CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE VARANASI

# VEARTRODAYA

THTHA PRAKĀSHA VOL XII



它列的提供的AMBA 基本设备化的1个 查查特1包含 ①FF1等是 VARAMAS (~22500)



# चौखम्बा संस्कृत सीरीज

30

महामहोपाध्यायपण्डितमित्रमिश्रप्रणीतः

# वीर मित्रोदयः

[ तीर्थप्रकाशः ]

सम्पादकः

साहित्योपाध्याय पण्डित विष्णुप्रसाद शर्मा

[ सप्तमो भागः ]



चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस,वाराणसी

प्रकाशक: चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी

मुद्रक : चौखम्बा प्रेस, वाराणसी

संस्करण : पुनर्मुद्रित, वि० सं० २०४४

मूल्य : रू० २२०-००

# © चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

के॰ ३७/२९, गोपाल मन्दिर लेन पो॰ बा॰ १००८, वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) फोन: ६३१४५

अपरं च प्राप्तिस्थानम्

कृष्ण दास अका द भी

पो० बा० नं० १११८ चौक, (चित्रा सिनेमा बिल्डिंग), वाराणसी-२२१००१ ( भारत )

# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES 30

### VĪRAMITRODAYA

[Tirtha Prakasha]

OF

M.M. Pt. Mitra Mishra

Edited by

Sahityopadhyaya Pt. Vishnu Prasad Sharma

VOL. VII



CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Ordert a Pupilier or and Blandbaron

VARANASI-221001 1987

#### © Chowkhamba Sanskrit Series Office

K. 37/99, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 1008, Varanasi-221001 (India)

Phone: 63145

AYACOSTINASILV

Reprinted
1987
Price Rs. 220-00

our of heart a law on the

Also can be had from

#### KRISHNADAS ACADEMY

Oriental Publishers and Distributors

Post Box No. 1118

Chowk, (Chitra Cinema Building), Varanasi-221001 (INDIA)

# अथ

# वीरमित्रोदयस्य तीर्थप्रकाशः।

सिन्द्रारुणगण्डमण्डलगलदानाम्भसां धार्या सिश्चन्तं पदसक्तभक्तजनताविद्यौघपुटीरिव । धम्मिछालिमिवालिव्हन्दमानिशं मूध्नी द्धानं हर-प्रेयांसं गिरिजाङ्गजं गजमुखं वन्देऽरविन्देक्षणम् ॥ १ ॥ द्धानं भृङ्गालीरनिश्वममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान्निजचरणसेवासुकृतिने । दयाधारं सारं सकलनिगमानामपि परं गजास्यं स्मेरास्यं तिमह कलये चित्तनिलये ॥ २ ॥ हृद्यभुवि मुनीन्द्रैः सेविता नारदाचै — <mark>स्तनुरुचिभिरजस्रं पारदाभां पिबन्ती।</mark> अतिविततगभीरग्रन्थसिन्धाविदानीं भभवतु करुणातः शारदा पारदा नः ॥ ३ ॥ स्फूर्जेडूर्जिटिताण्डवे पतिदिशं वेगोच्छलजाह्वी-वीचीध्वाननिपीतमृङ्गिमुरजस्फारस्वनाडम्बरे । ळालाटामृतर्दिमखण्डमसकुद्योमस्थितेऽर्दे विधो-राघाताद्यसञ्चयं दलयतु मोत्तालतालायितम् ॥ ४ ॥

भातःकाले भयातो दिशिदिशि विबुधैरर्चितः पुष्पहृष्ट्या

प्रमाई हिष्टिपातिर्मनासि मनसिजं दीपयन् गोपिकानाम् ।
कृत्वाऽग्रे धेनुसङ्घं सजलजलधरश्यामलो वेत्रपाणिः
कालिन्दीक् लकेलिः प्रदिशतु भवतां वाञ्छितं नन्दस्नुः ॥५॥
श्रीकाशीराजवंशमबलजलिधेमेदिनीमल्लनामा
पूर्णः पीयूषरिधाः समजिन जनतानन्दसन्दोहसिन्धुः ।
बन्धुदीनदिजानां तदनु च समभूदूर्जितेरज्ज्ञेनाभो
गर्जत्प्रत्यार्थसैन्यप्रमथनानिषुणैरर्जुनो भूमिपालः ॥ ६ ॥
बुन्देलिशितिपालवंशिवलसद्द्वं प्रयत्नं विना
यः पृथ्वीं निखिलां विधाय वश्गां राज्यं चकाराद्भतम् ।
श्रीयौदार्यगुणैरगण्यमहिमा दाताऽवदाताशयः
श्रीमान् कीर्तिसुधासमुद्दलहरीनिद्धौतदिद्धाण्डलः ॥ ७ ॥

तस्मादभूद्विमल्लविष्णुपदावलम्बो लम्बोदराङ्घिकमलाचेनवीताविघ्नः। निघन रणे प्रतिभटान् प्रकटोग्रदर्गी भूपालभालतिलको मलखाननामा॥ ८॥

सदासमाराधनतुष्ट्रुष्ट्रः मतापरुद्रस्तनयस्तदीयः ।
कुपासम्रद्रः शरणागतानां बभूव राजा वसुधाधिपानाम् ॥९॥
ततोऽभूदुङ्तपचुरगुणगाम्भीर्थगरिमा
हिमादिस्थेमाऽसौ मधुकरनृपः श्राविकृपः ।
यमालिङ्गचालिङ्गच मणयरसिकं मेमतरला
न पूर्वेषामेषा स्मरति विरहं हन्त कमला ॥ १० ॥
सत्कीर्त्तिर्नृपष्टन्द्वान्दतपदः सङ्कामयज्ञाङ्गणे
दीक्षावान्सकलं निपीय धवलैः सोमं यशोराशिभिः ।
शश्वत्मज्वलति मतापदहने खड्गच्लगाकर्षिता
यो वीरः मजुहात्र वैरिनिवहमाणाहुतीरन्वहम् ॥ ११ ॥

दिनकर इव विस्फुरत्मतापो हिमकरवत्कमनीयकान्तिपूरः। करिकर इव वत्करः सदानो मधुकरसाहमहीपतिर्महीयान् ॥ १२ ॥ **एते दक्षिणभूमिभूमिपतयः पाच्या उदीच्या इमे** राजानो नृपतृन्दवन्दितपदाम्भोज प्रतीच्या अमी। वन्दन्ते नतमोछिमोछिविछसद्रबाङ्करास्त्वामिति हाःस्था यस्य वदन्ति सम्भ्रमभरादद्धा निबद्धाञ्जलि ॥१३॥ दण्डेन क्षोणिचक्रं भ्रमयति निभृतं यत्प्रतापः कुलालो येनाकुष्टासिवङी दिशि दिशि तनुते इन्त इङीसकानि। उल्लक्ष्यान्धीन् यदीया व्रजाति दश दिशः कीर्त्तिवल्लीपतल्ली तादक् पुत्रस्तदीयः समजनि जगतीमण्डले वीरासंहः॥१४॥ अस्ति स्वस्तिलकायमानकरकानीहारहारपभा-**पादुर्भावपराभवव्यसानिभिर्छिम्पन् यशोभिर्दिशः** । मुज्जन् वैरियहांसि विज्ञजनतां पुज्जन् समं बन्धुभि— र्दिंग्विष्यातबुदेळवंश्वतिलकः श्रीवीरासिंहो नृपः ॥ १५ ॥

कस्तावद्विकणेभागेवमहादानप्रमाणस्तवः कथासौ कुरुपाण्डुपाण्डुरयद्याःप्रस्तावनाविस्तरः । यावद्वर्षति वीरसिंहनृपतिर्दृष्टीरिमाः काश्चनी— धीराः पाद्यपि तावदञ्जनरुचिर्धारा न धाराधरः ॥१६॥ वीरः श्रीवीरसिंहः क्षितिरमणमणिः पाणिना दानकाले दर्भाम्भोहेमधारावितरणमकरोद्धागद्यः संविभज्य । अधिभ्यो हेम, दर्भान् पातिनृपतिमहासौधगर्भावनीभ्यः, प्रादादम्भःभवाहान् प्रतिनृपतिमृगीलोचनालोचनेभ्यः॥१७॥ पते भाविनि वीरसिंहनृपतौ दानाद्वितीये श्रुवि द्वेषणैव हदा द्विधा नजु भविष्यन्तीति चिन्ता बत ।
धात्रा कामवगवी पश्चविरचिता चिन्तामणिग्रीवतां
नीतो, दुर्वहदारुदारुणतजुर्देवदुमोऽयं कृतः ॥ १८ ॥
नानादानविधानकोश्रलमयीमाकल्परम्यां महीं
दृष्यदृष्पंचयस्वरूपमचिरादारोप्य बीजं ततः ।
तश्चासिच्य विविच्यमानविलसङ्क्तिद्ववैः कल्पितो
भूमौ कल्पमहीरुहोऽत्र विधिना श्रीवीरसिंहः कृती ॥१९॥
पीतध्वान्तेन नित्यं प्रसमरमहसा सुग्धदुग्धाव्धिभासा
वीरश्रीवीरसिंहक्षितितिलक्कलसन्कीर्त्तिसोमेन साकम् ।
अद्धा स्पद्धी करिष्यत्ययमिति मिषतो लाज्छनस्याञ्चनाक्तं
वक्तं कृत्वा विधात्रा दिशि दिशि शनकेभ्राम्यते शीतरिक्षः ॥२०॥

एषा शेषां शुश्रिने जरुचि निचयै निर्जितो शिद्रचन्द्रा सान्द्रा विक्षिप्य वीची वहित शतमुखी यस्य सत्की तिसिन्धुः। तस्याः कापि प्रणाली वहित सुरनदी नर्भदा कापि रेखा कावेरी कापि कापि प्रसरित शरयूश्चन्द्रभागा च कापि॥२१॥ सेवामेवास्य राज्ञः कलय मलयजस्वच्छकी तेः पितृणां मार्ग मागा निरागास्तनय भवतरां निस्क्रपस्तत्क्रपाणः। इत्थं श्रीवीरसिंह क्षितिरमणमणेः सर्वतः पर्वतस्थाः शिक्षां प्रत्यार्थवाला निरवाधि तनयं स्वस्वमध्यापयन्ति॥२२॥

स्रुत्तस्य गुणैस्त्रिलोकविदितैः श्रेष्ठः कानिष्ठीकृत-मौढनौढनरेन्द्रचारुचिरितश्रामीकराभो युवा । बीरः श्रीलजुझारासिंहनृपतिः सङ्ग्रामासिंहो रण-स्फूर्ज्जत्स्फारकृपाणपाणिरारिभिः मोद्धीवमालोक्यते॥२३॥ गायान्त यस्य चतुर्णवतीरकुञ्ज-गुञ्जन्मदोद्धतमधुव्रतकैतवेन । नीहारहारहारिणाङ्कमयूखभांसि
भूयांसि दिङ्गुगदृशो बहुशो यशांसि ॥ २४ ॥
येनाकारि निजारिपार्थिववधूवाष्पाम्बुसिक्ता मही
रिक्ता येन कृताश्च कोषनिवहाः मत्यार्थिपृथ्वीश्वजाम् ।
दानं यस्य निरस्यति क्षितिपतेः कर्णादिकानां यशः
तस्य श्रीलजुझारसिंहनृपतेः साम्यं कथं कथ्यताम् ॥२५॥
कैलाशं गिरिशं हिमं हिमगिरिं शीतांश्चमुक्तामणीन्
नीरं क्षीरपयोनिधेः करिवरं जातं च पाथोनिधेः ।
यत्कीर्त्तिमहसा जिगाय धरणिधौरेयधुर्यः श्वतं
वर्षाण्यत्र जुझारसिंहनृपतिजीयात्स भन्ती भुवः ॥ २६ ॥
राज्यं प्राप जुझारसिंहनृपतिर्यस्यायतो भूपतेस्तत्पुत्रोऽपि गुणाणवः समजनि श्रीविक्रमाको नृपः ।
तत्सुनुर्नरसिंहदेवनृपतिस्तं वीरसिंहं विना
भेजे राज्यपरम्परासुखिमदं मन्ये महेन्द्रोऽपि किम् ॥२७॥

गोपाचलस्थधरणीसुरवंशपद्यचण्डांशुराविरभवद्विजजातिबन्धुः ।
श्रीनन्दनन्दनपदद्वयिचत्वदिः
श्रीइंसपण्डित इति मथमानकीर्तिः ॥ २८ ॥
यो द्रवारकुलभूरनुभूतसौरूयः
श्रीइंसपण्डित इति मथितः पृथिव्याम् ।
आसीद्विकचतुरश्रतुरः समग्रवेदानधीत्य कृतकर्मकलाकलापः ॥ २९ ॥
यज्ञादिकमकरणाय किलावर्ताणः
पूर्णः श्रिया निजक्कलाभरणायमानः ।
मिश्रः परः परश्राम इति द्विजेन्द्र-

स्तस्याभवत्स तनयो विनयोदितश्रीः ॥ ३० ॥ यो दर्भाग्रममानबुद्धिविभवः प्रख्यातकीर्तिर्गुणैः श्रोतस्मार्त्तसमस्तकर्मकुशलाचण्डीव्वराख्याद्गुरोः । अध्यायान्तपधीत्य शास्त्रमित्रलं मीमांसया मांसलः <mark>द्याद्यत्त्वाण्डितः सम्भवत्सङ्ख्यावतामग्रणीः ।। ३१ ॥</mark> पुत्रस्तस्य विभाति सद्गुणनिधिर्दानाम्बुस्रष्टाम्बुधि-र्वीरः श्रीयुतिमत्रमिश्रसुकृती कल्याणकल्पद्वमः । कीर्तीर्दिश्च विदिश्च यस्य रजनीजानिप्रभाभास्वरा गायन्ति द्विजदारका हिमहरक्षीराब्धिश्चभ्रा अवि ॥३२॥ चातुर्यं चतुराननस्य निभृतं गाम्भीर्यमम्भोनिधे-रौदार्य विबुधद्वमस्य मधुरां वाचं च वाचस्पतेः ॥ धैर्य धर्मसुतस्य गर्म सक्छं देवाधिपस्याहरत् श्रीमान् रूपातनयः सदा सविनयः श्रीमित्रसेनःसुधीः॥३३॥ दाता दापयिता दयादमपरः श्रीमानमात्सर्यवान् धीरोऽधीतसमस्तशास्त्रनिवहच्याख्यारसख्यातिमान् । नानानाटकसद्दकपकरणग्रन्थौघतात्पर्यवि-द्वादे न्यक्कृतवावद्कनिचयो यो गीतकीर्तिर्बुधैः ॥ ३४ ॥ यन्त्रे यो रसनायितः प्रतिदिनं दाने च हस्तायितो विक्वासे हृद्यायितो नृपसभाभूमीषु भूषायितः। यो विद्वन्निकषायितः श्रविलसत्कीरयीलवालायितः श्रीमद्वीरमहीपतेः मतिपदं मेमास्पदं योऽजानि ॥ ३५ ॥ तेनानेकनिवन्धसिन्धुमनिशं निर्मथ्य बुद्ध्या पुन-र्वेदान् साङ्गपदक्रमोपनिषदान् श्रुत्वावधार्यापि च। धर्मार्थीदेषुपर्यनिर्णयपरः श्रीवीरासिंहाज्ञया प्रन्थोऽयं रचितः परोपकृतये श्रीवीर्मित्रोदयः ॥ ३६ ॥

मा कुर्वन्तु सुधा बुधाः परिचयं ग्रन्थेषु नानाविधेव्वत्यन्तं न हि तेषु सर्वविषयः कश्चित् कचिद्वर्तते ।
पद्यन्तु प्रणयादनन्यमनसो ग्रन्थं मदीयं त्विमं
धर्माधर्मसमस्तिनिणयविधियस्मिन् द्रीह्द्यते ॥ ३७ ॥
अंहःसंहरणाय सर्वजगतामन्तस्तमःशान्तये
लब्ध्वाऽऽज्ञां नृपतृन्दवन्यचरणश्चीवीरामंहमभोः ।
श्चीमत्पण्डितहंसवंशतिलकः श्चीमित्रामिश्रः सुधीविद्वदृतृन्दिशिरोमणिर्वितनुते तीर्थमकाशं परम् ॥ ३८ ॥

तीर्थस्वरूपं तीर्थानां पुरुषार्थनिमित्तता । तीर्थकीत्तनमाहात्म्यं विभागाश्चापि तीर्थगाः ॥ १ ॥ <mark>तीर्थयात्राधिकारश्च यात्राङ्गानुष्ठितिस्तथा ।</mark> यात्रायानकथाऽगम्यगम्यदेशादिकीर्त्तनम् ॥ २ ॥ कालग्रुद्धिश्र यात्रायां दूराचात्राफलं तथा । तीथिमाप्तिदिने कृत्यं तीर्थमाप्ताचुपोषणम् ॥ ३ ॥ मुण्डनं च तथा तीर्थस्नानं तीर्थे च तर्पणम्। तीर्थश्राद्धं च तीर्थेषु देवताद्शनादिकम् ॥ ४॥ प्रतिग्रहनिषेधादिस्तीर्थेऽनुष्ठानपद्धतिः । जम्बुद्दीपस्य वर्षाणामद्रीणां चापि कीर्त्तनम् ॥ ५ ॥ उद्देशः सर्वतीर्थानां नदीनां चापि तत्फलम्। सामान्यतः सम्रुहिष्टमथ काशीविवेचनम् ॥ ६ ॥ ततः प्रयागमहिमा गङ्गायाः सागरस्य च। सङ्गमादिकमप्यत्र वर्ण्यते जाह्वी ततः ॥ ७ ॥ कीर्चते यमुना चापि नम्मदा तदनन्तरम्। ततो गयाविधिः सम्यक् मन्दारमहिमा ततः ॥ ८ ॥

<mark>अथ कोकामु</mark>खविधिः कुरुक्षेत्रफलं ततः । पृथुदकादिमाहात्म्यं सरस्वत्याः फलं ततः ॥ ९ ॥ अथ प्रभासमाहात्म्यं महिमा पुष्करस्य च । स्तुतस्वामिस्तुतिकथा बदरीवर्णवं ततः ॥ १० ॥ छोहार्गलस्य माहात्म्यं केदारमहिमा महान्। <mark>शालग्रामगुणग्रामो नैमिषोन्मेषणं ततः ॥ ११ ॥</mark> इन्द्रयस्थस्य माहात्म्यमयोध्यामहिमोद्यः । मथुरामहिमक्लाघा चित्रक्टानुकीर्त्तनम् ॥ १२ ॥ काळअरस्य महिमा शृङ्गवेरपुरं ततः । अवन्ती द्वारका तापी तापीसागरसङ्गमः ॥ १३ ॥ पयोष्णीस्नानमहिमा मही गोदावरी ततः। सह्यामलकमाहात्म्यं गोकर्णमहिमा महान् ॥ १४॥ <mark>सप्त</mark>कोटीश्वरकथा सेतुबन्धफळश्रुतिः । पुरुषोत्तममाहात्म्यमेकाम्रगुणगुम्फनम् ॥ १५ ॥ अथ कोणार्कमाहात्म्यं विरजक्षेत्रनिर्णयः। कालरूपस्य महिमा करतोयानुकीर्त्तनम् ॥ १६॥ ब्रह्मपुत्रनदञ्छाघा जल्पीश्चगुणजल्पनम् । ततो नानातीर्थफलमथ पृथ्वीपदक्षिणा ॥ १७॥ महामस्थानगमनं ग्रन्थेऽस्मिन् वर्ण्यते क्रमात् । श्रीमित्रामिश्रविदुषा विदुषां मोदहेतवे ॥ १८॥

तत्र तीर्थस्वरूपम्।

महाभारते,

भीष्म उवाच । श्रृणु तीर्थानि गदतो मानसानि मनानघ । येषु सम्यङ्न्रः स्नात्वा प्रयाति परमां गातेम् ॥ सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः। सर्वभूतद्या तीर्थ तीर्थमार्जवमेव च ॥ दानं तीर्थ दमस्तीर्थ सन्तोषस्तीर्थमुच्यते । ब्रह्मचर्य परं तीर्थे तीर्थं च प्रियवादिता ।। ज्ञानं तीर्थे घृतिस्तीर्थे तपस्तीर्थमुदाहृतम् । तीर्थानामपि तत्तीर्थं विशुद्धिमनसः परा ॥ <mark>न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते</mark> । स स्नातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥ यो छुब्धः पिथुनः कूरो दाम्भिको विषयात्मकः। सर्वतीर्थेष्विप स्नातः पापो मलिन एव सः ॥ न शरीरमछत्यागान्तरो भवति निर्म्नलः। मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्म्मलः ॥ जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः। न च गच्छन्ति ते स्बर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥ विषयेष्वनिशं रागो मानसो मळ उच्यते। तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मरुयं सम्रदाहतम् ॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्ध्यति । शतशोऽथ जले घौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ दानिष्ठं तपः शौचं तीर्थ सेना श्रुतं तथा । सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मेलः ॥ निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रैव वसते नरः। तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च॥ ज्ञानपूर्वे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे । यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥ एतचे कथितं राजन् मानसं तीर्थलक्षणम् ।
भौमानामित तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं शृणु ॥
यथा शरीरस्योदेशाः के चिन्मेध्यतमाः स्मृताः ।
तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥
प्रभावादद्भुताद्भूमेः सिल्लिस्य च तेजसा ।
परिग्रहानमुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥
तस्माद्भौमेषु तीर्थेषु मानसेषु च नित्यशः ।
उभयेषु च यः स्नाति स याति परमां गतिम् ॥ इति ।
भौमानामपीत्यप्रिता सानस्विधिनाः

भौमानामपीत्यपिना मानसतीर्थलक्षणं श्रुतमेव, इदानी भौमानां तीथीनां पुण्यत्वे कारणं शृण्विति प्रतिपाद्यते । यथा शरीरस्योदेशाः देहस्यावयवाः केचित् उत्तमाङ्गदाक्षिणश्रव-णाद्यः स्वभावत एव पुण्यतमाः तथा पृथिच्या उद्देशाः केचन पृथिवीप्रदेशाः भूमेरद्भुतात् प्रभावात् विलक्षणात्स्व-भावात् पुण्यतमा दर्शनस्त्रानादिना पुण्यहेतवः । तथा सिंछिलस्य च, सिंछिलस्यापि केचन देशाः । अर्थात् स-छिलस्य तेजसा मभावेण विलक्षणस्वभावेनेतियावत्, पुण्यतमा इत्यर्थः। यथा दक्षिणश्रवणस्य स्पर्शे आचमनानुकल्पः स्वा-भाव्यात न तु वामश्रवणस्य, तथात्रापि देशविशेषादीनां तथात्वामित्यर्थः। मुनीनां परिग्रहादिति। पूर्वे मुनिभिराश्रित-स्वात् स्नानाचनुष्ठानाचेत्यर्थः। प्रभावोऽत्रानादिसिद्धः पुण्यता-प्रयोजको देशस्य जलस्य वा स्वभावभेदः। मुनिपरिग्रहाचा-गन्तुको धर्मः । मुनिपदं देवादीनामुपलक्षणम् । वस्तुतो मुनि-परिगृहीतानामनादिरेव प्रभावः । स्तुत्यर्थमेव परिग्रहकीर्त्तनम् । एवं चान्यानाहितस्वभावविद्योषेण पुण्यहेतुर्भूमिर्ज्लं वा तीर्थमिति सिद्धाति । तेन शालग्रामशिलादिसानिध्यादेशस्य तदीय-

स्नानोदकादेश्च तत्सम्पर्केण पुण्यहेतुत्वेऽपि न तीर्थत्वम् । मान्नसे तु तीर्थव्यपदेशस्तीर्थकार्यकारित्वाह्रौणः । उक्तलक्षणेना-सङ्ग्रहात् । एवमनीदृशेषु यत्र तीर्थपद्पयोगः स गौणः । मानसानां पृथगेव वा तीर्थत्वं स्नानवत् ।

यथा,

नित्यं नैमित्तिकं चैव क्रियाकं मलकर्षणम् । तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः ॥ इति सर्वोङ्गीणजलसंयोगरूपं स्नानं दाङ्केनोक्तम् । आग्नेयं भस्मना स्नानमद्भिर्वारुणमुच्यते । आपोहिष्ठेति च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम् ॥ इति भस्मस्नानादिकं हारीतिनोक्तम् । मानसं विष्णुचिन्तनम् ।

इतियोगियाज्ञवल्वयेनोक्तं स्नानं पृथगेव । एवश्च ताहशभूमौ ताहशजले च प्रतृत्तिनिमित्तभेदात्तिर्धश्चदो नानार्थः ।
गुरुत्वेन वा द्वयोरनुगमः । अन्यानाहितेत्यत्रान्यपदेन शालग्रामसानिध्यादीनां विशिष्योपादानादभावसमुदायप्रवेशास्त्र दोपः । पुण्यजनकताऽवच्छेदकशक्तिविशेषावच्छित्रत्वमेव वा
तीर्थत्वम् । विशेषपदेनैव शालग्रामादिसान्निध्यव्युदासः । तत्र
तीर्थत्वाव्यवहारात् । अन्यथा तत्रापि तीर्थपाप्तिनिमित्तकश्राद्वापत्तेः । अभियुक्तिमहाषीभिस्तीर्थत्वेन परिभाषितानां
काश्रीकाश्चीपभृतीनामेव तीर्थत्वं नान्येषामित्यपि साधीयः ।
यथा दाक्षिनन्दनोदीरितनदीष्टाद्धिसंज्ञादौ, यथा वा मन्त्रादौ,
नाष्ट्रशपरिभाषाविषयत्वमेव शरणं तथात्रापीति । तदुक्तम्—

याज्ञिकानां समाख्यानं निर्दोषं मन्त्रलक्षणम् । इति सत्तत्तीर्थभेदास्तत्तदेशनासिमसिद्धाऽवसेयाः । एवं स- ङ्गतयोर्नयोरेतद्वागे इयं नदी परभागे सेत्यत्रापि तत्त-देशीयशिष्ट्रव्यवहार एव नियामकः । एवं तत्रदीच्युतप्रवाहस्य तश्रदीत्वान्यनदीत्वशङ्कायामपि । तथा मध्याविच्छित्रस्रोतिस ग्रीब्षशुब्यद्वर्षाप्रदत्तश्रोतासे वा तन्नदीत्वे देशव्यवस्थैन शरणम् ।

इदानीं तीर्थानुसरणस्य पुरुषार्थसाधनताऽभिधीयते ।

महाभारते,

ऋषिभिः कतवः पोक्ता वेदेष्विह यथाक्रमम्।
फलं चैव तथा तत्त्वं मेत्य चेह च सर्वशः॥
न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महीपते।
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारिवस्तराः॥
प्राप्यन्ते पार्थिवैरेते समृद्धैर्वा नरैः क्वित्।
नार्थन्यूनैरवगणैरेकात्मभिरसंहतैः॥
यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर।
ऋषीणां परमं गुद्धभिदं भरतसत्तम॥
तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते।
अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च॥
अदत्त्वा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते।
अप्रिष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्रा विपुलदक्षिणैः॥
न तत्फलमवामोति तीर्थाभिगमनेन यत्।

भवगणेः, तक्षादिसहायरहितैः। यज्ञस्य कुण्डमण्डपादिसा-ध्यत्यात्। एकात्मभिः, पत्नीरहितैः। असंहतैः, ऋत्विगादिसङ्घा-तरहितैः। अनुपोष्येति। तेनात्र त्रिरात्रोपोषणतीर्थाभिगमनकाश्च-नदानगोदानानां चतुर्णामपि प्रत्येकं दारिद्याभावः फलमित्यर्थः। अग्निष्टोमादिभिरित्यनेन केषां चित्तीर्थानां यज्ञाद्यिकफल्दवं दर्शितमिति सामान्यतो यज्ञफलतुल्यफलतोक्का न विरुध्यते।

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषुतीर्थगमनस्यपुरुषार्थसाधनता। १३

तथा, यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्रैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमञ्जुते ॥

हस्तयोः संयमः, पर्विडाचौर्यादिनिष्ट्रत्या। पादयोः संयमः, अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिष्ट्रत्या। मनसः संयमः, कुत्सित-सङ्कल्पादिनिष्ट्रत्या। विद्याऽत्र तत्तीर्थगुणज्ञानम् । तपः, तीर्थो-पवासादि। कीर्तिः, सचारितत्वेन मसिद्धिः। यद्यपि कीर्तिश्च-न्यस्य तीर्थफलाभाव इत्यसमञ्जसं, न वा मसिद्धिः कर्तुं शक्या कीर्त्यर्थे धर्मानुष्टानानौचित्यात्। तथापि कीर्तिपदमधार्मिकत्व-व्यतिरेकपरम्।

तथा,

अकोपनश्च राजेन्द्र सत्यवादी दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमञ्जुते ॥

आत्मोपमत्वं च हितकरणेन आहिताकरणेन च । तदेतानि तीर्थयात्राप्तकरणपाठात्तीर्थयात्राङ्गानि । यद्दा । हस्तसंयमादि-श्रुन्यानां तीर्थे पापक्षयो न तु यथोक्तं फलमित्यत्र तात्पर्यन् म् । तथा च—

श्राह्मः,
नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत् ।
यथोक्तफलदं तीर्थे भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम् ॥ इति ।
पापकृतां, कमीनधिकारापादकपातकादिमताम् । पापमाश्रस्य संसार्यव्यतिरेकात् । यथोक्तं फलं, पापक्षयातिरिक्तं
स्वर्गादि । शुद्धात्मनाम्, ऐहिकमहापातकादिश्चन्यानाम् ।

तथा स एव, तीर्थान्येव तु सर्वाणि पापघ्रानि सदा नृणाम् । परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीिषीभैः ॥ सर्वे पस्नवणाः पुण्याः सर्वे पुण्याः शिलोचयाः ।
नद्यः पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्रैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलम्बनुते ॥
सदा, संयमाद्यभावेऽपि । परस्परानपेक्षाणि, प्रत्येकं फलसाधनानि ।

वायुपुराणे,
तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्दधानः समाहितः।
कृतपापो विशुद्धेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत्।।
तिर्थग्योनिं न गच्छेच कुदेशे च न जायते।
स्वर्गी भवति वै विमो मोक्षोपायं च विन्दति॥
अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः॥

श्रदा, नैदिककर्मणि फलावश्यम्भावनिश्रयः। समाहितः, असदेशगमनासत्प्रसङ्गादिनिष्टिचिरूपसमाधानयुक्तः। कृतपापः, इह जन्मनि निष्पादितदुरितः। विश्वद्धिः पापक्षयः। तथा चेह जन्मनि कृतपापोऽपि निष्पापो भवति। इह जन्मनि श्रुद्धकर्मक-र्चा तु प्राचीनजनितपापक्षयवान् भवतीत्यत्र किंपुनर्वाच्यामि-स्रथः। पापात्मा, पापाचरणशिलः। नास्तिकः, देहाभिन्न आत्मेति बुद्धिमान्। अच्छिन्नसंशयः, फलोपायेतिकर्त्तव्यतासु सन्दिहानः। हेतुनिष्ठः, कुहेतुभिः शास्त्रोपष्ठावकः।

स्मृतिसारसमुचये, मन्त्रे तीर्थे दिने देवे दैवज्ञे भेपने गुरौ । यादशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादशी ॥ इत्युक्तम् । अनेन श्रद्धया फलावाप्तिरिति स्पष्टीकृतम् ।

## सामान्यतस्तिथिधर्मेषुतिथिगमनस्यपुरुषार्थसाधनता।१५

तथा,
कामं क्रोधं च लोमं च यो जित्वा तीर्थमावसेत्।
न तेन किश्चिक्त माप्तं तीर्थाभिगमनाद्भवेत्॥
तीर्थानि तु यथोक्तेन विधिना सश्चरन्ति ये।
सर्वद्वन्द्वसहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥
देवलः,
कृत्वा पापमविज्ञातं श्रूणहत्यादि तत्पुनः।
विनञ्यति महायज्ञरथं वा तीर्थचर्यया॥
याज्ञवलक्यः,
अनुपाताकिनस्त्वेते महापाताकिनो यथा।
अञ्चमेथेन शुद्ध्यन्ति तीर्थानुसरणेन वा॥
देवलः,

तीर्थे पुण्यतमे यथावदेहसंन्यासात् ब्राह्मणो महापातकान्मुच्यते । महाभारते,

अज्ञानेनापि यस्येह तीर्थयात्रादिकं भवेत् ।
सर्वकामसमृद्धः स स्वर्गलोके महीयते ॥
स्थानं च लभते नित्यं धनधान्यसमाकुलम् ।
ऐस्वर्यज्ञानसम्पन्नः सदा भवति भोगवान् ॥
तारिताः पितरस्तेन नरकात् प्रापितामहाः ।
अज्ञानेन, तीर्थज्ञानं विना । तीर्थयात्रादिकामित्यादिपदात्

स्नानदानादिपरिग्रहः । एतद्धलात् फलकामनां विनापि काम्यफलानिर्वाहो गम्यते । कामनाकृतं त्वाधिकफलं भवति अकामकृतात् कामकृते पुण्येऽप्याधिक्यस्मरणात् । तथाच—

आपस्तम्बः, यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्तं दोषफलं सहसङ्कल्पेन भूयः एवमन्येष्वपि दोषवत्सु कर्मसु तथा पुण्यक्रियास्विति । प्रमत्तः, अज्ञः । प्राप्तं दोषफलं, हिंसाजन्यदोषफलं लभते। तदेव सङ्कल्पेन सह चेत्स्यात् तदा भूयोऽधिकं भवति । अ-न्येषु, निषिद्धभोजनादिषु । पुण्यक्रियासु, स्नानादिषु । ननु-

तीर्थं पाष्यानुषङ्गेण स्नानं तीर्थे समाचरन् । स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥

इति शङ्खवचनविरोधात् कथमज्ञानात्तीर्थयात्राफलमिति चेत्, न । यत्र प्रयोजनान्तरमात्रम्रादिश्य गच्छति तत्र यात्राफ-ल्लाभावस्य शङ्खेन बोधनात् । यत्र तीर्थमेव तत्त्वेनाज्ञात्वा सामान्यजलबुद्ध्योदिश्य गच्छति तत्राज्ञानतस्तीर्थयात्राफलस्य पूर्ववाक्ये वोधनेनाविरोधात् ।

भारते,

तथा पुण्यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । उपास्य पुण्यं लब्ध्वा च भवत्यमरलोकभाक् ॥

अत्र च "न ते शक्या दिरिद्रेण" इत्यादिवचनजातेन धना-नपेक्षाणां तीर्थानां यागाद्यपेक्षयाऽतिशय उक्तः । न च जपो-पवासादेरिप धन्निरपेक्षतया कथमन्यापेक्षयाऽतिशयः ती-र्थानामेवेदिवाच्यम् । उपवासस्य कायक्रेशसाध्यतया ततोऽपि तीर्थस्यातिशयात् । उपवासासहिष्णूनां तत्रासामर्थ्याच । किञ्च-

संवत्सर्गतं साग्रं निराहारस्य यत्फलम्।

प्रयागे माधमासेऽस्य त्रयहस्नातस्य तत्फलम् ॥

इत्यादितीर्थफलमुक्तम् । न चैतावानुपवासराशिः कर्तुं शक्यो विशेषतः कालियुगे। तस्माद्वहुवित्तव्ययायासनिरपेक्षतया तीर्थसेवा धर्मान्तरेभ्यो विशिष्यते ।

अथ तीर्थकीर्तनादिमाहातम्यम् ।

भारते, कीर्तनाचैव तीर्थस्य स्नानाच पितृतर्पणात् ।

धुन्वन्ति पापं तीर्थे ये ते प्रयान्ति सुखं परम् ॥ कौम्यें, तीर्थानि प्रकृत्य। यत्र स्नानं जपो होमः श्राद्धदानादिकं कृतम्। एकैकशो मुनिश्रेष्ठाः पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ भारते धौम्यतीर्थयात्रायाम्, दिशस्तीर्थानि शैलांश्र शृणु मे गदतो नृप। यान् श्रुत्वा गदतो राजन् विशोको भवितासि ह ॥ द्रौपद्या चानया सार्द्ध भ्रातृभिश्च नरेश्वर । श्रवणाचैव तेषां त्वं पुण्यमाप्स्यास पाण्डव ॥ गत्वा शतगुणं चैव तेभ्य एव नरोत्तम । ब्रह्मपुराणे, वाराणस्यां महातीर्थे नरः स्नात्वा विमुच्यते । एवं प्रयागमधिकृत्य-दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसङ्कीर्त्तनादपि । मृत्तिकालभनाद्वापि नरः पापात्प्रमुच्यते ॥ गङ्गामधिकृत्य-गङ्गागङ्गिति यैनीम योजनानां शतैरपि। स्थितैरुचारितं हन्ति पापं जन्मत्रयार्ज्जितम् ॥ अत्र तेषामित्यध्याहार्यम् । एवं "सद्यः पुनाति गाङ्गेयं द्र्भनादेव नार्मद्रम्'' इत्यादि तत्र तत्र स्पष्टीभविष्यति । भारते, यान्यगम्यानि तीर्थानि दुर्गाणि विषमाणि च। मनसा तानि गच्छेत सर्वतीर्थसमीहया ॥ एवम्-मनसाऽप्यभिकामस्य पुष्कराणि तपस्विनः। पापानि विवणस्यन्ति नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ इति ।

वी. ली.

3

अथ तीर्थविभागः।

ब्रह्मपुराणे,

नारद उवाच।

कियन्ति तानि तीर्थानि किंफलानि सुरेइवर । सर्वेषामेव तीर्थानां सर्वदा किं विशिष्यते ॥

ब्रह्मोवाच ।

चतुर्विधानि तीर्थानि स्वर्गे मर्स्ये रसातले।
दैवानि मुनिशार्ट्ल आमुराण्यापिकाणि च ॥
मानुषाणि च लोकेषु विख्यातानि मुरादिभिः।
ब्रह्मविष्णुशिवेदविनिर्मितं दैवमुच्यते ॥
त्रिभ्यो यदेकं जायेत तस्मान्नातः परं विदुः। इति।
एवं च वाराणसीप्रभासपुष्करादीनि दैवानि।
रेवाखण्डे,

ब्राह्मी सरस्वती मूर्तिर्गङ्गा मूर्तिस्तु वैष्णवी । नर्मदा शाङ्करी मूर्तिस्तिस्रो नद्यस्त्रिदैवताः ॥ ब्रह्मपुराणे,

गोदावरी भीमरथी तुझभद्रा च वेणिका।
तापी पयोष्णी विन्ध्यस्य दक्षिणे तु भकीित्ताः॥
भागीरथी नर्भदा च यम्रना च सरस्वती।
विद्योका च वितस्ता च हिमवःपर्वताश्रिताः॥
एता नद्यः पुण्यतमा देवतीर्थान्युदाहृताः॥
तथा,

केनापि न कृतं यत्र देवखातिमिति स्मृतम् । इति । आसुराणि, गयासुरादिनिर्मितानि गयादीनि । आर्षाणि, ऋषिभिः प्रतिष्ठितानि । मानुषाणि, सोमसावितृवंशप्रसूतराजाभिः

### सामान्यतस्तीर्थघर्मेषु तीर्थयात्राधिकारिणः। १९

मातिष्ठितानि । त्रिविधं तीर्थमुक्तम्-

भारते,

पृथिन्यां नैिषषं तीर्थमन्तरीक्षे च पुष्करम् । त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्रं विशापते ॥ इति । भौमान्तरीक्षत्रिलोकस्थभेदात्रिविधमित्यर्थः ।

अथ तीर्थयात्राधिकारिणः।

तत्र ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्रद्धाणां चतुर्णा वर्णानामधिकारः।
महाभारते,

पुलस्त्यतीर्थयात्रायां पुष्करमधिकृत्य । ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा राजमत्तम । न वियोनिं व्रजन्त्येते तीर्थे स्नाता महात्मनः ॥

इति वचनात् । तीर्थयात्रायां ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्थय-तीनां चतुर्णामप्याश्रमाणामधिकारः । यथा—

ब्रह्मपुराणे,

या तीर्थयात्रा कथिता मुनीन्द्रैः कृता प्रयुक्ताऽप्यनुमोदिता स्व।
तां ब्रह्मचारी विधिवत्करोति मुसंयतो गुरुणा सिन्नयुक्तः ॥
सर्वस्वनारोऽप्यथ वान्यपक्षे सद्घाह्मणानम्रत एव कृत्वा ।
यहाधिकारेऽप्यथवा निष्ठते विशस्तु तीर्थानि परिभ्रमेत ॥
तीर्थेष्वलं यह्मफलं हि यस्मात् प्रोक्तं मुनीन्द्रैरमलस्वभावैः ।
यस्येष्टियद्रेष्वधिकारिताऽस्ति वरं गृहं गृहधमीश्च सर्वे ॥
एवं गृहस्थाश्रमसंस्थितस्य तीर्थे गितः पूर्वतरैनिषिद्धा ।
सर्वाणि तीर्थान्यपि चामिहोत्रतुल्यानि नैवेति वयं वदामः॥
प्रयुक्ता, कारिता। गुरुणा सिन्नयुक्त इति गुर्वनुह्नयैव ब्रह्मस्वारिणो नान्यथा। नैष्ठिकस्य गुर्वभावे यत्राचार्यपुत्रादौ व-

सित तदनु वैवाधिकारः । अमौ वासपक्षे स्वेच्छयाधिकारः ।
गुर्वोज्ञादिवज्ञात् कार्य्यान्तरार्थं गतस्तु यदि दैवात्तीर्थस्नानादि करोति तद्गुरवे निवेद्य गुरुणानुमोदितस्तत्फळं लभत इत्यन्यत्रोक्तम् ।

मनुरप्याह—

तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्। तत्तन्त्रिवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः॥ इति।

तेषां, मातापितृगुरूणाम् । कृतसमावत्तेनस्य गृहस्थस्य वा पित्रोजीवतोरप्येष एव विधिः पारतन्त्र्यतौल्यात् । यस्तु पि-त्रोरतिद्रवर्ती स यद्भदानादिवत् तीर्थयात्रादि कुर्र्यादेव।यत्तु-कौम्ये,

न ताभ्यामननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्। वर्जियत्वा मोक्षफळं नित्यं नैमित्तिकं तथा॥

इति मोक्षार्थकर्माण पित्राद्यनुज्ञा नापेक्षितेत्युक्तं तत् संन्यासिविषयं "यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्" इतिद्र्शनात् ।
सर्वस्वनाशेऽप्यथवा नृपिस्त्वित कचित्पाठः । यज्ञाधिकार्गननृतिस्तु पत्नीवियोगादिना । विष्ठपदं द्विजपरम् । इष्टिईश्रेपौर्णमासादिः । यज्ञोऽग्निष्टोमादिः । एवं यज्ञाधिकारादिना विशिष्टस्य
गृहस्थस्य तीर्थयात्रायां नाधिकारः । अत्र हेतुः सर्वतीर्थादप्यधिकफलमिप्रहोत्रमिति । एवं चाग्निहोत्रेणोपसंहारात् स्मार्वाग्निमत्त्वं नाधिकारिवरोधीति ध्येयम् । तदेवं कचिद्गिमत्त्वेन
निषेधोऽपि श्रौताग्निमद्विषय एव एतदेकमुलकत्वात् । स्मार्चाग्निमतोऽपि चिर्मवासिनेषधात् तदितक्रमे पुरुषदोष एव नतु तीर्थफलानिष्पत्तिः । श्रौताग्निमतश्च धनार्थमवासाभिधानात् तदर्थं गतस्य तीर्थलामे मासाङ्गिकं तीर्थस्नानादिफलं भवत्येव । तत्र च

### सामान्यतस्तीर्थधमेषु तीर्थयात्राधिकारिणः। २?

श्राद्धं साग्निनापि विषपाण्यादावग्नौकरणेन कर्त्तव्यं पोषि-तमाग्नेरुपरागदर्शनश्राद्धवत् ।

कौम्यं साग्नेस्तीर्थयात्रां निषिद्ध्योक्तम् — सहाग्निर्वा सपत्नीको गच्छेत्तीर्थीन्यतिद्धतः । इति ।

एवं चामिहोत्री अग्निपत्नीसहित एव तीर्थयात्रां कुट्योदिति।एवं निरम्नेप्रेहस्थस्य स्मार्चामिश्वतश्च सामिकस्याप्यिमपत्नीसहितस्य यज्ञाधिकारे पत्नीवियोगादिना निष्टत्तेऽनाश्रमस्यापि तीथयात्रा सिद्ध्यति। एवं वानमस्थस्यापि तत्राधिकारः। वानमस्थं मकृत्य —

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य कुर्यात्तीर्थस्य सेवनम् । विधाय द्वति भार्यायाः पुत्रेषु विनिधाय च ॥ इति कौम्यीत् ।

पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ।

इति मनुवचानात् पुत्रेषु भार्यां निक्षिष्यापि वानप्रस्थस्य वनगमनिसद्धेः तत्पक्षमवल्रम्ब्यैव"पुत्रेषु विनिधाय च"इत्युक्तम्। न तु तीर्थनिमित्तमेव भार्यानिक्षेपः। यतेरपि तीर्थेऽधिकारः। मुम्रुक्षाभिस्तीर्थगतं द्विजेन्द्रैः कार्य्यं तथा तत्फलकाङ्किभिश्च।

इति काशीखण्डात् । गतं गमनम् । एवं चतुर्णा वर्णानामा-श्रमाणां च तीर्थाधिकारः सिद्ध इति । ननु—

जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चेति स्त्रीशुद्रपतनानि षद् ॥ तथा,

विशसेवैच श्र्द्रस्य विशिष्टं धर्मलक्षणम् । यदतोऽन्यद्विकुरुते तद्भवत्यस्य निष्फलम् ॥ इति वचनेन श्र्द्रस्य तीर्थयात्रानिषेधात् कथं तत्राधिका- र इति चेत्, न । तद्वचनस्य विष्रसेवाविरोधेन तीर्थयात्रानिषे-धपरत्वात् । अत एव---

आरते,

श्रूद्रस्तु द्विजग्रश्रूषाविरुद्धं धर्ममाचरन् । नरके पच्यते तद्वद्देदश्रवणकीर्त्तनात् ॥ इत्युक्तम् । अनुलोमजानां तीर्थेऽधिकारः । सजातिजानन्तरजाः षद् सुता द्विजधर्मिणः ।

इति मनुवचनात् । तदर्थस्तु द्विजातिसमानजातीयासु जा-तास्त्रयस्तथा आनुलोम्येनोत्पन्नाः ब्राह्मणेन क्षत्रियावैश्ययोः स्नित्रयेण वैश्यायामिति त्रयः एवं षट्पुत्रा द्विजधर्मिणः उपनय-नादिधर्मयुक्ता इत्यर्थः । वस्तुतस्तु सजातिजाभ्यो या या अन-नतरास्तासु जाताः षद् अनुलोमजा द्विजधर्मिण इत्यर्थः । अतश्च श्रुद्धायां त्रैवणिकेभ्यो जातानामपि अनुलोमजानां द्विजधर्मत्व-म् । तथा च द्विजानां तीर्थयात्रासिद्धौ तेषामपि तात्सिद्धि-द्विजधमीविशेषात् । उपनयनमाप्तिस्तु श्रुद्धापुत्राणां संस्कार-श्रकाशे विचारितम् । कुण्डगोलकयोरपि तीर्थेऽधिकारः ।

शुद्राणां तु संधमीणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः।

इति मनुवचनात् । अपध्वंसजाः, स्वक्षेत्रे विनानुमतिमन्येनोत्पादिताः । इदं तु मिताक्षरास्वरसादुक्तम् । अपध्वंसजा
न्यभिचारजा इति तद्याख्यानात् । मनुटीकायां तु अपध्वंसजाः प्रतिलोमजाः स्तादयः श्दूधर्माण इत्युक्तम् । युक्तं चैतत् । सजातिजेत्यादिनाऽनुलोमजादेकक्तत्वादप्ध्वंसजा इत्यः
नेन प्रतिलोमजानां वक्तुस्रचितत्वात् । अतः प्रतिलोमजानां
तीर्थेऽधिकारः सिद्धः ।

श्र्द्राज्जातस्तु चण्डालः सर्वधर्मबहिस्कृतः।

### सामान्यतस्तिथिधर्मेषु तीर्थथात्रेतिकर्त्तव्यता । २३

इति याज्ञवल्क्यवचनात् तस्य नाधिकारः सिद्ध्यति य-चपि, तथापि---

तीर्थान्येव तु सर्वाणि पापघ्रानि सदा नृणाम्।

इति शङ्खवननात् चण्डालकुण्डगोलकादीनामप्याधिकारः । न चैतस्य सामान्यवचनत्वात् प्रतिलोमभिन्नपरतास्त्वितवाच्य-म् । "सर्वधमेवहिष्कृत " इत्यस्य "शूद्राणां तु सधर्माण" इत्य-नुरोधेन अहिंसादिविध्यनुरोधेन च सङ्कोचावश्यश्यकत्वे एतद-नुरोधेनापि सङ्कोचस्य सुवचत्वात् । स्त्रीणामपि तीथेंऽधिकारः । विधवां प्रकृत्य-

स्नानं दानं तीर्थयात्रां विष्णोर्न्नामग्रहं ग्रुहुः ।
इति स्कान्देऽभिधानात् ।
जन्ममभृति यत्पापं स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ।
पुष्करे स्नातमात्रस्य सर्वमेव प्रणश्यति ॥
इति वचनाच । तत्र सधवानां पितसाहित्येन ।
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न व्रतं नाष्युपोषणम् ।
पितं संसेवते या तु तेन स्वर्गे महीयते ॥
इति मनुवाक्ये यज्ञपदस्य विहितकर्मोपलक्षकत्वात् । पत्यनुमत्याऽधिकारः ।

व्रतोपवासनियमान् पतिमुङ्जङ्घ याऽऽचरेत् । आयुष्यं हरते भर्तुर्मृता नरकमृच्छति ॥

इति वचनात् । पतिमुळ्ळङ्कच, पतिमनादृत्य पत्युरननुमत्येति-यावत् । पापकृतां तु पापशमनार्थे तीर्थेऽधिकारः प्रागेव पपश्चितः ।

अथ तीर्थयात्रेतिकर्तव्यताऽभिधीयते।

ब्रह्मपुराणे, यो यः कश्चित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सुसंयतः स तु पूर्वे गृहे स्वे। कृतोपावासः शुचिरममतः सम्पूजयेद्धित्तनम्रो गणेशम् ॥
देवान्पितृन् ब्राह्मणांश्रेव साधून्धीमान् विमो वित्तशक्त्याभयवात्।
मत्यागतश्रापि पुनस्तथैव देवान् पितृन् ब्राह्मणान् पूजयेच ॥
एवं कुर्वतस्तस्य नीर्थाद्यदुक्तं फलं तत्स्यान्नात्र मन्देहमस्ति ।
सुसंयतः, पूर्वदिने कृतैकभक्तादिनियम इति केचित् । ब्रह्म
चर्यादियुक्त इति तु युक्तम् । गृहे स्वे इति स्वगृहाद्यात्रा प्रख्याऽसम्भवेऽन्यतोऽपि यात्रा कार्या । निर्गृहाणामपि यात्रासमाचारात् । गृहेष्विति कचित्पाटः । कृतोपवास इति अतीतत्ववोधकनिष्ठया उपवासपरदिने गणेशपूजादिकं कुर्यादित्यर्थो लभ्यते। देवान्, ग्रहान् इष्टदेवं चाचारात् । पितृणां पूजनं श्राद्धकपम् । ब्राह्मणपूजनं गन्धमाल्यवस्त्रालङ्कारादिना । वित्तशक्या,
स्विचित्तानुसारेण । उपवासपरदिने श्राद्धम्—

शुभे तिथौ शुभे वारे शुभे लग्न चरेद्विजः । उपोष्य रजनीमेकां मातः श्राद्धं विधाय च ॥ गणेशं ब्राह्मणात्रत्वा भ्रुक्त्वा मस्थितवान् सुधीः ।

इति स्कान्दवचनादिष छभ्यते । अत्र गणेशं ब्राह्मणान्नत्वेति क्रमो न विवक्षितः । "सम्पूजयेद्धक्तिनम्न" इत्यादिविधिवोधितक्रमाविरोधात् । अर्थवादस्थक्रमदौर्वल्यात् । कल्पतरावेत एव यात्राधमी उक्ताः । एवं च पूर्वदिने यथाविध्युपोष्य परिदेने गणेशं ग्रहान् स्वेष्टदेवं च पूजियत्वा घृतमचुरं श्राद्धं विधाय त्रीन् ब्राह्मणान् गन्धादिना पूजियत्वा
यात्रासङ्कल्पं कुर्यात् । वक्ष्यमाणवचनात्तत्रैव मुद्राकङ्कणकाषायपरिधानकृपं कार्पटीवेषं कृत्वा ग्रामं वासाविष्ठानं प्रदक्षिणीकृत्य क्रोशाभ्यन्तरग्रामं गत्वा श्राद्धशेषेण घृतेन पारणं

## सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थयात्रेतिकर्तव्यता । २५

कुर्यात् । ततो दिनान्तरे पातः कृतस्नानादिर्गच्छेत् । प्रत्यागतस्तथैव वित्तानुसारेण देवान् ग्रहादीन्, पितृंश्च श्राद्धन्, ब्राह्मणान् गन्धादिना पूजयेत् । देवानित्यादेः पुनरिभधानादुपवासगणेशपूजयोर्निष्टत्तिः । प्राश्चस्तु तथेवेत्यनेन उपवासस्यापि प्राप्तिः, स च स्वग्रहागमनपूर्वदिने, देवानित्यादितश्च
गणेशपूजानिष्टत्तिरित्याहुः । तिच्चन्त्यम् । तथैवेत्यस्य वित्तानुसारेणेत्यथेनैवोपपत्तेः । स्वग्रहं प्राप्य देवादिकं पूजयेत् । एतह्म श्राद्धत्रयं यात्रार्थमिति यात्रार्थश्राद्धिमत्येव वावयं कार्यम् । स्वग्रहासम्भवे स्वग्रहागमनविलम्बादो वा यत्र कापि श्राद्धादि कृत्वा यात्रा समापनीयत्याचारः । नात्र सन्देहमस्तित्यत्रार्षो लिङ्गत्यागः । सन्दिग्धमस्तितिकालिपतः पाठः ।
स्मृतिसमुच्चये तीर्थयात्रायां मुण्डनमप्युक्तम् । तद्वचनमग्रे वस्यते । तीर्थयात्रानिमित्तकं श्राद्धं प्रचुरघृतेन कार्यम् ।

गच्छन् देशान्तरं यत्तु श्राद्धं कुर्वीत सर्पिषा। यात्रार्थिमिति तत् पोक्तं प्रवेशे च न संशयः॥

इति भविष्यपुराणवचनात् । यत्तु "ब्रीहिभिषेनेत" इत्यत्र तृतीयया निरपेक्षसाधनत्वबोधनादन्यनिवृत्तिवदत्रापि निरपे-क्षसाधनत्वप्रतीतेष्ट्रितमात्रेणेव श्राद्धं न त्वन्नादिना इति, तन्न । केवलघृतस्य भक्ष्यत्वसमाचाराविरहात् केवलघृतेन पिण्डदा-नासम्भवाच पचुरघृतयुक्तेनान्नेन श्राद्धं कार्य्यम् । नच प्राचुर्ये तृतीयाया अननुशासनात् कथमेवमितिवाच्यम् ।

आद्याऽपूर्षेः सदा कार्या मांसैरन्या भवेत्तथा । शाकैः कार्या तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधिः ॥ इति वायुपुराणवचने प्रचुरशाकादिना शाकाष्ट्रकाादिश्राः दं कार्य्यमिति तात्वर्येण यथा तृतीयायाः प्राचुर्य्यवोधकत्वं तथात्रापि सम्भवात् । न च तत्रापि केवलशाकादिना आ-द्धमस्तु किं निक्ष्विनामितिवाच्यम् ।

नवोदके नवाने च गृहपच्छादने तथा। पितरः स्पृहयन्त्यन्नमष्टकासु मघासु च॥

इतिवचनविरोधात । अनेन वचनेनाष्ट्रकायामप्यस्वविधानात् । यदि च तत्र शाकशब्दस्य विशेषपरत्वं न च तत्र दृत्यन्तरापेक्षा सामान्यशक्षेव विशेषपरत्वे निर्वाहात् न च तृतीयायाः
पाचुर्ये कक्षणेति, तदा पक्कतेऽपि दीयतां दृष्टिः । किश्च शेषमभं क
देयमित्यनुज्ञाग्रहणदर्शनाद्पि न केवलसापेषा श्राद्धम् । तथा च-

ब्रह्मपुराणम् —

स तानाइ पुनः शेषं क देयं चान्निमत्यि । इष्टेभ्यो दीयतामेतिदिति तं प्रवदन्ति ते ॥ इति ।

अपि च "आमा वाजस्य मसवो जगम्यात्" इत्यादिमन्त्र-लिङ्गाद्प्यन्नावश्यकत्वम् । वाजस्य अन्नस्य दत्तस्य मसवः फलं मा मां आजगम्यात् पुनः पुनरागच्छोदित्यर्थात् । न चास्य पा-विणविकृतित्वादन्नशब्दे ऊदः, तृतीयायाः करणतामात्रबोधकः त्वेनोपपत्तौ ऊहकल्पने मानाभावात् । अपि च—

तिलैकीहियवैम्षिराद्धिम् लफलेन वा।

दत्तेन मासं भीयन्ते विधिवत् पितरो नृणाम् ॥

इति वचनात्केवलाविळैः केवलजलेनापि श्राखं स्यात् । सर्व-त्र न निर्पेक्षसाधनत्वं तृतीयार्थ इति चेत्, मक्कतेऽपि तुल्यम् ।

तीर्थयात्रासमारम्भे तीर्थात्मत्यागमेऽपि च । दृदिश्राद्धं पकुर्वीत बहुमपिःसमान्वतम् ॥

इतिहलायुधधृतकूर्मपुराणाच बहुघृतयुक्तान्नेनेव श्राद्धं का-रुर्यमिति के चित्। परेतु "ब्रीहिभिर्यजेत"इतितृतीयया प्रतिस्प-

## सामान्यतस्तीर्थधमेषु तीर्थयात्रीतिकर्तव्यता। २७

दिप्रधानभूतद्रव्यान्तर्गनरपेक्षत्वमुच्यते शते अत्रापि तथातथा च सर्विषा प्रधानद्रव्येणत्यर्थः पर्य्यवस्यति। एवं च नामगोत्रायुचा- दर्य एतत्सोपकरणं घृतमित्यादिवाक्यं कार्यम् । कार्यं च श्राद्धशेषघृतेनेव ग्रामान्तरे पारणित्याहुः। तन्न । प्रकृतौ अन्नस्य प्रधानत्वादत्र तन्निष्टत्यापचेः । अत एव त्रीह्यादौ निरपेक्षत्वस्य तृतीयागम्यत्वेऽपि श्राद्धमकरणस्यद्रव्यविधीनां न तत्र तात्पर्यं भोजनपद्धिस्य परस्परसाहित्येनेव लोके मिस- द्धत्वात् । अतो घृतस्य प्रकृतिमाप्तस्यापि पुनर्वचनं प्रधान्यसिद्धर्थम् । अतथान्नस्य प्रधान्यमात्रं निवर्त्तत इति सि-द्धाति वावयकरणादिकलामित्येव युक्तम् ।

इदं च श्राद्धमाभ्युद्यिकश्राद्धमकृतिकिमिति केचित्। तस्र। श्रमति विशेषश्रवणे सर्वमकृतित्वेन क्ल्रप्तस्य पार्वणस्येव प्रकृतित्वात्, अत एव गणेक्वरमिश्राद्योऽप्येविमिति वाचस्पतिमिश्रा छिखन्ति स्म। परे तु उत्कलखण्डे इन्द्रचुम्नतीर्थयात्राप्रकर्णे—

आमुक्तशुक्रवसनः स्वाचान्तः सपवित्रकः । नान्दीमुखान् पितृगणान् पूजायित्वा यथाविधि ॥ इति दर्शनात् भाविनिमित्तके सर्वत्र दृद्धिश्राद्धदर्शनात् ही-र्थयात्रासमारम्भ इति पूर्विलिखितवचनाचः,

अन्नपाशे च सीमन्ते पुत्रोत्पत्तिनिमित्तके ।
पुंसवने निषेके च नववेश्मप्रवेशने ॥
देवहश्चजलादीनां प्रतिष्ठायां विशेषतः ।
तीर्थयात्राह्रपोत्सर्गे हृद्धिश्राद्धं प्रकीर्तितम् ॥
इति मत्स्यपुराणवचनाचात्र हृद्धिश्राद्धमेवेदामित्याहुः । श्रादं चेदं छन्दोगानां षड्दैवतमन्येषां नवदैवतं द्वादशदैवतं वा
इति । उपवासादिने मुण्डनमपि कार्यम् ।

प्रयागे तीर्थयात्राया । पश्चमातृ वियोगतः ।
कचानां वपनं कार्यं न द्रथा विकचो भवेत् ॥
इति स्मृतिसमुचयि खितविष्णुवचनात् । कृततीर्थयात्रस्य
गृहभवेशे तु न वपनं मानाभावात् । न चेदं वचनं मायश्चित्तार्थतीर्थयात्रायामेवेतिवाच्यम् , सङ्कोचे मानाभावात् । अन्यथा
श्वादस्यापि तत्परत्वापत्तेः । ननु—

अनुभाविनां परिवापणं समादृत्ता न वपेरत्नन्यत्र विहारा-दित्येके अथापि ब्राह्मणं रिक्तो वा एषोऽनिपहितो यन्मुण्डस्त-स्यैतदिपिधानं यच्छिखेति सत्रेषु तु वचनाद्वपनं शिखायाः।

इति आपस्तम्बवचनाद्यद्वदिक्षारूपविहाराद्यतिरिक्ते कथं

मुण्डनमिति चेत्, न । एतस्याविहितमुण्डनपरत्वात् ।

अत एवात्रापि द्वथेत्युक्तम् । विधि विनेति तद्वर्थः ।

एके एवं मन्यन्ते । स्वपक्षस्तु वपेरात्रिति । तत्रैकेषां मत
मेव साधु वपनानिषेधस्यापि श्रुतेः । अतो ब्राह्मणमुदाहरातिअथापीति । एतद्वाह्मणपर्यालोचनया वपननिषेधः सिश्चिवपनपर इति स्त्राभिप्राय इति । नन्वेवम् "उद्वसानीयान्ते द
क्षिणस्यां वेदिश्रोणौ सर्वं केशक्मश्रुलोमवपनम्" इति का
त्यायनस्त्राह्मवामयने सिश्चिवपनं सत्रे विहितं तदसङ्गतं

स्यादतः सत्रेष्विति । एवमेव स्त्रं भाष्ये व्याख्यातम् । एतेन

बायते वपननिषेधश्रुतिः सिश्चिवपनपरा । अन्यथा विहा
रातिरिक्तवपनमात्रस्यैव निषेधे पित्रादिवियोगेऽपि तस्न स्यात् ।

क्लंप्तकेशनखदमश्रुदीन्तः शुक्राम्बरः शुचिः ।

( शुक्राम्बर्धरो नीचकेशश्यंश्रुनखः शुचिः । ) इति स्नातकधर्माविधायकमनु(याज्ञवल्क्य)वचनविरोधापत्तेश्च। नी-

<sup>(</sup>१) क्लातं छिन्नमित्यर्थः।

# सामान्यतस्तीर्थधमें बुतिर्थयात्रीतिकर्तव्यता । २९

चत्वं च-

मासादूर्ध्वमनायुष्यं पक्षादविक् च सम्पदः। इति ज्योतिषादवसेयम् । "त्रिः पक्षस्य केश्वरमश्चनखलोः मानि संहारयेत्" इति सद्धनाध्याये चरकेणाभिधानाच ।

श्राद्धानन्तरं गमनसङ्कल्पः ततः कार्पटिकवेषधारणं कार्यन-

म्। तदुक्तम्-

वायुपुराणे, उद्यतश्रेद्रयां गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः । विधाय कार्पटीवेष कृत्वा ग्रामं पदक्षिणम् ॥ ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम् । ततः प्रतिदिनं गच्छेत्पतिग्रहविवर्क्कितः ॥ पदे पदेऽक्वमेधस्य फलं स्याद्रच्छतो गयाम्।

कार्षटीवेषः, ताम्रग्रुद्राताम्रकङ्कणकाषायवस्रधारणम् । गम-नफरुं च यद्यपि गयायामेव श्रूयते तथापि तीर्थान्तर्यात्रा-यामपि द्रष्ट्रच्यम् एकत्र निर्णात इतिन्यायात् । फलाकाङ्कायां च गमनफलत्वेन श्रुतस्यास्यैवान्यत्रापि गमनफलत्वग्राचितमन्त-रङ्गत्वात् न तु विश्विज्ञिन्न्यायादत्र फलकल्पनं तस्य बहि-रङ्गत्वेनोपस्थितिगौरवादितिमिश्राः । वस्तुतः उपक्रमोपसंहारा-क्यां गयायात्रायामेव तदिति प्रतिभाति । ''उद्यतश्चेद्गयाम्''इत्य-नेनोपक्रमात् ''फलं स्याद्वच्छतो गयाम्'' इत्यनेनोपसंहारात् । यचोक्तं तीर्थान्तरयात्रायामप्येतदेव फलं, तद्पि चिन्त्यम् ।

दानधर्मे गोलोकं पक्रत्य-

मनस्विनस्तीर्थयात्रापरायणास्ते हात्र मोद्नित गवां निवासे । इति सामान्यतस्तीर्थयात्राफलाभिधानात् तस्यैव तीर्था-न्तरयात्रायामन्वयात् । तथा मभासादीनुपक्रमय —

सरस्वतीदृषद्वत्यौ यमुनां येऽनुयान्ति च । तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यथराः शिवाः ॥ ययान्ति पुण्यगन्धाढ्याः —

इति विशेषतोऽपि यात्राफलश्रवणात् इति । अतश्र कार्पटी-वेषधारणमपि गयायात्राङ्गमेव युक्तम् । श्राद्धानन्तरं यद्यपि ग्रामान्तरगमनं निषिद्धम् ।

पुनर्भोजनमध्वानं चूतमायासि मैथुनम् । श्राद्कुच्छाद्रभुक् चैव सर्वमेतद्विवर्ज्जयेत् ॥

इति मात्स्यात् । तथापि ग्रामान्तरगयनमत्र सित सम्भवे क्रोशाभ्यन्तरग्राम एवेति बोध्यम् । "अध्वनि च क्रोशपूरणे"इन् त्यादिना श्राद्धानन्तरं हारीतेन क्रोशगमननिषेधादिति । असम्भवे क्रोशाद्ध्वगमनेऽपि न दोषः । एवं मितपदाभ्यमेधजन्यफलसम् जातीयफलादिमाप्तिकामोऽहममुकतीर्थयात्रां करिष्य इति सङ्कर्ण्य तत्तत्तीर्थयात्रां कुर्यात् । यदि तु अनिर्द्धारितानि तीर्थानि गन्तव्यानीत्यभिमायस्तदा विशेषमनभिधाय तीर्थयात्रां करिष्य इत्येव वाच्यम् । कार्पटीवेषधारणं यात्राङ्गम् । अतः स्नानभी-जनतिर्थस्नानादिकाले तस्य नावश्यकता । स्नानादिकाले का-षायवस्नादिधारणेऽपि न क्षतिः कम्मकाले रक्तवस्ननिषेधस्य धातुरक्तभिन्नविषयत्वात् । धातुरक्तस्य स्वभावश्रद्धत्वकथना-त् । यथा-

व्यासः,

अच्छित्राग्रं तु यद्दस्नं मृदा प्रशास्त्रितं च यत् । अइतं धातुरक्तं च तत्पिवित्रमिति स्थितिः ॥ इति । हेमाद्रौ श्राद्धखण्डे गयाप्रकरणे भारते, केशक्षमश्चनखादीनां वपनं च न शस्यते ।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थयात्रेतिकर्तव्यता । ३?

अतो न कार्यं वपनं गयाश्राद्धार्थिना सदा ।। ये भारतेऽस्मिन् पितृकर्मतत्पराः सन्धार्यं केशानतिभक्तिभा-विताः ऋणक्षयार्थं पितृतीर्थमागतास्तेषामृणं सङ्क्षयमेष्यति ध्रुत्रम् ॥ इदं वचनं तु,

वर्जियत्वा क्रुरुक्षेत्रं विशालां विरजां गयाप ।

इत्यनेनैकवाक्यतया तीर्थमाप्तिनिमित्तकगुण्डनिनेषेधकम् ।
परे तु एतद्वनवलाद्वयायात्रायापि न गुण्डनं, सन्धार्यं केशान् आगता इत्यन्वयादित्याहुः। तिचिन्सम्।सन्धार्यकेशान् पितृकर्मतत्परा इत्यनेन सिन्निहितान्वयेन निर्वाहे तीर्थयात्रायां
वपनविधायकस्य सङ्कोचायोगात्, गौडदेशादौ भारते एतद्वचनस्यानुपलभ्यमानत्वाच्च । अत्र च प्रतिदिनगमनविधानात्
स्वेच्छया विलम्ब्य न स्थातव्यम् । भयाद्यनुरोधादवस्थाने न दोषः । यद्यपवासदिन एव रात्रौ यात्राग्रहूर्त्तो देवज्ञाद्यावेदितो
भवति तदा छत्रादिपस्थानं स्थापित्वा परिदने श्राद्धं कृत्वा
ग्रहान्निगन्तव्यं न तु ग्रहूर्तानुरोधादुपवासदिन एव श्राद्धं कृत्वा
रात्रौ प्रस्थातव्यम् । श्राद्धे उपवासोत्तरहम्य विहितस्य भङ्गप्रसङ्गात् । उपवासासमर्थस्तु उपवासप्रतिनिधि कुर्यात् ।

नक्तं हविष्यात्रमनोदनं वा फलं तिलाः क्षीरमथाम्बु चाज्यम्।
यत्पञ्चगव्यं यदि वापि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरग्रुत्तरं च ॥
इत्यभिधानात् । अत्र केचिद्यात्रायां सङ्कल्पो न कार्यः
अङ्गत्वेन निष्फलत्वादित्याहुः । तिचन्त्यम् । "फलं स्याद्रच्छतो गयाम्" इत्यादिना गमनस्यैव फलवत्ताप्रतीतेः । स्यादेतत् । यदि
तीर्थयात्रायां पदे पदेऽश्वमेधफलं तिहं यात्रैव तीर्थापेक्षया
गरीयसी स्यात्, न हि सिंहापेक्षया तल्लाङ्गूलस्य
पराक्रमातिश्चय इति वक्तुं श्रोतं च युज्यत इनि ।

तस्माद्यात्रादिविशिष्टस्य तीर्थस्यैव तत् फलम् । अतः ''एवं कुर्व-तस्तस्य तीर्थायदुक्तं फलं तत्स्यानात्र संदेहमस्ति"इत्युक्तम् । न च

तीर्थे प्राप्यानुषङ्गेण स्नानं तीर्थे समाचरन् । स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥

इति वचनाद्यात्राया अपि फलपवगम्यते इति वाच्यम्। यात्रादिविशिष्टस्य यादृशं फलं तादृशं फलं न लभत इति तद्-थीत्। तस्पाद्यात्रायाः फलश्रवणं "यस्य पर्णमयी" इत्यादिवद्थ-बाद एवेति। मैवम्।

विनश्यति महायज्ञैरथवा तीर्थचर्यया । इत्यनेन, अश्वमेथेन शुद्ध्यन्ति तीर्थानुसरणेन वा । इत्यादिना च तीर्थयात्राया एव तृतीयया फल्लसाधन-स्वावगमात् ।

शुण्वन्तु मुनयः सर्वे तीर्थस्नानफलं महत् ।
गमनं स्मरणं चैव सर्वकल्मषनाश्चनम् ॥
इति वामनपुराणाच ।
भारते तीर्थयाच्चायाम् ,
श्रवणाच्चैव तेषां त्वं पुण्यमाप्स्यासि पाण्डव ।
गत्वा शतगुणं चैव तेभ्य एव नरोत्तम ॥
इति वचनम्,
बाराणस्यां महातीर्थे नरः स्नात्वा विम्रुच्यते ।
सप्तजन्मकृतात् पापाद्गमनादेव मुच्यते ॥
इति वचनं च प्रागेवोपन्यस्तमिति । न चैतानि वचनानि
प्रायश्चित्तार्थयात्राया एव फलमभिद्धति नान्यस्या इति वाच्यम् ।
तीर्थानि तु यथोक्तेन विधिना सश्चरन्ति ये ।

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थयात्रायां यानविचारः । ३३

सर्वद्वनद्वसहा धीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

इत्यादिवचनाद्यात्रायाः स्वर्गार्धताया अपि प्रतीतेः। "यस्य पर्णमयी जुहू भविति न स पापं क्लोकं कृणोति" इत्यादौ तु काम शब्दाभावादाश्रयाभावाच्च न फलार्थता। प्रकृते तु यात्रायाः कियारूपत्वात्राश्रयाभावाच्च न फलार्थत्वमेव युक्तम्। न च क्रियारूपाणामपि प्रयाजानां प्रकरणेन कृत्वकृत्वावगमात् फलश्रवणस्यार्थवादत्विमष्टमेवेति वाच्यम्। "वर्म वा एतद्यक्तस्य क्रियते" इत्यर्थवादत एव प्रयाजादीनां कृत्वकृत्वावगमात्त्रते श्रुतस्य फलस्य युक्तमर्थवादत्वम्। प्रकृते तु तीर्थस्नानादेः यात्रायाश्च तुल्यवत्फलार्थत्वम्तीतेन परस्पराकृत्विमिति विशेषः। एवं च—

स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु।

इत्यत्रापि कष्टकरपना नोचितेत्यनुचिन्तनीयमायुष्मद्भि-रिति। एवं च प्राप्ततिर्थस्य राजबलात्कारादिनाऽकृततीर्थ-स्नानस्यापि यात्राफलं सिद्ध्यत्येवेति ध्येयम् । केचित्तु या-त्रायाः प्रधानत्वमङ्गत्वं च खादिरत्ववत्तत्तद्भचनबलात् सि-द्ध्यतीत्याहुः । न चान्यानर्थक्यदोषः कर्मानुसारेण फले तारतम्यकरुपनात् । अतश्चाद्वमेधफलसमानजातीयमेव फलं स्वरुपं भवतीति करुप्यते इति न कश्चिद्विरोधः।

अथ तीर्थयात्रायां यानविचारः।
मत्स्यपुराणे पार्कण्डेयवाक्यम्—
कथिष्यामि ते वत्स तीर्थयात्राविधिक्रमम्।
आर्षेणैव विधानेन यथादृष्टं यथाश्चतम्॥
बलीवर्दसमाहृदः शृणु तस्यापि यत्फलम्।
नरके वसते घोरे गवां क्रोधो हि दाहृणः॥

५ भी ली.

सिंछ च न गृह्णन्ति पितरस्तस्य देहिनः।

ऐश्वर्यकोभमोहाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः॥

निष्फलं तस्य तत्तीर्थं तस्माद्यानं विवर्जयेत्।

ऐश्वर्याद्यभिधानादशस्त्रा यानेन गमने न दोष इति प्रतिभाति।

नरयानं चाश्वतरीहयादिसहितो रथः।

तीर्थयात्रास्वशक्तानां यानदोषकरं निह।।

इति कूर्मपुराणाच। अयं च निषेधः प्रयागमात्रपरः तत्व
करण एव मत्स्यपुराणे श्रुतत्वादिति कल्पतकः। वस्तुतः

वयागोपक्रमेऽपि—

एवं कुरुष्व कौन्तेय सर्वतीर्थाभिषेचनम् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नदयति ॥

इत्युपसंहारे एविषित्यनेन प्रयागधर्मस्य सर्वतीर्थेष्वतिदेश-दर्शनात् सर्वतीर्थपरत्वनिर्णयः। न च प्रयागावान्तरतीर्थपरं सर्वपदिमिति युक्तम्।

अन्ये तु बहवस्तीर्थाः सर्वपापहराः स्मृताः ।
तेषु स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥
इति पूर्वमेव तदभिधानात् । अत एव सर्वतीर्थपदं बहुत्रीहिणा प्रयागपरमिति निरस्तम् । वक्ष्यते चाधिकम्रुपरिष्टात् ।
पठन्ति च—

गोयाने गोवधः मोक्तो हययाने तु निष्फलम् ।
नरयाने तदर्धं स्यात् पद्भ्यां तच चतुर्गुणम् ॥
पद्भ्यामिति पादुकाशून्याभ्यां पद्भ्यां सातिशयतीर्थफलं
भवति न तु तत्परिधाने दोषो निषेधाश्रवणात् इति केचित् ।
वर्षातपादिके छत्री दण्डी राज्यटवीषु च ।
शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कः सदा त्रजेत् ॥

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थफलतारतम्यहेतवः। ३५

इति विष्णुपुराणीयवचनेन निष्पतिपक्षसदाशब्दस्वरसात्ती-र्थयात्रायामप्युपानत्पारिधानमावश्यकमिति तु मिश्राः । वस्तुतस्तु यानमर्थफलं हन्ति तदर्धे छत्रपादुके ।

वाणिज्यं त्रींस्तथा भागान् सर्वे हन्ति प्रतिग्रहः ॥

इति वचनादुपानदिशिष्टगमने फलस्य पादहासः। एवं च
"पद्भ्यां तच चतुर्गुणम्" इत्यत्र गुणशब्दः पादपरः "कृते
चतुर्गुणो धर्म" इति वत् । एतेन यानेऽधेफलं पादुकासाहित्ये
पादफलं न्यूनं पद्भ्यां याने चतुर्गुणामिति यदि तदा सम्पूर्ण
फलं क्रुत्रेति शङ्काभासो निरस्तः । पद्भ्यां चतुर्गुणं चतुष्पादं
सम्पूर्णं फलमित्यर्थात् । यचु यथा "एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेपाताम्" इत्यत्र द्वन्द्दलभ्यसाहित्यविवक्षा तथाऽत्रापीति छत्रसहितोपानत्परिधान एव पादहासो न तु केबलोपानत्परिधान इति, तच्च । तत्र ह्युपादेयकर्तृगतत्वेन
विवक्षौचित्यात् । इह त्रुद्देश्यगतत्वेन तदाविवक्षणात् । अत एव
"यस्य पुरोडाशौ क्षायतः" इत्यत्र साहित्याविवक्षेति । "नौकायानमयानं स्यात्" इतिवचनान्नोकायाने न दोष इत्येके ।
नौकां विना यत्र गङ्गासागरादौ गमनं न सम्भवति तत्यरामिदमित्यन्ये ।

### अथ तीर्थफलतारतम्यहेतवः।

चाह्नः,

तीर्थे प्राप्यातुषङ्गेण स्नानं तीर्थे समाचरन् । स्नानजं फलमामोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥

अनुषङ्गोऽत्र पित्रादिसेवाध्ययनाद्यर्थं विदेशगमनम् । तेन दैवात्तीर्थलाभे स्नानजं फलम् । स्नानपदं श्राद्धादेरप्युपल-स्रकम् । तेन यात्रायाः स्वातन्त्र्यात्तीर्थस्नानाद्यनङ्गत्वात् यथा- विधि यात्रामकृत्वा यस्तीर्थं गतस्तस्य यात्राफलाभावेऽपि तीर्थस्त्रानादिफलं भवत्येव । एवं तीर्थ एव यो जात-संदृद्धो यो वाऽग्निहोत्री तीर्थे वसति स तीर्थस्त्रानादिफलं स-स्पूर्णे लभत एव ।

पैठीनसिः,

षोडशांशं स लभते यः परार्थेन गच्छति । अर्द्धं तीर्थफलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति ॥

परार्थन, वेतनादिना । प्रसङ्गोऽत्र गुरुसेवाध्ययनवाणिज्यादिरेव विदिताविदितरूपः। एवं च एतदनुरोधात् ''स्नानजं
फलमाम्रोति''इत्यस्यापि वाक्यस्यार्द्धं स्नानजं फलमाम्रोतित्यर्थः
कर्त्तच्यः। एवं चानुषङ्गपसङ्गौ समानार्थो इति केचित्। परे तु
तीर्थान्तरोदेशेन गमनमनुषङ्गः, सेवाद्यदेशेन गमनं प्रसङ्गः। एवं
चानुषङ्गे पूर्णं तीर्थस्नानफलं प्रसङ्गेऽधम्। न च सेवाद्यदेशेन गमनमनुषङ्गः तीर्थान्तरोदेशेन गमनं प्रसङ्ग इति विपरीतं
कि न स्यादिति वाच्यम्। सेवाद्यदेशेन गमने सम्पूर्णं तीर्थफलं तीर्थान्तरोदेशेन गमनेऽर्द्धं फलमिति अनौचित्यादित्याहुः।
बस्तुतस्तु ''प्रसङ्गेन गच्छित'' इत्यत्र प्रसङ्गेन गमने यात्राफलस्यवार्द्धत्वं प्रतिपाद्यते न तु तीर्थस्नानादिफलस्य। यात्रायाः
स्नानाद्यनङ्गत्वेन तद्भावेऽपि तस्य साङ्गत्वेन तत्फलेऽर्द्धत्वकर्यनानौचित्यात् । अत एवानुषङ्गपसङ्गयोः समानार्थत्वेऽपि
''तीर्थयात्राफलं न तु'' इत्यनेन पूर्णत्वस्यैव निषेधः एतद्वचनैकवाक्यतयाऽर्द्धस्य स्वीकारात्।

प्रभासखण्डे, यथान्यं कारयेच्छक्त्या तीर्थयात्रां तथेश्वरः । स्वकीयद्रव्ययानाभ्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम् ॥ विशिष्टब्राह्मणानां तीथेगमनानुक्र्वेऽष्ट्रगुणमण्युक्तम् — भारते युधिष्टिरं प्रति, नेता च त्वमृषीन् यस्मात्तेन तेऽष्ट्रगुणं फलम् । इति । तीर्थयात्रानुरोधादगम्यदेशमनेऽपि न दोषः । अङ्गवङ्गकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च । तीर्थयात्रां विना यातः पुनः संस्कारमईति ॥ इति समृतेः।

अथागम्यदेशाः।

पारस्कराः कलिङ्गाश्च सिन्धोरुत्तरमेव च।
प्रणष्टाश्रमधर्माश्च देशा वर्ज्याः सदैव हि ॥
विष्णुः, न म्लेच्छविषये श्राद्धं कुर्यात् न गच्छेत् म्ले-च्छविषयपरानिपानेष्वपः पीत्वा तत्साम्यग्रुपगच्छति ।

चातुर्वर्ण्यवस्थानं यस्मिन् देशे न विद्यते । तं म्लेच्छदेशं जानीयादार्यावर्त्तमतः परम् ॥ इति । चरत्कृष्णसारोऽपि मगधादिरगम्यदेशः । तदुक्तम्— ब्रह्मचारिकाण्डे,

आनर्त्तकाङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथः । उपादित्सिन्धुसौर्वारा एते सङ्करयोनयः ॥ आरष्टकान् पारस्करान् सौर्वाराङ्गकालिङ्गकान् । प्रासुरांश्च तथा गत्वा पुनःस्तोमेन याजयेत् ॥ तेनैतेषां गमने पुनः संस्कारः ।

तथा, अङ्गवङ्गकाछिङ्गेषु सौराष्ट्रमगधेषु च । तीर्थयात्रां विना गच्छन् पुनः संस्कारमहीति ॥ तीर्थयात्राप्रसङ्गेन तेषां गमनमदुष्टमित्यर्थः । तीर्थयात्रां विनाऽपि गङ्गाक्षेत्राचनिन्न क्षमगधादिसञ्चारे न दोषः ।
न स्मज्ञानं न चादेशो गङ्गायां परिकीर्त्यते ।
इति गङ्गामाहात्म्यलिखनात् ।
वायुपुराणे,
त्रिशङ्कोर्वर्जयहेशं सर्वं द्वाद्शयोजनम् ।
उत्तरेण महानचा दक्षिणेन च कीकटात् ।
देशस्त्रशङ्कवो नाम श्राद्धकमिवगर्हितः ॥ इति ।
वौधायनः,

आनत्तीन पारस्करान् पुण्यान् पुण्डान् सौवीरानङ्गकः लिङ्गपासुरानिति च गत्वा पुनः स्तोमेन यजते सर्वपृष्ठया वा । अथाप्युदाहरन्ति —

पद्मां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान् मपद्यते । ऋषयो निष्कृति तस्य माहुँवैश्वानरं हविः ॥

आनर्तो, द्वारका यस्मिन् देशे । अङ्गः चम्पाप्रदेश इति कल्पतरुः । यदि तु तीर्थयात्रादी कर्मनाशा नदी अन्तरा पतित तदा यथा जलस्पर्शो न भवति तथा तदुल्रङ्घनं कार्यम् ।

कर्मनाञ्चाजलस्पर्शात् करतोयाविलङ्घनात्। गण्डकीवाहुतरणात् पुनः संस्कारमहिति॥

इति वचनात् । धम्मैः क्षरति कीर्त्तनादिति चतुर्थ चर-णमन्ये पठन्ति । के च न मैथिलास्तु "करतोयाजलस्पर्शात् कर्मनाशाविलङ्घनात्" इति पठित्वा कर्मनाशापारगमनं तीर्थ-यात्रायामपि निषेधन्ति । तन्न साधीयः । कर्मनाशाजलस्पर्शस्य तैरपि विगीतत्वेन पूर्वोक्तवचनप्रामाण्यस्य तैरपि स्वहस्तितत्वा-त् । एतद्वचनस्य दक्षिणदेशीयादिवहुतरशिष्टाचारविरोधना-प्रामाण्यात् । किश्च— करतोयां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः ।
अव्यमधमवाम्नोति स्वर्गलोकं च गच्छिति ॥
इत्यारण्यकपर्वणि करतोयास्नानश्रवणात्,
करतोये सदानीरे सिरच्छेष्ठे सुविश्चते ।
पौण्ड्रान् प्लावयसे नित्यं पापं हर करोद्धवे ॥
इति स्मृतिदर्पणिलिखितकरतोयास्नानमन्त्राविरोधाच । वचनैकदेशामामाण्यनिर्णये सर्वस्य वचनस्यामामाण्यनिर्णयात् ।
पौण्ड्रान्, देशिवशेषान् ।

#### अथ प्रशस्तदेशाः।

मनुः, सरस्वतीदृषद्दत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम् । तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्ते पचक्षते ॥ तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्यते ॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः। एष ब्रह्मिंदेशों वै ब्रह्मावत्तीदनन्तरः ॥ एतद्देशपस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ हिमवद्दिन्ध्ययोमध्ये यत्राग्विनश्चनाद्पि । प्रत्येगव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः ॥ आसमुद्रात्तु वै पूर्वीदासमुद्राच पश्चिमात्। तयोरेवान्तरं गिर्योरार्घ्यावर्त्तं विदुर्बुधाः ॥ कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः । स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयेरन् पयवतः।

श्रुद्रस्तु यस्मिस्तिसम् वा निवसेद्द्यत्तिकार्षतः ॥
सरस्वतीद्दप्दृत्योविशेषणं देवनद्योरिति। अन्तरालाः, सङ्करजातयः । मत्स्यादिशब्दा बहुवचनान्ता देशपराः । मत्स्याः,
विराटदेशाः । पश्चालाः, कान्यकुब्जादिदेशाः । श्रुरसेनकाः,
मथुरादिदेशाः । विनशनं, यत्र सरस्वती नृष्टा । ततः पूर्वस्यां
प्रयागात् पश्चिमायां च दिशि मध्यदेश इत्यर्थः । एतान्
संश्रयेरात्रिति परिसङ्ख्या । पश्च पश्चनखा भक्ष्या इतिवत् ।
परे तु न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्तत इतिन्यायेन "म्लेच्छदेशस्ततः पर" इति ब्रह्मावर्तादिस्तुत्यर्थमेवेत्याहुः ।
अथ यात्रानियमः ।

भविष्ये,

तीर्थ गच्छन् त्यजेत्पाज्ञः परात्तं परभोजनम् ।
जितेन्द्रियो जितक्रोधो ब्रह्मचारी भवेच्छुचिः ॥
परात्तं, परेभ्यो लब्धं स्वपक्षमपि । परभोजनं, परपाकेन
परस्वामिकभोजनम् । स्वपत्नीपक्षभित्रमेव निषिद्धमिति नार्थः
मातृभ्रातृपकेऽविगानात् ।

तथा,

शुचिवस्त्रधरः स्नातो नित्यहानि न कार्यत् ।
गच्छेत्तीर्थं शनैविद्वान् सततं संयतेन्द्रियः ॥
यथाशक्ति ददद्दानं विषेभ्यः प्रीतिमावहन् ।
श्राद्धं कुर्गात् सदा दाने जपेत्तत्तीर्थमोदने ॥
यद्यपि—
नरकं दारुणं श्रुत्वा पराने तु रितं त्यजेत् ।
यो यस्यान्नपिहाइनाति स तस्याइनाति किल्विषम् ॥
इति पद्मपुराणे सामान्यतः परान्नभोजनं निषिद्धमेव ।

तथाप्यनिन्द्यभोजनस्यानिषेधादत्र तस्यापि निषेधार्थमधिक-दोषार्थं वेदम् ।

तथा,

तीर्थे गच्छन् चरेत् सन्ध्यास्तिस्त एकत्र मानवः । नास्नातो नाशुचिर्गच्छेन भुक्त्वा न च स्रुतकी ॥

तिस्रः सम्ध्या एकत्र चरेंदित्यनेम भातरेव कृतदिनकृत्येन चिलतव्यमिति मतीयते इति वदान्ति । अशुचिः, पुरीषादिकं कृत्वाऽकृतशौचः चण्डालादिस्पर्शेऽकृतस्नानश्च । मनु—

तीर्थे विवाहे यात्रायां सङ्घानि देशविश्लवे । नगरग्रामदाहे च स्प्रष्टास्प्रष्टिर्ने दुष्यति ॥

इति वचनेनास्य विरोध इति चेत्, पैवम् । तीर्थे विवाह
इत्यमेन अनिवार्यतीर्थाद्यधिकरणकास्पृश्यस्पर्शो न दोषायेत्यभिधानात् । स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यतीतिवचनं पकान्नशुद्धी कल्पतस्कृता लिखितं तीर्थे पकान्नस्पर्शे न दोष इति । अत एव
पुरुषोत्तमक्षेत्रादौ तथैव शिष्टाचार इति । अन्ये तु "स्पृष्टास्पृष्टिने
दुष्यति" इति वचनमनेनाहं स्पृष्ट इति ज्ञानं यत्र नास्ति तद्दिवयमित्याहुः । यात्रामध्ये यद्याशौचं पतित तदाऽऽशौचनिष्टत्तौ
गन्तव्यं "न च सुतकी" इति वचनात्। एवं रजस्वल्यापि। यद्दा-

दीक्षितेष्वभिषिक्तेषु वततीर्थपरेषु च। तपोदानमसक्तेषु नाशौचं मृतस्रतके॥

इति वचनात् यात्रोत्तरं स्तकादौ न दोषः । "न च स्तकी'' इतिवचनं तु यात्रापूर्वं स्तके सित न गच्छेदिस्येत-तपरम् । दीक्षितेष्वित्यनेन दीक्षणीयष्ट्युत्तरं यजमानस्य यत्कर्म तत्राशीचं नास्तीतिदर्शितस् ।

गरुडपुराणे,

तीर्थं चिल्ता यः कोऽपि पुनरायाति वै एहे।
अनुज्ञातः शुभैविंनैः मायश्चित्तं समाचरेत्॥
तीर्थार्थं चिलतो यदि दैवात् परावर्तते स ब्राह्मणानुज्ञां
एहीत्वा मायश्चित्तमाचरेदित्यर्थः।

तथा,
यस्तिर्थसम्मुको भूत्वा व्रजन्ननन्न कृते ।
चेन्म्रियेदन्तराळे तु ऋषीणां मण्डलं व्रजेत् ॥
अनग्रने इत्यत्र चकारोऽध्याहार्यः । एवश्च तीर्थार्थं व्रजन्मृतः मासोपवासादिक्षेऽनग्रने च मृत इत्यर्थः ।
अथ तीर्थयात्रायां कालग्नुक्रिनिक्षण्यते ।

जय तायपात्राया कालशुम्हानहृष्यतः । जयौतिषे, त्यजेदिति प्रकृत्य । ज्ञालाटिनि दिगधीशे दिग्बलिविद्दगे ललाटमे वापि ।

खालाटान दिगधीर्रा दिग्बलिविहर्ग ललाटमे वापि । लालाटिदिगधीर्रा लालाटिदिग्विहर्ग वैकश्लोफेन स्पष्टयति— रायमुक्कटः,

जीवार्क केषु लग्ने हरिदिशि भृगुजे ऽन्त्यायगेऽग्नी न यायात् याम्यां सौरारयोः खे नवमनिधनयोर्नेऋते सैंहिकेये। पश्चात्सौरेस्तु राशो पवनादिशि विधी पश्चषष्ठोपयाते बन्धो शुक्रेन्दुवित्सूचरिदिशि च गुरौ दिशिगे शम्भुकोणे॥ अयं च फिलतोऽर्थः। गुरुबुधसूर्य्या मलस्थाः प्राग्याने नेष्टाः। एवमाग्नेयीयाने व्ययायगो भृगुः, दक्षिणे श्रानिभौमौ दशमे, नैर्ऋत्यां लग्नाद्ष्यमनवमगो राहुः, पश्चिमे शनिः सप्तमगः, वायव्यां पश्चमषष्ठश्चन्द्रः, उत्तरे शुक्रचन्द्रबुधाश्चतुर्थाः, ई-

श्वान्यां दित्रिगो गुरुर्नेष्ट इति । तथा, इति काळाशुद्धिस्तु श्रुका .... ... ...

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थयात्रायां कालशुद्धिः। ४३

गुर्नादित्ये गुरी सिंहे नष्टे गुक्रे मिलम्लुचे ।
याम्यायने हरी भ्रुप्ते सर्वकर्माणि वर्जयेत् ॥
तथा,
रिविश्तेत्रगते जीवे जीवक्षेत्रगते रवौ ।
वर्जयेत्सर्वकर्माणि व्रतस्वस्त्ययनानि च ॥
उपप्रवे जीतलभानुभान्वोरद्धोदये वा किपलाल्यषष्ट्याम्।
सुरासुरेज्यास्तमयेऽपि तीर्थे यात्राविधिः सङ्क्रमणेऽपि शस्तः ॥

इति पठन्ति ।

तथा, सिंहस्थितं मधासंस्थं गुरुं यक्नेन वर्जयेत्। अन्यत्र सिंहभागेषु विवाहादि विधीयते॥ तथा,

वापीक्षपतडागयागगमनं भौरं प्रतिष्ठा इतं विद्यां मन्दिरकणवेधनमहादानं वनं सेवनम् । तीर्थस्नानविवाहदेवभवनं मन्त्रादि देवेक्षणं दूरेणैव जिजीविषुः परिहरेदस्तङ्गते भागेवे ॥ तथा,

वाले वा यदि वा हृद्धे शुक्रे वास्तक्षते गुरौ ।

मलमास इवैतानि वर्ज्जयेदेवदर्शनम् ॥
अत्र देवदर्शनपदमपूर्वदेवदर्शनपरम् ।
अनादिदेवतां दृष्ट्वा शुचः स्युर्नष्टभार्गवे ।
मलमासेऽप्यनाहृत्तं तीर्थस्नानं विवर्जयेत् ॥

मलमासेऽप्यनाहृत्तित्यिषः सम्रुच्ये । तेन नष्टभार्गवे

उनार्ह्यं दर्शनं न कार्य्यमिति गम्यते । काद्मीखण्डे,

न ग्रहास्तोदयकृतो दोषो विश्वेश्वराळये । इति । एवं छप्तसम्बत्सरेऽपि तीर्थयात्रा न कार्या पूर्वराचिं यदा त्यक्तवा अपूर्णे वत्सरे गुरुः। अपरं राशिमायाति छप्तकालः स उच्यते ॥ अतिचारगतो जीवः पूर्वभं नैव गच्छति । नाचरेत्तत्र कर्माणि तदा तन्नैव संस्थित ॥ छप्तकालः, सम्बत्सरो छप्तः कर्मानई इत्यर्थः। तथा, अतिचारगतो जीवस्तं राशि नैति चेत्पुनः । लुप्तसम्बत्सरो ज्ञेयः सर्वकर्मस्य गहितः ॥ अस्यापवादस्तु— अतिचारगते जीवे दृषदृश्चिककुम्भयोः । यज्ञोद्वाहादिकं कुर्यात् तत्र काळो न लुप्यते ॥ तथा, मेषे वृषे झषे कुम्भे यद्यतीचारगो गुरुः। न तत्र काललोपः स्यादित्याह भगवान् यमः॥ तथा, मेषे वषे......इत्याह भाछवो मुनिः। तीर्थविशेषे गुरुमौड्यादिदो<del>षो नास्ति ।</del> गोदावर्घा गयायां च श्रीशैले ग्रहणद्वये । सुरासुरगुरूणां च मौट्यदोषो न विद्यते ॥ वायुपुराणे, गयायां सर्वेकालेषु पिण्डं दद्याद्विधानतः। अधिवासे जन्मदिने अस्ते च गुरुशुक्रयोः ॥ आधिमासादौ गयायात्रा निषिद्धैव ! एतद्वरात् सापि न निषिद्धेत्यन्ये । अन्ये तु-

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थवात्रायां कालशुद्धिः। ४५

गर्गातिमाण्डव्यपराश्चराद्याः भृग्वित्तरःकश्यपश्चीनकाद्याः । छप्ताब्ददोषं प्रवदन्ति मध्ये सोमोद्धवायाः सुरिनम्नगायाः॥ छप्तवत्सरदोषस्तु पयोष्णीनिम्नगातटात् । नान्यदेशेष्विति पाहुर्वसिष्ठात्रिपराश्चराः ॥ इति पटन्ति । एवं महागुरुनिपाते तीर्थयात्रादिकं न का-दर्यम् । यथा रत्नाकरे

देवलः, अन्यश्रादं परानं च गन्धमाल्यादि मैथुनम्। वर्जयेद्गुरुपाते तु यस्वत्पूर्णो न वत्सरः ॥ तथा. महागुरुनिपाते तु काम्यं किञ्चित्र चाचरेत्। आर्त्विज्यं ब्रह्मचर्यं च श्राद्धं देवक्रियां तथा ॥ 'श्राद्धं देवयुतं च यत्' इति कालिकापुराणे पाटः । देवीपुराणे, प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याश्चिभवेत् । नापि दैवं न वा पित्रयं यावत् पूर्णो न वत्सरः ॥ इति । दाक्षिणात्यास्तु-तीर्थस्तानं महादानं पराश्चं तिलतर्पणम् । अब्द्मेकं न कुर्वात महागुरुनिपातने ॥ वपनं मैथुनं तीर्थं वर्ज्जयेद्गुर्विणीपतिः। श्रादं च सप्तमान्मास।दूर्धं चान्यत्र वेदवित् ॥ श्राद्धं श्राद्धभोजनमितिः च्याचसते । अस्थिक्षेपार्थतीर्थया-त्रायामाद्यवर्षेऽपि न दोष इत्याद्यः। यात्रातिथिनक्षत्रादिविचारो ज्यौतिषमकाशे समयमकाशे च ज्ञातव्यः। अथेदानी दूरागतानां गङ्गादिस्नानादौ विदेशाः समृत्यर्थ- सारोक्तो लिख्यते । तत्र पायश्चित्तविधिना सङ्करपपूर्वकं पद्धां पृष्टियोजनागतस्य गङ्गास्ताने षडव्दकृक्कसमं फलम् । एवं च दशयोजनागतस्याव्दतुल्यम् । एवमीषद्धिकतृतीयांशाधिकक्को-शागतस्य गङ्गायां स्नाने कृक्कतुल्यं फलम् । पृष्टियोजनापेक्षया योजनदृद्धौ अर्दकृक्कदृद्धिविध्या । पूर्व सप्तमातृका रक्षोभयाञ्च जाता भये गते पुनर्देवता अभूवन् ततो नद्धः शुष्काः तेषु स्थलेषु भागीरथी समभूत् । तासु विष्णुगङ्गादिसप्तमातृका नाम सप्त गङ्गाः।तासु पृष्टियोजनागतस्य स्नानं पडव्दकृक्कसमम् । प्रयागे वाराणस्यां गङ्गाद्दारे गङ्गासागरसङ्गमे च द्विगुणं, यमुनायां विश्वतियोजनागतस्य स्नानं स्वव्दसमं, प्रथुरायां दिग्णं, सरस्वत्यां चत्वारिश्वयोजनागतस्य चतुरव्दसमं, प्रभासे द्वारवत्यां च द्विगुणं, यमुनासरस्वत्यायीत्रायोजनदृद्धौ पादकुष्टिः परिकल्प्या इत्यादिकम् ।

अथ तीर्थपासिदिनकृत्यम्।

तत्र यानादिना गतोऽपि तीर्थसमीपे यथाशक्ति कियद्द्रं केवलपद्भचामेव गत्वा तीर्थे दृष्टिपथं गते साष्टाङ्गं मणमेत्। तीर्थाय नम इति पुष्पाञ्जलिं दद्यात् । यथाशक्त्युपकटौ कर्पटं स्थापयेत् । तथैव शिष्टाचारात् । पटन्ति च—

यानानि च परित्यज्य भाव्यं पादचरैर्नरैः। छिठित्वा छोठिनीं तत्र कृत्वा कार्पटिकाकृतिम्।।

छोडिनीं छिडित्वा, साष्टाङ्गं नत्वा। यदि यात्रासमये कार्प-टिकाकृतिने कृता तदेदानीमपि कार्य्येत्यर्थः। ततः प्रथमं प्रण-वेन तीर्थं स्पृष्टा ततः सचैलमवगाहेत आचारात्। पटिन्त च-

मथमं चालभेत्तीर्थं प्रणवेन जलं शुचि । अवगास ततः स्नायाद्यथावन्मन्त्रयोगतः ॥ इति ।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तिर्थपाप्तिदिनकृत्यं तीर्थीपवा । ४७

अवगाह्य, संचैलं स्नात्वा । मन्त्रश्च —
प्रभास्तवण्डे,
ओंनमो देवदेत्राय शितिकण्डाय दण्डिने ।
स्द्राय चापहस्ताय चिक्रणे वेधसे नमः ॥
सरस्त्रती च सात्रित्री वेदमाता गरीयसी ।
सिक्षानीभवत्वत्र तीर्थे पापप्रणाशिनि ॥
सर्वेषामेव तीर्थानां मन्त्र एष उदाहृतः ।
इत्युचार्य नमस्कृत्वा स्नानं क्रुयीद्यथाविधि ॥
अयं च प्रार्थनायां मन्त्रः । न तु स्नाने करणं मानाभावात्,
मन्त्रलिङ्गविरोधादिति वदन्ति । "विष्णोः पादमस्तासि" इत्याधावाहनमन्त्रवदस्य स्नानकरणेऽपि न क्षतिरित्यपरे । अन्ये तु—

सागरस्वनिर्घोष दण्डहस्तासुरान्तक ।
जगत्स्रष्ट्रजेगन्मिह्निमामि त्वां सुरेश्वर ॥
तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम ।
भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहिसि ॥
इमं मन्त्रं समुचार्य तीर्थस्नानं समाचरेत् ।
अन्यथा तत्फलस्यार्द्धं तीर्थेऽसी हरति ध्रुवम् ॥
इति पार्थनामन्त्रस्य पूर्वोक्तमन्त्रेण विकल्पं मन्यन्ते ।
अथ तीर्थोपवासः ।

मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः। वर्जायित्वा कुरुक्षेत्रं विशालां विरजां गयाम् ॥ इति स्कन्दपुराणवचनान्मुण्डनवत् तीर्थोपवास आवश्यकः। काश्चीखण्डे, तीर्थोपवासः कर्तव्यः शिरसो मुण्डनं तथा। नारदीये, तीर्थमासाद्य कुर्वीत नरः शुचिरुपोषणम् । जपवासविशुद्धात्मा कर्त्तव्यं कर्तुमईति ॥

कल्पत्रकृतस्तु तीर्थोपवासः काम्यः "तीर्थमभिगम्य व्रतोपवासनियमयुक्तः ज्यहमवगाहमानिख्नरात्रम्रिवता सर्वपापैः ममुच्यते स्वस्तिमांश्च भवति" इतिदेवलवचनात् त्रिरात्रोपवास-ज्यहस्नानयोः सर्वपापविम्रक्तिस्वस्तिमन्त्रे फलिमत्याहुः । तन्न । तीर्थे त्रिरात्रोपवासस्य सर्वतीर्थविहितैकाहोपवासातिरिक्तस्यैव देवलवचनेन ताहशफलवन्त्रावगमात् । "सर्वतीर्थेष्वयं विधिः" इत्यनेन तीर्थमाप्तिनिमित्तकोपवासस्य नैमित्तिकान्तरवदावदय-कत्वाक्षतेः ।

तीर्थमासाद्य कुर्वीत नरः शुचिरुपोषणम् । उपवासविशुद्धात्मा कर्त्तव्यं कर्तुमईति ॥

इतिनारदीयवचनेन तीर्थापवासस्यावश्यकत्वावगतेः । व-स्तुतः "त्रिरात्रमुषित्वा" इत्यनेन त्रिरात्रावस्थितेः फलमुक्तम् । "उपवासनियमयुक्त" इत्यनेन नैमित्तिक उपवासः कार्य्य इत्यु-क्तम् । "सर्वतीर्थेष्वयं विधिः" इति च तत्वापकम् । अत एव—

ब्रह्मपुराणे बहुनि तीर्थीन्युक्तवा—
तीर्थेष्वतेषु विधिवत् सम्यक्श्रद्धासमन्वितः ।
स्नानं करोति यो मर्त्यः सोपवासो जितेन्द्रियः ॥
देवानृषीन् मनुष्यांश्च पितृंश्चान्यांश्च तर्पयेत् ।
अभ्यर्च्य देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम् ॥
पृथक् पृथक् फलं तेषु प्रतितिष्ठंश्च भो द्विजाः ।
प्राम्नोति हयमेथस्य नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ इत्युक्तम् ।
काशीखण्डे,
यदिह तीर्थपाप्तिः स्यात्तदृद्धः पूर्ववासरे ।

उपवासस्तु कर्तव्यः पाप्तेऽहि श्राद्धदो भवेत् ॥ इति वचनं पक्षान्तरवोधकम् । एवं च प्राप्तिदिनतत्पूर्व-दिनयोरुपवासे विकल्पः । न च काशीविषयं काशीखण्डव-चनमिति वाच्यम् । सामान्यतीर्थोपक्रमात् । एवं च—

काद्यीखण्डे,
ततो मायापुरीं प्राप्येत्युपक्रम्य—
तीर्थोपवासं कृत्वा च निश्चि जागरणं तथा ।
प्रातः स्नात्वा च गङ्गायां तप्यान् सन्तप्ये यव्वतः ॥
यावत् स पारणं कर्तुमियेष द्विजसत्तमः ।
तावच्छीतज्वराक्रान्तश्रकम्पेऽत्यर्थमातुरः ॥

इति वचनं तीर्थपाप्तिदिनेऽप्युपवासं दर्शयदुपवासस्य वैकिल्पिकत्वं स्पष्टमाह । उक्तवचनान् समर्थस्य दिनद्वयेऽसमर्थस्याप्तिदिने उपवास इति कश्चित् । तन्न । सकलिशिष्टाचारविरोधात् । प्राप्तोपवासे वैकल्पिकपूर्वदिनतिहनरूपकालविधायकत्वेनोपपत्तौ फलविशेषप्रयोजककल्पनान्तरानवकाशात् ।
यत्तु पूर्वदिने उपवासपक्षे तिह्ने एव ग्रुण्डनस्यापकर्षः त्रिपक्षादौ सिपण्डनापकर्षे तत्पूर्ववित्तिश्राद्धानामिवेति, तन्न ।

न्युत्क्रमात् पेतश्राद्धानि यो नरो धर्ममोहितः। ददाति नरकं याति पितृभिः सह शास्त्रम्॥

इति देवलवचनात् सिषण्डीकरणोत्तरं प्रेतश्राद्धकरणायो-गादस्तु तेषां तथात्वम् । प्रकृते तु ''म्रण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः'' इत्यनेन तीर्थपाप्तिदिने विहितमुण्डनस्य वचनान्तरवलादुपवासस्य पूर्वदिने प्राप्ताविष नापकर्षो मा-नाभावात् । इति ।

७ वी ली.

अथ तीर्थे मुण्डनम् ।

मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः ।
वर्जियत्वा कुरुक्षेत्रं विशालां विरजां गयाम् ॥

इति देवल्लवचनात् ।स्कन्दपुराणेऽप्येवम् । कचित्तु 'नैमिषं

पुष्करं गयाम्' इतिपाटः । विरजाक्षेत्रं उत्कलदेशे प्रसिद्धम् ।

यत्र गयासुरस्य नाभिः । तदुक्तम्—

वायुपुराणे, आक्रान्तं दैत्यजठरं धर्मेण विरजादिणा। नाभिकूपसमीपे तु देवी तु विरजा स्थिता ॥ इति ।

मुण्डनं च स्नातकस्य शिखावर्जं "तस्यैतदिपिधानं यच्छि-खेति" दर्शनात्। एतं यस्य ब्रह्मचार्यादेः शिखारक्षणं तस्यापि शिखायाः परिमाणविशेषानिभिधानात् स्वेच्छया शिखा धार्या यावता छोकानां वपनबुद्धिभवति तावद्वपनीयम् । मुण्डनं त्या-गार्हाणां केशस्मश्चनखानां सर्वेषाम् । सागानर्हता च स्ना-तकस्य शिखादिमात्रस्य शास्त्रपामाण्यात् । न तु स्वेच्छाधृतके-शक्ष्मश्चनखिशेषादेः ।

वपेत् केशांश्र इमश्रूणि नखानि च निकृन्तयेत्।

इति ब्रह्मपुराणोक्तोरिति। यद्यपि करपतरुकारेण तीर्थे मु-ण्डनं नोक्तं न वा तत्र प्रमाणमादार्शितं, तथापि ''मुण्डनं चोपवासश्र'' इत्यादिवाक्यस्य सकल्जिष्ठिपरिगृहीतत्वात्तत्क-त्तव्यमेव । उक्तवचनबल्लात् स्त्रीणां विधवानां सधवानामपि मुण्डनमविशेषादित्येके। सधवानां मुण्डनं नास्तीत्यन्ये।

सर्वान् केशान् समुद्धृत्य छेदयेदङ्गुलिद्वयम् । एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं भवेत् ॥ इत्यस्य पायश्चित्तपकरणे श्रुतस्याकाङ्गातौल्येनात्राप्यन्व- यात्। प्रयागादाविष तासां ब्रङ्गलकेशायकर्त्तनमात्रं वपनम्। न च केशमूलान्युपाश्चित्य सर्वपापानि देहिनाम्। तिष्ठन्ति तीर्थस्नाने तु तस्मात्तान्यत्र वापयेत्॥ इति वचनविरोधः। तस्य सधवातिरिक्तवपनपरत्वादित्य-

परे । बहुतरशिष्टाचारोपष्टब्धोऽयं पक्षः ।

यतिः शृद्ध विधवा सशिखं वपनं चरेत् । इति दाक्षिणात्याः । बाचस्पतिमिश्रास्तु— वर्जियत्वा गयां गङ्गां विज्ञालां विरज्ञां तथा । इति पठित्वा गङ्गायां न सुण्डनिमिति मलपन्ति । तम्न सा-धीयः । अस्य पाठस्य शिष्यैरपरिग्रहात् । 'वर्जियित्वा कुरुक्षेत्र-

म्' इातिपाठस्यैव तैः सङ्ग्रहात् ।

गरुडपुराणे,

गङ्गां पाष्य सरिच्छेष्ठां वपनं यो न कारयेत्। क्रिया तस्याऽक्रिया सर्वा तीर्थद्रोही भवेन्नरः॥ तथा,

गङ्गां प्राप्य सरिच्छेष्ठां कम्पन्ते पापसश्चयाः । केशानाश्चित्य तिष्ठान्ति तस्मात्तान् परिवापयेत् ॥ यावन्ति नखलोमानि गङ्गाताये पतन्ति वै । तावद्वषेसहस्नाणि स्वर्गलोके महीयते ॥

इत्यादिगङ्गामुण्डनविधायकवहुतस्वचनविरोधात्। यसु गङ्गामुण्डनविधायकानाममीषां कल्पतस्कृताऽलिखितत्वाञ्चिमूलतेत्युक्तम्। तदयुक्तम्। कल्पतस्कारालिखितान्यपि प्रयागवः
पनविधायकानि वचनामि शिष्टपरिग्रहेण प्रमाणानि इति स्ववचनविरोधात्। अथ प्रयागवपनविधायकान्येव शिष्टपरिरग्नहात् प्रमाणानि न त्वेतानि ताहशान्यपि तथेति कूषे,

एतत् नूतं रुचिरेव ते लोचनिति । अत एव केषांचित् कामधेनुलिखितवावयानां करपतरुकारालिखितानामपि
शिष्टपरिग्रहादेव मामाण्यमिति श्रीदत्तोपाध्याया अप्यवोचन् ।
"वर्जियत्वा गयां गङ्गाम्" इतिपाठमामाण्ये तु प्रयागानविक्छन्नगङ्गायां मुण्डनवर्जनं प्रयागाविक्छन्नगङ्गायां विधिरिति विवेकः।
परे तु तत्पाठमामाण्ये गङ्गामुण्डने विकरण इत्याहुः। तन्न ।
उक्तरीत्योपपत्तौ विकरपकरुपनायां मानाभावादिक्छाविकरुपस्याष्ट्रदोषदुष्टत्वाच । निग्रहवर्तितीर्थादौ तु अश्रद्धादिवशादेव
श्राद्धानाचरणवत् मुण्डनाद्यनाचरणं न तु तदनुरोधात् सर्वपदसङ्कोचः श्राद्धानाचरणवदुपपत्तेः। मिश्रास्तु—

मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः।

इत्यत्र सर्वतीर्थपदं प्रयागपरं सर्वाणि तीर्थानि वसन्त्यत्रेति बहुत्रीहिणा तरुपपत्तेः। न च कथं तिहं सर्वतीर्थेष्विति बहुवचनिमिति वाच्यम् । सर्वतीर्थपदस्य बहुत्रीहिणा प्रयागवचनत्वे सिद्धे तस्याविवाक्षितत्वात् "ग्रहं सम्माष्टिं" इतिवत् । कथं तिहं गयादिविशेषनिषेधः। द्रव्ये यथा मौद्रश्रक्षवतीति। विशेषविधिनैव माषादिनिषेधे सिद्धे पुनर्याक्षया वै माषा इति माषानिषेधवचनं निहिनिन्दान्यायेन मुद्रस्तुत्यर्थम्, एवं गयादिवर्जनमिणि प्रयागस्तुत्यर्थमिति। सर्वतीर्थपदस्य प्रयागबोधकत्वे किं मानिमिति चेत्,

एवं कुरुष्व राजेन्द्र सर्वतीर्थाभिषेचनम् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नक्ष्यति ॥

इति प्रयागवर्णनाभ्यन्तरस्थमत्स्यपुराणवचनमित्यवेहि इत्याहुः। ताचिन्त्यम् । कर्मधारयसम्भवे बहुव्रीहेरन्याय्यत्वात् ।

१ न हि निन्दा निन्दां निन्दितुं प्रवर्तते किन्तु विधेयं स्तो तुमित न्यायः।

सर्वतिथिपदे प्रयागपरत्वे बहुवचनानुपपत्तेश्व । न चैकपाशकेऽपि "अदितिः पाशान्" इति यथा बहुवचनं लक्षणादिनोपपा<mark>द्यते</mark> तथात्राप्यस्त्विति वाच्यम् । उक्तरीत्या सर्वतीर्थगतवहुत्ववा-चकत्वेन बहुवचनत्वोपपत्तौ लक्षणादेरन्याय्यत्वात्। न च देवप्रयागादीनामपि प्रयागशब्दवाच्यानां सन्वाद्वहुवचनो-पपत्तिरिति वाच्यम् । देवप्रयागादौ सर्वेषां तीर्थानां सद्धावे प्रमाणाभावेन तत्र सर्वतीर्थदन्युत्पत्त्यसम्भवात् । यदपि "ग्रहं समार्ष्टि"इतिवत्तद्विवसेत्युक्तं, तद्पि न । तत्र हि ग्रहाणां प्रत्ये-कमेकत्वसन्वादेकवचनं सम्भवत्येव परन्तु सर्वग्रहसङ्ग्रहायैक-त्वाविवक्षणं युज्यते । अत्र तु सर्वतिर्थिपदस्य प्रयागप्रत्वेन वृत्त्वाभावाद्वहुवचनस्यैवासाधुतयाऽनिष्पत्तौ तद्दि-वक्षाऽविवक्षादिविचारामसङ्गात् । न चैवं "सप्तद्श प्राजापत्यान् पश्चनालभेत" इत्यत्रापि न सङ्ख्यावित्रक्षा स्याद द्वितीयायाः प्रधानत्वबोधकत्वेन युक्तिसाम्यादिति वाच्यम् । तत्र द्वितीया-यास्तृतीयासमानार्थकत्वात् सप्तदशभिः पश्चभिरास्त्रभनं कार्य्य-मित्यर्थात् । एवम् ''अग्नीषोमीयं पशुमालभेत'' इत्यादावि । किञ्च यदि सर्वाणि तीर्थानि वसन्त्यत्रेतिच्युत्पत्त्या सर्वती-र्थपदं प्रयागबोधकं तदा ''सर्वतीर्थानि देवाश्च वसन्त्यत्राविमु-क्तके । सर्वतीर्थमयी गङ्गा" इत्यादिदर्शनात् काशीगङ्गाबो-धकत्वमपि न तस्य कुतः । नतु प्रयागे वपनं कुर्यात इतिविशे-षविधिविषय एव सर्वतीर्थेष्वित्यादिसामान्यविधेस्तात्पर्यं यथा "पूरोडाशं चतुर्द्धा करोति" इतिसामान्याविधेः "आग्नेयं चतुर्द्धा करोति" इतिविशेषाविधिविषयविषयत्वम् । तदुक्तम्-

सामान्यविधिरस्पष्टः संस्क्रियेत विशेषतः । इति । मैवम् । तत्र हि "पुरोडाशं चतुर्दा करोति" इतिसामान्य- विधेरस्पष्टविषयत्वात् "आग्नेयं चतुर्द्धा करोति" इत्यनेन विशेषविषयत्वेनोपसंहारो युज्यते । प्रकृते तु कर्मधारयबहु-वचनाभ्यामशेषतीर्थविषयतायाः स्पष्टत्वात्तदुपसंहारासम्भवात्। तदुक्तम्—

सामान्यविधिरस्पष्टः संस्क्रियेत विशेषतः । स्पष्टस्य तु विधेर्नान्यैरुपसंहार इष्यते ॥ इति ।

अन्यथा यत्र गयादितीर्थे विशिष्य श्रादं श्रुतमस्ति तत्परत्वं स्यात् सामान्यतस्तीर्थश्राद्धविधायकविधेः । अथ गयादितीर्थविशेषे श्राद्धविधेः सामान्यतः प्राप्ततीर्थश्राद्धे फलविशेषाभिधायकत्वं न तु श्राद्धविधेयकत्विमिति चेत्, तिर्हं "सर्वतीथेषु" इत्यादिना सामान्यतः प्राप्तवपनस्यैव फलविशेषाभिधायकत्वं "प्रयागे वपनं कुर्यात्" इतिविधेरस्तु युक्तितौल्यात् ।
नतु "सर्वतीर्थेष्वयं विधिः" इत्यस्यासङ्कोचे—

यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः।

इत्यादिनाऽतिशयफलकस्थलजलयोस्तीर्थत्वाभिधानेन प्रस्रवणादीनामि तीर्थत्वावगमात् स्वदेशातिसमीपवर्तिप्रस्रवणादावुपवासवपनयोः प्राप्तिः स्यादिति । मैवम् । तत्रोपवासवपनयोगिष्ठापत्तेः तत्र तीर्थपाप्तिनिमित्तकश्राद्धवत् ।
न हि सर्वतीर्थपदस्य प्रयागपरत्ववत् तीर्थश्राद्धविधायकवाक्येऽपि प्रस्रवणादिभिन्नतीर्थपरत्विमित्त सम्भवति ।
अथ तीर्थश्राद्धविधायकवाक्ये तीर्थपदं गयाप्रयागादिमहातीर्थपरं शिष्टाचारोपष्टम्भात्, तर्हि "सर्वतीर्थेषु" इत्यत्र तीर्थपदमपि तादृशसर्वतीर्थपरमस्तु । वस्तुतस्तु उभयत्रापि सक्रोचे प्रमाणाभावान्न महातीर्थपरत्विमिति प्रस्रवणादाविष मुण्डनादि भवत्येवेति सिद्धम् । यच्चोक्तम्—"वर्जियत्वा गयां गङ्गाम्"

इत्यत्र "अयि या याषा" इति वह्नयादे वे जैनकथनं प्रयागस्तुत्य र्थिमिति। तद्य्यश्रद्धेयम् । तत्र हि "अयि ज्ञया वै माषा" इति न माषिनन्दार्थे किन्तु मुहस्तुत्यर्थिमिति 'न हि निन्दा निन्दितुं प्रवर्त्तते किन्तु विधेयं स्तोतुम्' इति न्यायेन युज्यते। वैशब्दोप-निबन्धनार्थवादत्वप्रतीतेः। प्रकृते तु तद्भावान्नार्थवादत्वप्रतीतिः। वस्तुतस्तु रसादिसादृश्येन माषाणां तत्र प्राप्तिः प्रतिनिधितया-ऽपि सम्भवति "काण्डमूल्यणपुष्पफलप्रशेहरसगन्धादिना सादृश्येन प्रतिनिधि कुर्यात्" इति पैठीनसिवचनात्।

यथोक्तवस्त्वसम्पत्तौ याह्यं तद्वुकारि यत्। यवानामिव गोधूमा त्रीहीणामिव शाल्यः॥

इति कात्यायनवेचनाच । अतो माषाः प्रतिनिधितयाऽपि न ग्राह्या एतदर्थम् "अयिक्षया वै माषा" इति । न ह्येवं गया-दीनां प्रति निश्चिततया प्राप्तिरस्ति येन गयावपनिनेषेधः सा-र्थको भवेत् । यचोक्तम्-

एवं कुरुष्त्र राजेन्द्र सर्वतीर्थाभिषेचनम् । इति वचनं सर्वतीर्थपदस्य प्रयागवाचकत्वे मानम् । तद्प्यु-वेक्षणीयम् । मत्स्यपुराणे वहूनि तीर्थान्युक्त्वा—

अन्ये च बहवस्तीर्थाः सर्वपापहराः श्रुभाः । तेषु स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ एवं कुरुष्व राजेन्द्र सर्वतीर्थाभिषेचनम् । यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥

इत्यभिधानेन सर्वतीर्थपदस्य सकलतीर्थपरतायाः स्पष्ट-मेवावगमात् । कृत्वाचिन्तया त्च्यते भवतु तत्र प्रकरणानु-रोधेन बहुत्रीहिणा लक्षणया प्रयागपरत्वम् । तथापि प्रकृ-ते किमायातम् । न होकत्र लाक्षणिकः शब्दः प्रयुक्त इत्यन्य- त्रापि तथा युक्तम् । तदुक्तम् — अदृपादैः,

सिंहशब्दः कचिद्रौणो माणवादौ निरूपितः । न सिंहे श्रूयमाणेऽपि तद्धः परिगृह्यते ॥ इति । किश्व अग्निपुराणे, काशीप्रभृतीनि बहुनि तीर्थान्युक्त्वा सर्वान्ते---मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्तयं विधिः। इत्यभिधानेन काक्यादौ मुण्डनावगमात्। प्रभासखण्डे. तत्र स्नानं प्रकुर्वीत विगाह्य निधिमम्भसाम् । आदौ कृत्वा तु वपनं सोमेश्वरसमीपतः ॥ शक्करं मनसा ध्यायन् केशांस्तत्र परित्यजेत् । तत्र त्यक्तवाऽिखलान् केशान् भूयः स्नानं समाचरेत्।। यात्किञ्चत् कुरुते पापं पुरुषो द्वत्तिकर्षितः । तद्यतः पर्वतसुते सर्वे केशेषु तिष्ठति ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन केशांस्तत्र परित्यजेत्। अक्वमेधसहस्त्राणां सहस्रं यः समचारेत् ॥ नासौ तत्फलमाभोति वपनाद्यच लभ्यते। श्चरकर्म न शस्तं स्याद्योषितां तु वरानने ॥ सभर्तृकाणां तत्रैव विधि तासां शृणुष्व मे । सर्वान् केशान् समुद्धृत्य छेद्येदङ्गिलिद्दगम् ॥ इत्यन्तेन प्रभासे मुण्डनं विधाय । ग्रुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः। इत्यभिधानाच । ब्रह्मवैवर्सेऽपि,

आगत्य मणिकण्यी तु स्नात्वा दत्त्वा धनं बहु ।

वपनं कारियत्वा तु स्थिता शुद्धा पयोत्रता ॥

इत्यिभधानात् । पयोत्रता, जलमात्राहारा ।

केशमूलान्युपाश्चित्य सर्वपापानि देहिनाम् ।

तिष्ठन्ति तीर्थस्नाने तु तस्मात्तान्यत्र वापयेत् ॥

इति वचनाच । कल्पतरुकारापिश्चहात् नैतानि प्रमा
णानीति चेत्, न । दत्तोत्तरत्वात् । यचोक्तं मिश्चैः—

गङ्गायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोग्चिरोमृतौ ।

आधाने सोमपाने च वपनं सप्तसु स्मृतम् ॥

इति वचनात्मयागाविच्छन्नगङ्गायां मुण्डनं सिद्ध्यति प्रयागस्य भास्करक्षेत्रत्वादिति । तदिष न श्रव्यम् । "गङ्गायां भास्करक्षेत्रे" इत्यस्य भास्करक्षेत्राविच्छन्नगङ्गायामित्यर्थे "वपनं
सप्तसु स्मृतम् " इत्यत्र सप्तत्वासङ्गतेः । यद्प्युक्तं भास्करक्षेत्रपदं प्रयागपरिमिति, तदिष वार्त्तम् । तस्य तत्परत्वे मानाभावाद । उत्कलदेशपिसदस्य कोणार्कम्यैव भास्करक्षेत्रपदेनाभिधानात् । प्रयागस्य प्रजापितिक्षेत्रत्वात् ।

एतत् प्रजापितक्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ।
इति मत्स्यपुराणात् । न चैतद्वचनबलात्तीर्थान्तरवपननिषेधः शङ्काः । सप्तपदस्य प्रचयित्रष्टसङ्ख्यानुवादकत्वेनाष्युपपत्तौ निषेधकत्वकल्पनायोगात् । अन्यथा वाक्यभेदापत्तोः । सप्तत्वस्य इविरुभयत्ववदाविवाक्षितत्वाचेति सिद्धं सर्वतीर्थेषु मुण्डनम् । तच्च यदा दश्चमासोत्तरं पुनस्तीर्थपाप्तिस्तदापि कार्यम् ।

संवत्सरे द्विमासोने पुनस्तीर्थं व्रजेद्यदि । मुण्डनं चे।पवासश्च ततो यत्नेन कारयेत् ॥ इति शिष्टाचारोपष्टब्धवचनात्। न तु दशमासमध्येऽपि। अत्र च तीर्थस्यामाप्तस्य माप्तिनिधित्तं तेन मथमदिने मुण्डना-दौ कृते दशमासपर्य्यन्तं तत्रैव स्थितस्य न मुण्डनादिमस-किः। मुण्डनं च तीर्थस्नानाद्युत्तरं कार्यम्।

गत्वा स्नानं मकुर्वीत वपनं तदनन्तरम् । वपेत्केशांश्र रमश्रुणि नखानि च निक्रन्तयेत् ॥

इति ब्रह्मपुराणात् । अनन्तरमित्यत्राव्यवहितानन्तर्ये न विवक्षितम्। तेन श्राद्धानन्तरं वपनम्।

विलम्बो नैव कर्तव्यो न च विद्यं समाचरेत्।

इत्यनेन श्राद्धे विलम्बाभावमतिपादनात् । सर्वमथममेव षपनं कार्यम् ।

केशमृळान्युपाश्रित्य सर्वपापानि देहिनाम् । तिष्ठन्ति तीर्थस्नाने तु तस्मात्तान्यत्र वापयेत् ॥ इति वचनादिति केचित् । अत्र च यतीनां कक्षोपस्थशिखावर्जमृतुसंन्धिषु वापयेत् ।

इति वचनेन ऋतुसिन्धिष्वेवेति ऋतुसिन्धिष्पकास्य-नियमविधानेन तिदितरकालस्यार्थात् परिसङ्ख्यावगमात् ऋतुसिन्धिष्यतिरिक्तदिने तिर्थमाप्ताविष न वपनिमत्येके। "ऋतुसिन्धिषु वापयेत्" इत्यस्य वपनिनयमिविधित्वात् माय-श्चित्त इव तीर्थेऽिष यतीनां वपनिमत्यन्ये। इदं तु बो-ध्यम्। "वापयेत्" इत्यत्र न परिसङ्ख्या नियमापेक्षया गु-हत्वात् धातुपारार्ध्यमसङ्गाञ्च। ऋतुसिन्धिषु वपनाभावेऽप्यक्षति-मसङ्गाञ्च। तथा च शिष्टाचारविरोधः। तेन वपनिनयम एवा-यम्। न चैवं तीर्थवपनमसक्तिः। सन्न्यासिनां हि सर्वकर्मणां त्यागस्य विदितत्वाकाद्वत्य मतिषसविविधियन्तरेण वपन- मसक्तिः । न चैवं तीर्थस्नानमपि न मसज्येत, इष्टापचेः । आचारकिएतस्मृत्येव वा मितमसविविधः । आहिताम्नीनां तु पर्वव्यतिरिक्तकालेऽपि तीर्थमाप्तौ वपनं भवत्येव नैमिचकः त्वात् पितृमरणवत् । जीवित्पतृकस्यापि च तीर्थे वपनं 'सर्वतीर्थेषु'' इतिविधेस्तन्नापि गतत्वात् । पठन्ति च—

विना तीर्थ विना यहं यातापित्रोर्म्यति विना । यो वापयति लोमानि स पुत्रः पितृघातकः ॥ इति । निषिद्धकालेऽपि च तीर्थे ग्रुण्डनं कार्यम् । नैमिचिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । तथा तथैन कार्याणि न कालस्तु विधीयते ॥

इति दश्तवचनात् । यदापि अत्र नैमित्तिकानि काम्यानि प्राथिक्षित्तादीनि इति तु ज्ञूलपाणिन्याक्यानमङ्गीक्रियते तदापि अस्य प्रायिक्षत्ततुल्यत्वं पापश्चयसाधनत्वात्तीर्थमुण्डनस्य । व-स्तुतो नैमित्तिकानि काम्यानि इति न सामानाधिकरण्येनान्वयः किन्तु पृथगेव । तिई कः काम्यानीत्यादेर्विषयः । रोगादिनि-वृश्यर्थे शान्तिकादी मल्लमासादिनिवृश्यनाद्र इत्यवेहि ।

सौरं नैमित्तिकं कार्यं निषेधे सत्यिप ध्रुवम् । पित्रादिमृतिदीसासु पायिश्चते च तीर्थके ॥ इतिदाक्षिणात्यधृतस्मृतेश्च मुण्डननिषेधेऽपि काले कार्य-

म् । वपने च प्रथमं इपश्च वपनीयम् ।

इपश्चक्तमं कारियत्वा नखच्छेदमनन्तरम् ।

इति वाराहपुराणात् । आपस्तम्बशाखायां तथैव दर्शनाच । तथा हि—

देवा वे यद्यक्षेऽकुर्वत तदसुरा अकुर्वत तेऽसुरा ऊर्ध्व पृष्ठेभ्यो नापस्यन् ते केन्नानमेऽवपन्त अय इषश्रूणि अथोपपक्षौ ततस्ते- ऽवाश्व आयन पराभवन यस्यैवं वपित अवाङेति अथोपरैव भव-ति अथ देवा ऊर्छ पृष्ठेभ्योऽपश्यन त उपपक्षावग्रेऽवपन्त अथ श्मश्राणि अथ केशान ततस्तेऽभवन सुवर्ग लोकमायन यस्यैवं वपित भवत्यात्मना अथो सुवर्ग लोकमित अथैतन्मनुर्वप्त्रे मि-श्रुनमपश्यत् स श्मश्रूण्यग्रेऽवपत् अथोपपक्षौ अथ केशान् ततो वै स माजायत मजया पश्चिभियस्यैवं वपित ममजया पश्चिभ-मिंशुनैर्जायते इति ।

प्रभागित शब्दो जायत इसनेन सम्बध्यते । उपपक्षी क-भौ इति भाष्यम् । इदं च शकरणात् कर्मविशेषपरम् । तेन—

मुण्डयेत्सर्वेगात्राणि कक्षोपस्यशिखा न हि ।

इत्यनेनाविरोधः । नन्वेवं-

गत्वा स्नानं पकुर्वीत वपनं तदनन्तरम्।

वपेत् केशांश्र इमश्रूणि नखानि च निकुन्तयेत्॥

इति ब्रह्मपुराणमसङ्गतं स्यात् इति चेत्, नृनं सामन्तादिष सार्वभौमो विभेति येन स्मृतेरन्यथात्वभिया श्रुतिमन्यथितुं महत्तोऽसि । वस्तुतो ब्रह्मपुराणस्योभयवपन एवेदम्पर्यं न तु पौर्वापर्ये इत्यविरोध इति ।

अत्रेदं विविच्यते । वपनं करिष्ये इत्युल्लेखो वपनं कारियण्ये इति वा । अत्र मिश्राः । वपनं नाम केश-विभागानुक्ला क्षुरिक्रिया तत्कर्तृत्वं नापितस्यैवातो वपनमहं कारियण्य इत्येवोल्लेखः । "प्रयागे वपनं कुर्याद्" इतिविधे-स्त्यैवोल्लेख इति चेत्, न । विधेरिप वापनपरत्वात् । तेन का-र्योदित्यर्थे कुर्यादिति णिचो लोपेन निर्देशः । ननु यथा ऋ-रिवण्द्वारा निर्वाद्यामपीज्यायां यजेतेतिविध्यनुरोधात् यजनमानो यक्ष्य इत्येवाभिल्लपति न याजियण्य इति तथाऽत्रापि

वपनं करिष्ये इत्येवाभिलापः किं न स्यादिति चेत्, न। यक्ष्य इति प्रयोगस्य दृष्टान्तस्य वैषम्यात् । तथा हि तत्र देवतोहे-शेन इविस्त्यागो यागः स च यजमानकर्तृक इति यक्ष्य इ-त्यभिलापस्यौचित्यम् । प्रकृते तु वपनस्य स्वयंकर्तृत्वाभावान्न कारिष्य इति प्रयोगसम्भवः । नतु यथा होमस्याध्वर्युकर्तृक-त्वेऽपि होमं करिष्य इति, यथा वा चयनस्याध्वर्युकर्त्वकत्वेऽपि चयनं करिष्य इति यजमानस्याभिलापः। तथात्रापि करिष्य इत्यभिछापः सम्भवति इति चेत्, न । अग्निपक्षेपतत्त्यागयोरुभ-योरपि सहितयोहींमत्वेन एकांशेऽध्वर्युकर्तृकत्वेऽपि अन्यांशे यजमानकर्वकत्वेन होमं करिष्य इत्यभिलापसम्भवात् । चयने साग्निचितिकेनाहं यक्ष्य इत्येव सङ्कल्पः प्रधानसङ्कलपस्यैवी-वित्यात् । चयनस्य पृथक्सङ्करपेऽपि वा चेष्य इति स-ङ्करुपः शिष्टाचारात् "सर्वकामोऽग्नि चेष्य"इति बौधायनसूत्राद्वा द्रष्ट्रव्यः । अत्र त्वस्पदायत्ते किमित्यवाचकं प्रयोक्ष्यामहे इति-न्यायेन वपनं कार्यिष्ये इत्यस्यैवोचितत्वात् इत्याहुः । तन्न । वपोदितिविधिना प्रयोजकव्यापारकर्तृत्वरूपहेतुकर्तृत्वस्याविहि-तत्वेनानुञ्जेरूयत्वात् । न चान्यथानुपपत्या तद्विधिरिति-वाच्यम्। तथा सति णिजन्ततानियमेन वपेदितिपयोगस्यासा-धतापत्तेः। न च लुप्तणिजङ्गीकारेण तद्विधिर्युक्तः। लुप्तणिचो गमकत्वे णिचो छोपे च प्रमाणाभावात् । कथं तर्हि वपेदिति-विधिना प्रयोजकव्यापारकर्त्तुः प्रयोज्यव्यापारकर्तृत्वविधिः। उ-च्यते । श्योजकव्यापारकर्त्तर्यपि स्वव्यापारमयोज्यव्यापारकर्त-त्वसस्वात्। एवं च णिजन्तप्रयोगस्य प्रयोजकव्यापारकर्तृत्वरूप-हेतुकर्तृत्वविवक्षायां नियतत्वेन प्रयोजकव्यापारद्वारा प्रयोज्य-व्यापारे परम्पराकर्त्वत्वविवक्षायामणिजन्तताप्रयोगोऽपि नानु-

पपकः। न च साक्षात्कर्तृत्व एव तच्छक्तिः। खुङ्लृटोरचतना-नद्यतनसाधारण्येन भूतभविष्यन्यात्र इव कर्त्तृपत्ययानां सा-क्षात्परम्परासाधारण्येन कर्चृत्वमात्रे शक्त्युपगमात् । दृष्टश्च हेतु-कर्त्वरीप अणिजन्तमयोगः यथा स्त्रामिनि सिक्षधानमात्रकर्त्तरि साक्षाद्विलेखनमकुर्वत्यपि षड्भिईलैः कर्षतीति । तथा चोक्तम-इवमीतिग्रहेष्ट्याधिकरणे (वार्तिक) कुता "हेतुकर्तर्यापे कर्तृत्वमस्ति तत्र यदा हेतुत्वं विवक्ष्यते तदा हेतुमद्यापारे ऽविवाक्षितेऽपि <mark>णिजुत्पद्यते । कर्तृत्वमात्रविवक्षायां विनैव णिचाव्यमतिग्रहं यो</mark> यथाकथि अर्वित सं प्रतिगृह्णातीति दाक्यते वक्तुम्" इत्यादिना। अतश्र वपनेऽपि परम्परया वापयितुः कर्तृत्वसन्वा-त् सम्भवति तस्य वपनकर्तृत्वविधिः। ततश्च विधिविहित-क्रियाया एवोळेख्यत्वाद्वपनं कारिष्य इत्येवोळेखः । अत एव चयनस्याध्वर्युकर्तृकत्वेऽपि यजमानकर्तृकः चेष्य इत्येव सङ्कल्प उक्तो बौधायनादिभिः । अत एव च प्रयोज्यव्यापारकर्तृत्व-वाच्येव शब्दो बहुषु वचनेषूपलभ्यते । तथा हि ''समाद्यता न वपेयुः" इत्यापस्तम्बः । "वपेत् केशांश्र इमश्रूणि" इति ब्रह्मपुः राणम् । श्रुतिः "ते केशानमेऽवपन्त" इत्यादि ।

नतु "वपनं नैव कारयेत्" "तस्मान्नान्यत्र वापयेत्" इत्यपि दर्शनात् कारियष्य इत्यपि चालापः स्यादिति चेत्, मैवम् । विधीनाम्रभयविधत्वेऽपि—

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च । केशानाश्चित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपाम्यहम् ॥ इति मन्त्रसिङ्गाद्वपनमदं करिष्य इत्येवोस्टेख इति सिद्धम् ।

१ पू. मी. अ० ११ अ० १२

इदं च मुण्डनं ताहरो तीर्पदेशे स्थित्वा कार्य्य यथा वायुनुकाः केशायाः स्वयमेव तीर्थे पतन्ति ।

यावन्ति नखलोपानि वायुना प्रेरितानि वै।
पतन्ति जाह्मतीताये नराणां पुण्यकर्मणाम् ॥ इति वचनात् ।
केशानां यावती सङ्ख्या छिन्नानां जाह्मवीजले ।
तावद्वसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥
इति वचनाचेति । न तु स्वयं प्रक्षेप्तन्याः "केशनखलोपानि अप्तु न क्षिपेत्" इति गद्यशङ्खवचनात् । तीर्थवपनादौ विभेष उक्तः—

अपरार्के,

उदङ्ग्रुलः प्राङ्ग्रुलो वा वपनं कारयेत्सुधीः ।
केशक्ष्मश्रुलोमनलान्युदक्संस्थानि वापयेत् ॥
दक्षिणं कर्णमारभ्य धर्मार्थं पापसञ्चये ।
शिलाद्यं नवसंस्कारे शिलाद्यन्तं शिरो वपेत् ॥
धर्मार्थं तीर्थादिवपने दक्षिणकर्णमारभ्योदक्संस्थं वपेत् ।
पापसञ्चयनिमित्तके पायश्चित्तादौ शिलामग्रे ततोऽधस्तात् सर्वे
वपेत् नात्रोदक्संस्थता । नवसंस्कारे चूडाकरणे दक्षिणकर्णाचिछलान्तं शिलामारभ्य वामकर्णान्तं वपेदित्यर्थः ।

अथ तीर्थस्नानम्।

कौम्में,
पृथिव्यां सर्वतिथेंषु स्नात्वा पुण्येषु च द्विजाः ।
मुच्यते पातकैः सर्वैः समस्तैरिप पृरुषः ॥
भारते,
नाष्रतो नाकृतात्मा च नाग्रचिर्न च तस्करः ।
स्नाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिर्नरः ॥

स्नानं तु विपरीतनदीप्रवाहादी न कर्त्तव्यं शिष्टाचारा-त्। पटन्ति च—

मत्यादृत्तोदके स्नानं वर्ज्यं नद्यां द्विजातिभिः। तस्यां रजकतीर्थे तु दशहस्तेन वर्जयेत्॥ तथा,

अग्रह्मास्त्वागता ह्यापो नद्याः प्रथमवेगजाः ।
प्रक्षोभिताश्च केनापि याश्च स्युरशुभागमाः ॥
अशुचिदेशादागता इत्यर्थः । तथा तीर्थाद्विनिर्गता इति
कचित्पाठः । पठन्ति च—

शाल्मली तिन्तिडीनिम्बकरङ्खाश्र हरीतकी। कोविदारकपित्थार्कवदर्येरण्डशिग्रवः॥ शेलुश्र खदिरश्रेषां स्नानं छायासु वर्जयेत् ॥ इति । बदरी च विभीतकीति कचित पाठः। मितस्रोतो रजोयोगो रथ्याजलिनेवेशनम् । गङ्गायां न प्रदुष्यन्ति सा हि धर्मद्रवः स्वयम् ॥ रात्रौ दैवात्तीर्थपाप्तौ स्नानादिकं कार्यमेव। महानिशा तु विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम् । तस्यां स्नानं न कुर्वीत नित्यनैमित्तिकाहते ॥ इति देवछवचनात्। मलमासेऽपि दैवात्तीर्थमाप्तौ स्नानं कार्यम् । तीर्थस्नानं जपो होमो यवत्रीहितिलादिभिः। इत्युपक्रम्य कार्याणि मलमासेऽपीति यमेनाभिधाना-दिति केचित् । तचिन्त्यम् । अस्य वचनस्यारब्धतीर्थाधिकर-णकस्नानपरत्वात् । आवृत्ततीर्थस्नानपरत्वाद्वा । अन्यथा मलमासेऽप्यनाद्यतं तीर्थस्नानं विवर्जयेत्।

इत्यनेन विरोधापत्तेः । न च तस्याकस्मि-कतीर्थमाप्तिनिमित्तकेतरपरता । उक्तरीत्याऽसङ्कोचेनैवोपपत्तौ सङ्कोचे मानाभावात् । मदनपारिजातेऽप्येवम् । वस्तुतस्तु उभयोरपि तीर्थस्नानविधिनिषेधयोस्तीर्थधिकरण-कस्नानान्तरपरत्वात्तीर्थनिमित्तस्नानस्य निमित्तवशात् करण-मेव । निमित्तभूता प्राप्तिरेव परं मलमासे न कार्या यात्राया निषिद्धत्वात् । अतो दैवात्तीर्थे प्राप्तस्य तत्त्राप्तिनिमित्तकं स्नानादि भवत्येव । एवम् —

विवाहतीर्थयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि । न तत्र स्तकं तद्वत् कर्म यज्ञादि कारयेत्॥

इति पैठीनसिवचनमप्यारब्धतीर्थाधिकरणकस्नानादिपरं यज्ञसाहचर्यात् । न हि स्तके याग आरभ्यते कि त्वारब्धः समाप्यते । अकस्मात्तीर्थमाप्तौ तु आशौचेऽपि नैमित्तिकं स्ना-नं कार्यमेव निमित्तवलात् । तीर्थे चान्यमुद्दिश्य कुशमतिकृति-स्नपनं कायम् । तत्र पाप्तिदिननियमो नाहित मानाभावात् ।

स्नापयेत् स्निग्धमित्रादीन् ज्ञातींस्तीर्थे नरोत्तमः। अन्यथा प्रहरन्त्येते बळात्तीर्थभवं फलम् ॥ इति स्कान्दवचनात्। तथा,

प्रतिकृतिं कुशमयीं तीर्थवारिणि मज्जयेत्। पज्जयेतु यम्राहिश्य सोऽष्टभागं फलं लभेत् ॥ प्रतिकृतिः प्रतिमा । कुशमयी प्रतिकृतिः ग्रन्थियुतकुशरूप-

बदुर्वा। अत्र चाचारात् —

कुशोऽसि कुशपुत्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा । त्विय स्नाते तु स स्नातो यस्यार्थे ग्रन्थिबन्धनम् ॥

e of cit

इति मन्त्रेण ग्रन्थिबन्धनं स्नपनं च कार्यम् । गारुडे,

मातरं पितरं चापि भ्रातरं सुहृदं गुरुम्। यस्रादिश्य निमज्जेत द्वादशांशं स्रथेत सः॥

तेन स्नानद्वादशांशफलम् । मात्रादीनुहिश्य स्वयं स्नायादित्यर्थः । अत्र स्नानं मृद्धहणं विना मज्जनमात्रमिति केचित् ।
यद्यपीदं माघाधिकारे पिठतं तथा प्येकत्र दर्शनादाचाराचान्यत्राप्यन्वेति । मातरं पितरं जायामिति कचित्पाठः। दशमांशं लभेत
स इति स्मृतिदर्पणे पाठः। इदं च परार्थस्नानं जीवन्तमुहिश्येव ।
मृतमुहिश्य तर्पणादेरेव विधानात् । मृतमुहिश्यापि तदित्यन्ये ।

महाभारते,

कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रभासं पुष्कराणि च । एतानि पनसा ध्यात्वाऽवगाहेत ततो जलम् । स विमुच्येत पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा ॥

कुरुक्षेत्रादिस्मरणे पापक्षयः फलम् । पापक्षयश्रवणमर्थवाः दो वा । क्तवापत्ययेन स्मरणस्य स्नानाङ्गत्वावगमात् । एतञ्च स्मरणं मज्जनपूर्वाङ्गानन्तरं मज्जनाव्यवहितपाकाळे कर्त्तव्य-म् । अङ्गपाप्तिश्च तीर्थस्नानस्य—

सरःसु देवलातेषु तीर्थेषु च नदीषु च। कियास्नानं समुहिष्टं स्नानं तत्र मता किया॥

इति शङ्कोन क्रियास्नानत्वेन परिभाषितस्य "क्रियास्नानं मनस्यापि" इत्यादिशङ्कवचनेनेव । अतश्च क्रियास्नान-धर्मा एव तीर्थस्नाने न तु नित्यस्नानधर्माः । ते चाहि-कप्रकाशे द्रष्ट्रच्याः । तीर्थस्नानं तु प्रकरणभेदात् नित्यस्ना-नाष्येसया पृथगेव काम्यं नित्यं च । सर्वतीर्थे च प्राति- स्विकफलसन्वेऽपि वैकल्पिकं सर्वसाधारणं फलं पापसयः। सर्वाण्येव तु तीर्थानि पापघ्रानि सदा नृणाम्। इति शङ्खवचनात्।

अथ तर्पणम्।

शङ्कलिखितौ, - -----

न स्नवन्तीं दृथाऽतिक्रामेदनवसिच्य ।

अनवसिच्य तर्पणमकुरवेति कल्पतरुः। तथा च नदी-प्राप्ती तस्मिन्नेव कुले स्नानतर्पणादि कुरवा तदुत्तरणं कार्यम्। इदं च सरस्वत्यामेव। अत एव विशेषं पठन्ति—

मार्गेऽन्तरा नदीमाप्तौ स्नानादि परपारतः। अर्वागेव सरस्वत्या एष मार्गगतो विधिः॥ इति। विष्णुधर्मोत्तरे,

थसन्तर्प्य पितृन् देवान्नदीपारं च न व्रजेत । देवपदमृषीणामुपलक्षणम् ।

महाभारते,

जलं मतरमाणश्च की त्तेयत् प्रवितामहान् । नदीमासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डतर्पणम् ॥ विण्डतर्पणमिति समाहारः ।

विष्णुः,

अत्र च पितृगीता गाथा भवति । कुलेऽस्माकं स जन्तुः स्याद्यो नो दद्याष्ट्रलाखिष् । नदीषु बहुतोयासु कीतलासु विशेषतः ॥ इति । स्कान्दे,

अकालेऽप्यथ वा काले तीर्थे श्रादं च तर्पणम् । अविलम्बेन कर्तव्यं नैव विव्नं समाचरेत् ॥ अनेन च तीर्थस्नानवदेव राज्यादाविष तर्पणं कार्य-मिति गम्यते।

तथा, यस्तु तीर्थे नरः स्नात्वा न कुर्यात् पितृतर्पणम् । पिवन्ति देहनिस्नावं पितरस्तु जलार्थिनः ॥ तथा,

गिरिषु ख्याततीर्थेषु नदीषु च विशेषतः । साकाङ्काः पितरो नित्यं तिष्ठन्ति सिळळाथिनः ॥

इदं च तर्पणं नैमित्तिकं भिन्नमेव स्नानवत्, नित्यतर्पणध-र्भकं च। नित्यस्य प्रसङ्गेन तन्त्रेण वा सिद्धिः । यत्तु स्नानाङ्गं तर्पणं तत्तु तीर्थस्नानोत्तरं पृथगेव कार्यम् । न चेत्तस्य क्रिया-स्नानाङ्गत्वे मानाभावः ।

ब्रह्मपुराणे, निसं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं स्नानिष्यते । तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन व्यवस्थितम् ॥ इति वचनेन नैमित्तिकस्नानाङ्गत्वेनापि तर्पणस्य विहित-त्वात् । अत्र च निषद्धिदिनेऽपि तीर्थे तिस्तर्पणं कार्यमेव ।

अयने विषुवे चैव सङ्क्रान्त्यां ग्रहणेषु च। उपाकर्मणि चोत्सर्गे युगादौ मृतवासरे ॥ सूर्यशुक्रादिवारेऽपि न दोषस्तिलतर्पणे । तीर्थे तिथिविशेषे च कार्य मेते च सर्वदा ॥ इतिवचनात् । अत एव— स्कन्दपुराखे, तीर्थमात्रे तु कर्तव्यं तर्पणं सतिलोदकैः ।

अन्यया तर्पयेदास्तु स विष्ठायां कृमिभवेत् ॥

विशेषतस्तु जाइन्यां सर्वदा तर्पयेत् पितृन् । अत्र च तीर्थनिमित्तकस्य तीर्थाधिकरणकस्य च प्रतिप-सवो विशेषात् ।

तथा मरीचिः,
तीर्थे तिथिनिशेषे च गङ्गायां प्रेतपक्षके ।
निषद्धेऽपि दिने कुर्यात्तर्पणं तिल्लिमिश्रितम् ॥
तिल्लाभावे तु द्रव्यान्तरेणापि तीर्थे तर्पणम् ।
तिल्लामाप्यभावे तु सुवर्णरजतान्वितम् ।
तदभावे निषिश्चेत्तु दभैर्मन्त्रेण वाष्यथ ॥
इति योगियाज्ञवल्वयवचनात् । सुवर्णरजतान्वितं, सुवर्णरजतस्पृष्टम् । अत्र केचित्—

पक्षश्राद्धे हिरण्ये च अनुत्रज्य तिलोदकम्।

इति सुमन्तुवचनात्तीर्थे हेमश्राद्धपक्षे श्राद्धानन्तरं तर्पणमा-चरन्ति न तु पूर्वम् । तदयुक्तम् । बहुभिर्वाक्यैः स्नानानन्तर-मेव तद्धिधानात् । सुमन्तुवचनं तु येषां शाखिनां श्राद्धाङ्गभूतं त-र्पणमस्ति तेषां हिरण्यश्राद्धे तत्पश्चाद्धिधत्ते । अत एव प्रयोगपा-रिजाते श्राद्धाङ्गतर्पणमेव प्रकृथेदमभिहितम् । तस्मात्तीर्थतर्पणं स्नानान्त एव कार्य्यमिति सिद्धम् । सन्न्यासिभिस्तु तर्पणं न कार्यं मतिमसवाभावात् ।

न कुर्यातस्तुकं भिक्षुः श्राद्धिपण्डोदकक्रियाः। इति स्मृतेश्र ।

अथ तीर्थश्रादम्।

पाद्मे, तीर्थायतनगोष्ठेषु द्वीपोद्यानगृहेषु च । विविक्तेषुपिक्षेतेषु श्रादं देयं विजानता ॥ गरुडपुराणे, वाराणस्यां कृतं श्रादं तीर्थे शोणनदे तथा। पुनःपुनामहानद्यां श्राद्धी स्वर्ग नयेत् पितृन्॥

मात्स्थे,

कृतेशोचं महापुण्यं सर्वपापनिषूद्नप् । यत्रास्ते नरसिंहस्तु स्वयमेव जनार्दनः ॥ तीर्थमिक्षुमतीनाम पितृणां बल्लभं सदा । सङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितरः सदा ॥ तथा तत्र सरः पुण्यं सर्वमोचननाम च। मन्दाकिनी तथा गोदा विपाशा च सरस्वती ॥ पूँर्वमिन्द्रपदं तद्वद्वैद्यनाथं महाफल्रम् ।। सिपानदी महाकालः तथा कालञ्जरं शुभम्। गयायां पिण्डदानेन समान्याहुर्महर्षयः ॥ शुक्कतीर्थं च विरूपातं तीर्थं सोमेक्वरं परम् । सर्वव्याधिहरं पुण्यं फलं कोटिशताधिकम् ॥ महावोधिः पाटला च नागतीर्थमवन्तिका। महारुद्रो महालिङ्गं दशाणी च नदी शुभा ॥ शतरुद्रा शताहा च तथा विष्णुपदं परम्। अङ्गारवाहिका तद्वनदौ तौ शोणघर्घरौ॥ एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते स्नानदानयोः । श्राद्धमतेषु यद्तं तदनन्तफलं स्मृतम् ।

१ अस्मिन् प्रकरणे मत्स्यपुराणे द्वाविदोऽध्याये अन्यान्यपि ब द्विन तीर्थानि प्रतिपादितानि सन्ति तानि तत प्रवावगन्तव्यानि । २ तथा रुद्रसरः पुण्यं सरो मानसमेव च । श्रति मुण्मण्पुण्पाठः। ३ पूर्वमित्रपदिमिति मुण्मण्पाठः ।

द्वारका कृष्णतीर्थे च तथाऽर्बुदसरस्वती ॥ ध्वतपापं तथा तीर्थे समुद्रो दक्षिणस्तथा । गोकर्णो गजकर्णश्र तथैव पुरुषोत्तमः॥ एतेषु पितृर्तार्थेषु श्राद्धमानन्त्यमञ्जुते । भीमेश्वरं कृष्णवेणी कावेरी वद्रवा नदी॥ नदी गोदावरीनाम त्रिसन्ध्या तीर्थग्रुत्तमम्। तीर्थ त्रैयम्बकं नाम नदी पर्वतवाटिका ॥ श्राद्धमेतेषु यद्दतं तत्तु कोटिगुणं भवेत् । तीर्थे तु पुष्करं नाम शालग्रामस्तथैव च ॥ काबेरी चोत्तरार्का च तथा जालन्धरो गिरिः। एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्धकारी महीयते ॥ <mark>लोहतीर्थं तथा दण्डं चित्रक्</mark>टस्तथैव च । विन्ध्ययोगश्च गङ्गायां तथा नन्दौन्तरं शुभम् ॥ कूँष्माण्डकं तथा तीर्थ सुवंशीपुछिनं तथा। संसारमोचनं तीर्थं तथैव ऋणमोचनम् ।। अदृहासं तथा तीर्थ गौतमेश्वरमेव च। तथा विसष्ठतीर्थं च हारीतं तत्परं स्मृतम् ॥ हंसतीर्थे कुशावर्त्ते ब्रह्मावर्त्ते तथैव च। पिण्डारकं च विख्यातं शङ्कोद्धारं तथैव च ॥ वैकुण्ठतीर्थे च तथा भीमेश्वरपुरं तथा।

१ क्रड्मला इति मु॰ म॰ पाठः । २ चोत्तरा पुण्या इति मु॰ म॰ पाठः । ३ नदीतरम् इति मु॰ म॰ पाठः । ४ क्रुब्जाच्रन्तु तथा तीर्थमुर्वशीपुलिनं तथा इति मु॰ म॰पाठः ।

तीर्थं वेद्शिरोनाम तथेवेश्वमती नदी ॥ तीर्थं मातृगृहं नाम करवीरपुरं तथा । सप्तगोदावरं तीर्थं सर्वतीर्थेष्वनुत्तपमम् ॥ तत्र श्रादं पदातव्यमनन्तफलमीप्सुभिः ।

यत्रेक्षुपत्यां गङ्गायाः सङ्गमे पितरः सदा तिष्ठन्तीत्यन्त-यः। तेन गङ्गेक्षुपत्योः सङ्गमो गम्यते। अत एव "तथैत्रेक्षुपती नदी" इत्यनेन न पौनरुक्त्यम्। गोदेतितीर्थान्तरम्। तेन गो-दावर्या न पौनरुक्त्यम्। 'मन्दाकिनी तथाऽच्छोदा' इति पाठे तु नानुपपत्तिः। नदी पर्वतवाटिका इति। नदीति सामान्यतः, पर्वतवाटिका पुष्पाद्यद्यानम्।

विष्णुः, पुष्करेष्वसयं दानं श्राद्धं जपहोमतपांसि च
पुष्करे स्नातमात्रस्तु सर्वपापेभ्यः पूतो भवति एतदेव गयातीर्थऽमरकण्टकपर्वते वराहपर्वते यत्र कचन नर्मदातीरे यग्रुनातीरे गङ्गायां विशेषतो गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे कुशावर्चे विल्वके नीलपर्वते कनखले कुन्जाम्रे भृगुतुङ्गे केदारे महालये निलितकायां सुगन्धायां शाकम्भर्याः
फल्युतीर्थे महागङ्गायां त्रिहिलकाश्रमे कुमारधारायां प्रभासे यत्र कचन सरस्वत्यां विशेषतः सततं नैमिषाग्ण्ये वाराणस्यामगस्त्याश्रमे कौशिक्यां शर्यूतीरे शोणस्य ज्योतीरसायाश्र सङ्गमे श्रीपर्वते कालोदके उत्तरमानसे मतङ्गवाप्यां साप्तर्षे विष्णुपदे
स्वर्गमार्गमदेशे गोदावर्यां गोमत्यां वेत्रवत्यां विपाशायां वितस्तायां शतद्वतीरे चन्द्रभागायामिरावत्यां सिन्धोस्तीरे दक्षिणपश्चनदे औषज एवमादिषु अन्येषु तीर्थेषु सरिद्दरासु सङ्गमेषु
प्रभवेषु पुलिनेषु प्रस्रवणेषु च पर्वतनिकुञ्जेषु वनेषूपवनेषु च

१ तथैवैाघवती नदी इति मु॰ म॰ पाटः।

गोपयेनोपलिप्तेषु मनोज्ञेषु ग्रहेषु च। इति ।
प्रभवोऽत्र नदीनामुत्पत्तिदेशः । प्रस्नवणं, निर्झरः । उपवनं,
गृहवाटिका । अत्र पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धिमत्यादिवाक्येः सामान्यवाक्यादेव तीर्थपाप्तिनिमित्तके श्राद्धे प्राप्ते तदाश्रितपुष्करादिदेशाख्यगुणफलविधिः ''चमसेनापः प्रणयेत् गोदोहनेन
पश्चकामस्य'' इतिवत् । न तु विशिष्टश्राद्धान्तराविधानं
विधिगौरवापत्तेः । अगत्या त्वन्यत्र विशिष्टविधिः । अमावास्यादिश्राद्धेऽपि तद्दिधिरिति तु शूलपाणयः ।

देवीपुराणे,
तीर्थेषु ब्राह्मणानेव परिक्षेत कदाचन।
अन्नार्थिनमनुपाप्तं भोज्यं तं मनुरत्नवीत्।।
सक्तुभिः पिण्डदानं च संयावैः पायसेन वा।
कर्त्तव्यमृषिभिः भोक्तं पिण्याकेन गुडेन वा॥
श्राद्धं च तत्र कर्त्तव्यमघीवाहनवर्जितम्।
श्राद्धं च तैर्थिकं भोक्तं पितृणां तुष्टिकारकम्।
अन्नालेऽप्यथ वा काले तीर्थे श्राद्धं तथा नरैः॥
प्राप्तेय सदा कार्य्यं कर्त्तव्यं पितृतर्पणम्।
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणां चातिवल्लभम्।।
विलम्बो नैव कर्त्तव्यो न च विद्यं समाचरेत्।

अपरीक्षितव्राह्मणमेव तीर्थश्राद्धं कार्यम् । निश्चितगर्हित-दोषास्तु त्याज्या एव। अत्र च ''सक्तुभिः पिण्डदानं च" इत्य नेन पिण्डदानानुवादेन द्रव्यविधिः । अतश्च यन्मते पिण्डदानमङ्ग तन्मतेऽपि पाकृताङ्गस्य पुनःश्रवणमाज्यभागवन्न परिसङ्ख्या र्थं प्रयाजैकादशत्ववद्गुणमात्रविधानोपपत्तेः । ''पिण्डदानं च तच्छ्स्तम्" इति तु शस्तिमिति श्रवणादकालेऽपि श्राद्धपशंसा-र्थं न त्वाज्यभागवत् परिसङ्ख्यार्थं, पूर्ववावयेकवावयतया स्तावकत्वोपपत्तौ विध्यश्रवणेन च परिसङ्ख्यार्थत्वायोगात्। आज्यभागयोस्त्वेकवाक्यत्वासम्भवात्तथाङ्गीकारो युक्तः । अ-त एव नैतस्य श्राद्धासम्भवे पिण्डदानमात्रकर्त्तव्यतापरत्वमिति कस्यचिदुक्तं युक्तम् । तस्य---

पिण्डमात्रं तु दातव्यमभावे द्रव्यविषयोः। श्राद्धाइनि तु सम्माप्ते भवेत्रिरश्रनोऽपि वा ॥

इति देवलवचनेन श्राद्धमात्रे विधानेनैतस्य तद्विधायकत्वा-योगाच । श्रीदत्तोऽप्येवम् । सक्तुः भृष्टयवचूर्णम् । संयावः ति-लग्जद्धादिसाधितमन्नम् । पिण्याकस्तिलकरूकः । स चात्र ससारो विविक्षतः । निःसारस्यामध्यत्वेन श्राद्धे निषेधात् । पिण्डे सक्त्वादिविधानाच्छाद्धस्यापि सक्त्वादिद्वच्यता । अत एव—

स्मृतिः,

द्यायच द्विजातिभ्यः शृतं वाऽशृतमेव वा ।
तेनाग्नौकरणं कुर्यात् पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत् ॥
कल्पतरौ मत्स्यपुराणम्,
आमश्राद्धं यदा कुर्याद्विधिज्ञः श्राद्धदस्तदा ।
तेनाग्नौकरणं कुर्यात् पिण्डांस्तेनैव निर्वपेत् ॥ इति ।
यद्यपि तीर्थश्राद्धमामान्नेनैव कार्यम् ।
आपद्यनग्नौ तीर्थे च ग्रहणे चन्द्रस्र्य्ययोः ।
आमश्राद्धं द्विजो द्याच्छ्द्रो द्यात् सदैव हि ॥
इति वचनात् । भावप्रधानवहुत्रीहिणा अनग्नौ पाकयोग्या
ग्निविरहे इत्यर्थः । अव्ययीभावे शब्दासाधुत्वापत्तेः । तथापि
आमश्राद्धपक्षेत्रं सक्त्वादिपाप्तिर्वचनवलात् । सक्त्वादिभिन्नं

सिद्धानं तु न प्राप्तोति प्रापकाभावात् । एवं च सक्त्वायः सम्पत्तौ आमान्नेन । तत्रापि पिण्याकः प्रशस्तः । तद्भावे गुडेन श्राद्धपिण्डदाने । गुडेन चेतिवचनात् ।

आमश्राद्धपदोऽनाग्नः सर्वत्रैव मनीषिणः ।
तेनाग्नौ करणं कुर्यात पिण्डांस्तेनैव निर्विषत् ॥
आमानालाभे हेम्ना तीर्थश्राद्धं कर्त्तव्यम् ।
अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मानि ।
हेमश्राद्धं सङ्घहे च कुर्याच्छ्द्रः सदैव हि ॥
इति कालादर्शधृतवचनात् । श्रुद्रस्य हेमामान्नयोर्विकल्पः ।
उभयत्र सदैव हि इति श्रवणात् ।

अमावास्यादिकं श्राद्धं यदा ग्रुद्धः समाचरेत् । कुर्यादामेन वा हेम्ना याचियत्वाऽपि नान्धसा ॥ इति बौधायनवचनाच । हेमश्राद्धं हिरण्यप्रधानकं श्राद्धम् । तीर्थे श्राद्धं प्रकुर्वीत पकान्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलैरपि ॥

इति पठ्यमानवचनप्रामाण्ये तु पक्षान्नेन तीर्थश्राद्धं मुख्यं तदभावे आमानादिना।पक्षान्नपदं वा सक्तवादिपरम्। "श्राद्धं च तत्र कर्त्तव्यम्" इति वचने तत्रेतिनिमित्तसप्तमी प्राप्तेरेवेत्युपसंहारस्वरसात्। तेन तीर्थपाप्तिनिमित्तकं श्राद्धमध्यीवाहनरहितं कार्य्यं न तु तीर्थाधारकश्राद्धमात्रम्। न च तत्रेतिसप्तमी आधारत्वबोधिकेव उपपदविभक्तितः कारकविभक्तेवेळीयस्त्वात् न तु निमित्तत्ववोधिका लक्षणापत्तेरिति वाच्यम् । उपसंहारस्वारस्येनैव तदङ्गीकारात्। न चैवमपि आवाहनस्य पित्रादिस
निधिफलकत्वेन तीर्थे च पितृणां नित्यसान्निहितत्वाद्वैयध्यापतेस्तीर्थाधिकरणकश्राद्धमात्र एवावाहनवाधो युक्त इति वाच्य-

म् । शारीरस्य सन्निधेर्देवताधिकणे निरस्तत्वात् । किमर्थे तह्या-कहनम् । अदृष्टार्थिमित्यवेहि । तेन तीर्थनिमित्तकश्राद्ध एवाद्यी-वाहनराहित्यमिति सिद्धम् । तथा पदार्थान्तरपर्य्युदासोऽपि –

देवीपुराणे प्रदेशान्तरे,
गर्धमावाहनं चैव द्विजाङ्गुष्ठानिवेदनम् ।
तृप्तिपद्दनं च विकिरं तीर्थश्राद्धे विवर्जयत् ॥ इति ।
अग्नौकरणमपि तीर्थे नास्तीति स्मृतिरत्नावस्याम् ।
"वध्वाङ्गग्रध्नकाकानाम्" इतिवाक्येन द्वादिदर्शनेऽपि तीर्थश्राद्धं
हतं न भवतीतिप्रतिपादितम्। द्वादिपदं चण्डास्रोदेरपस्रक्षकम् ।
वैगुण्यसम्पादकदर्शनकर्तृत्वाविशेषात् । तथा—

देवलोऽपि,

न चात्र व्येनगृश्रादीन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत् । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम् ॥ दृष्टिपदमानिवार्यस्पर्शोपलक्षणम् । तीर्थे विवाहे यात्रायां सङ्गामे देशविष्ठवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ इतिवचनात् ।

अकालेऽप्यथ वा काल इत्यस्यावश्यकामावास्यादिकाल-भिन्न इत्यर्थः। न तु राज्यादौ, निषेधविरोधात्। तेनायमर्थः। यस्मिन्नपि काले प्रतिपदादौ श्राद्धमनावश्यकं तदापि तीर्थ-प्राप्तौ श्राद्धमवश्यं कार्य्यमिति मिश्राद्यः। अत्र केचिदेवं दूष-णमाहुः। एवं सत्यकाल इत्यनर्थकं स्यात्। ग्रहप्रवेशादि-निमित्तकमावश्यकामावास्यादिकालभिन्नेऽपि श्राद्धं क्रियते न

१ श्वध्वाङ्केति वचनस्थितम्।

च तत्राकाले इति पदं श्रूयते। निमित्तसित्रपाते नैमितिकं कार्यामित्यनेनैवाकालेऽपि कर्त्तव्यामित्यवगम्यते गृहप्रवेश्वानिमित्तकवत्। अन्यथा तत्राप्यकालः इति प्रक्षेप्यं स्यात्।
तेन ज्ञायते उपरागादिषु रात्रौ यथा श्राद्धमनुष्ठीयते तथा
तीर्थप्राप्तिनिमित्तकपपि। एतद्वचनवलानिषेधोऽप्येतद्धिन्नविषय
एवेति, तन्न। निषिद्धकालानादरस्यापि न्यायासिद्धत्वात्
गृहदाहेष्ट्यादौ आसुरी रात्रिरन्यत्रेत्यादिना निषिद्धाया
रात्रेन्यायेनैवानादरणीयत्वात्। वस्तुतो विहितातिरिक्तस्य सर्वस्यापि निषद्धत्वं नियमविधौ इतरनिष्टत्तेः फलत्वात्। अतो
निमित्तप्राप्तौ नैमित्तिकमावश्यकमिति न्यायादेव राज्यादौ
प्रतिपदादौ च श्राद्धमाप्तिः। अकाल इसादीनि तु न्यायप्राप्तानुवादकानीत्येव युक्तम्। अत एव—

गरुडपुराणेऽपि, मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः। दिवा च सर्वदा रात्रौ गयायां श्राद्धकुद्धवेत्।। इति। भारते,

भुक्तो वाष्यथवाऽभुक्तो रात्रावहानि खेचर । न कालनियमो ह्यस्ति गङ्गां प्राप्य सरिद्रराम् ॥ इति । ततः सायाहृदत्तं हि राक्षसैर्विपल्लप्यते । ग्रहोपवाससङ्क्रान्तितीर्थश्राद्धादिकं विना ॥

इतिदाक्षिणात्यसङ्ग्रहीताविष्णुवचना । आचारोऽपि वैदिकानामेवम् । अवैदिकानामपरीक्षकत्वेनाभिमतानां द्वि-त्राणामनाचरणेऽपि न क्षतिः । दैवात्ताहिने श्राद्धाकरणे दिना-न्तरेऽपि कार्यम् । न च पाप्तिनिमित्तकं पाप्तिदिन एव कर्त्तुम्रचितं दिनान्तरे निमित्तसत्त्वेऽपि निमित्तानन्तरकालाभा- वादितिवाच्यम् । नैमित्तिकं हि निमित्तान-तरमसित वाधके कार्यमिति अनन्तरकालो न्यायलभ्यः । तेन सित प्रतिबन्धे कालान्तरेऽपि कर्जुम्रचितं निमित्तप्रयुक्तत्वात् जातेष्टिवत् । यथा हि "वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते" इति विहितजा-तेष्टेजीतकर्मपूर्वं कर्त्तव्यत्वेन विहिताया जातकर्मपूर्वं स्तनपान-निषेधात् तावत्कालं स्तनपानविरहे स्तनन्थयविपत्तिमसङ्गात् सूतकानन्तरकाल एव कर्त्तव्यतेति चतुर्थे सिद्धान्तितम् । तथहापि । न च—

तीर्थद्रव्योपपत्तौ च न कालमवधारयेत् । पात्रं च ब्राह्मणं पाप्य सद्यः श्राद्धं विधीयते ॥

इति वचनात् सद्य एव काले कार्यमिति वाच्यम् । सद्य इत्यादिपदानां निमित्तानन्तरं नैमित्तिकमिति न्यायलभ्यान-न्तरकालानुवादकत्वमेव निमित्तत्वद्योतनार्थम् अन्यथा सप्त-म्या तीर्थस्याङ्गत्वशसङ्गात् । न तु सद्यः कालिवधायकत्वम् । एतेनास्तु जातेष्टेः कालान्तरे करणं जातकर्मपूर्वकाले कदापि कर्जुमशक्यत्वेनान्यथानुपपत्तेः अनन्तरकालस्यानङ्गत्वात् । इह तु प्राप्तिदिने कर्जुं शक्यत्या तिहन एव निमित्तमनुष्ठापकम् । दिनान्तरे तु निमित्तानन्तरकालाभावेन तदनविख्वन्नायास्तीर्थ-प्राप्तेनिमित्तत्वापायाच्छाद्वलोप इत्यपास्तम् । अनन्तरका-लस्य कालान्तरविन्निमित्तविशेषणत्वाभावात्त्यात्वे निमित्तपर्य-वसानाभावेनानन्तरकालस्यैव निर्ववतुमशक्यत्वात् । अतस्तीर्थ-प्राप्तेनिमित्तस्य दिनान्तरे सत्त्वेन न श्राद्धलोप इति सिद्धम् । यदि तु दैवादकृतश्राद्ध एव तीर्थान्निय्यति तदा देशान्तरेऽपि श्राद्धं कार्यं निमित्तस्य दत्तत्वात् इत्येके । देशान्तरे तच्छाद्धं न कार्यं निमित्तस्य दत्तत्वात् इत्येके । देशान्तरे तच्छाद्धं न कार्यं निमित्तस्य दत्तवात् इत्येके । देशान्तरे तच्छाद्धं च्छिनपुत्ररूपनिमित्ताभावाज्जातेष्टिलोपवदिति तु युक्तम्। तिथि-नक्षत्रादिनिषेघोऽपि न तीर्थश्राद्धमाकामति ।

न वारं न च नक्षत्रं न कालस्तत्र कारणम्।
यदैव दृश्यते तीर्थं तदा पर्वसहस्रकम्॥
इति प्रभासखण्डात्। निषेधस्तु—
भारते,

नक्षत्रे च न कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेत्ररः।
न प्रौष्ठपदयोः कार्य्यं न चाप्रेयं च भारत ॥
दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यरौ च विवर्जयत्।
ज्योतिषे यानि प्रोक्तानि तानि सर्वाणि वर्जयत्।
प्रौष्ठपदयोरिति प्रोष्ठपदाभाद्रपदाद्दिनक्षत्रत्वात् द्विवचनम् ।

आग्नेयं कृतिका । दारुणमुक्तम्—

ज्योतिषे,

दारुणं चोरगं रौद्रमैन्द्रं नैर्ऋतमेव च । इति । उग्रनक्षत्रपरतया त्वस्य व्याख्यानमसङ्गतम् । नक्षत्राणि तथैवात्र दारुणोग्राणि वर्ज्ञयेत् ।

इति विष्णुधर्मोत्तरवचने भेदेनोपन्यासात् । ज्योतिषे यानि शोक्तानि, निषिद्धतया भरण्यादीनि ।

तथा, नन्दायां भागवदिने त्रयोद्श्यां त्रिजन्मिन । अत्र श्राद्धं न कुर्वीत पुत्रदारधनक्षयात् ॥ अतश्र एतद्वचनजातं वीहियवपाकादिानिमित्तसावकाश-

श्राद्धविषयमिति केचित् । दाक्षिणात्यास्तु— भानौ भौमे त्रयोदश्यां नन्दाभृगुभवासु च । पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुर्यात्तिलतर्पणम् ॥ तथा,
नन्दाक्वकामरव्यारभृग्वग्निपितृकालभे ।
गण्डे वैष्टतिपाते च पिण्डास्त्याज्याः सुतेप्सुभिः ॥
अश्वः सप्तमी । कामस्तु त्रयोदशी । अग्निपितृकालभानि
कृत्तिकामघाभरण्यः ।

काष्णीजिनिः, विवाहत्रतचूडासु वर्षमर्द्धं तदर्द्धकम् । पिण्डदानं मृदा स्नानं न कुट्यात्तिस्तर्पणम् ॥ दृद्धिमात्रे तथान्यत्र पिण्डदाननिराक्रिया । कृता गर्गादिभिष्ठेष्ठयैमीसमेकं तु कर्मिणाम् ॥

इति वचनैकवाक्यतया महालयादौ पिण्डदानिषधकमेवेत्याहुः। अन्ये त्वतिक्रान्तवेतश्राद्धविषयमित्याहुः। वस्तुतोऽतिक्रान्तनैमित्तिकश्राद्धमात्रविषयमिदम्। अतस्तीर्थश्राद्धमप्यतिक्रान्तपनिषिद्धदिन एव युक्तं जातेष्टिवत्। मलमासे तीर्थश्राद्धं
न कार्यम्।

मलमासेऽप्यनाष्ट्रतं तीर्थस्नानं विवर्जयेत् ।

इत्यनेन स्नाननिषेधेन तदुत्तरभाविनः श्राद्धस्य सुतराम-पास्तत्वात् इति । वस्तुतस्तु स्नाननिषेधस्य तीर्थाधिकरणक-स्नानपरतया व्याख्यातत्वात्तीर्थनिमित्तकस्नानस्य दैवान्मल-मासे तीर्थप्राप्तौ कर्त्तव्यतायाः साधितत्वात् ।

नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन् मिलम्लुचे । तीर्थश्राद्धं गजच्छायां प्रेतश्राद्धं तथैवच ॥ इति वचनाच । दैवान्मिलम्लुचे तीर्थपाप्तौ श्राद्धं कार्यमेव न तु बुद्धिपूर्वकं प्राप्तौ कार्यम् । एवमाशौचेऽपि ।

विवाहदुर्गयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि ।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु जीवत्पितृकस्य तीर्थश्राद्याधि०८१

न तत्र स्तकं तद्दत् कर्म यज्ञादि कारयेत ॥ इति पैठीनसिवचनात् । के चित्तु अक्तवता रात्री सन्ध्या-यां मलमासे तीर्थपाप्ती च आमाचेन श्राद्धं कृत्वा पकान्नेन प-रदिने शुद्धमासेऽपि कार्थम् ।

यौगादिकं मासिकं च श्राद्धं वाऽऽपरपाक्षिकम् । मन्वादिकं तैर्थिकं च कुर्यान्मासद्वयेऽपिच ॥

इति वचनात् इत्याहुः। तञ्ग। यदि तीर्थे पक्षान्नेन श्राद्धं विहितं तदा रात्राविष कार्यमेव विशेषाश्रवणात्। वस्तुत आमेनैव तीर्थश्राद्धिमिति प्रागेव पपश्चितम्। तैर्थिकस्योभयत्र कर्त्तव्यतावचनं तु यदैव शुद्धे मले वा तीर्थमाप्तिस्तदैव श्राद्धं कुद्यीदिति व्यवस्थया द्रष्टव्यम् । अस्तु वा एतद्वचनवलात्तैर्थिकस्योभयत्रकर्त्तव्यता। आमादिव्यवस्था प्रमाणिकीतिदिक्।

अथ तीर्थश्राद्धे जीवत्पितृकस्याप्यधिकारः। उद्दाहे पुत्रजनने पित्रेष्ट्यां सीमिके मखे।

तीर्थे ब्राह्मण आयाते पडेते जीवतः पितुः ॥

इति मैत्रायणीयगृह्यपरिशिष्टात् । उद्दाहे, द्वितीयादौ । प्रथमे
तु पितुरेवाधिकारात् । पुत्रजनने, तिन्निमित्ते दृद्धिश्राद्धे । पित्रेष्ट्यां, चातुर्मास्यान्तर्गतायाम् । सौमिके पखे, तार्तीयसवानिकैः
पुरोडाशलण्डेः स्वचमसाधस्तात् पिण्डदाने । ब्राह्मण आयाते,
त्रिनाचिकेताद्यत्तमब्राह्मणमासौ । जीवतः पितुः, पुत्रस्य एते
श्राद्धकालाः षडित्यर्थः । अत एव जीवत्पितृकस्य गयाश्राद्धनिः
षेधः सङ्गच्छते ।

लौगाक्षिः,

दर्शश्रादं गयाश्रादं श्रादं चापरपाक्षिकम् ।

११ की व्यक्तिः

न जीवात्पतृकः क्रुपीत् तिलेः क्रुष्णेश्च तर्पणम् ॥
अस्यापवादं पटन्ति—
आन्वष्टक्यं गयाप्राप्ती सत्यां यच्च मृतेऽहिन ।
मातुः श्राद्धं सुतः क्रुप्यात् पितर्प्यपि च जीवति ॥ इति ।
पसङ्गाद्वयाप्राप्ती मातृश्राद्धं कुर्याञ्च तु बुद्धिपूर्वकं
गयां गच्छोदिति केचित् व्यवस्थापयन्ति । वस्तुतस्तु वचनद्वयेऽपि गयाश्राद्धपदं प्रसिद्धगयाश्राद्धपरं न तु तीर्थश्राद्धपरं
तस्य तत्र शक्त्यभावात् । न च गयासम्बन्धित्वादुपिस्थितिः,
तथा सति गयाधिकरणकस्य दृद्धिश्राद्धादेरप्युपिस्थितिः,
तथा सति गयाधिकरणकस्य दृद्धिश्राद्धादेरप्युपिस्थितिः
स्यात्तथा च तस्यापि जीवित्पतृकं प्रति निषेधापत्तेः । तेन
गयाश्राद्धपदं प्रसिद्धगयाश्राद्धपरिमिति तत्रैव निषेधापवादौ ।
तीर्थश्राद्धं तु जीवित्पतृकस्य सर्वत्र भवत्येवेति सिद्धम् ।
एवं च—

सिपतुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते । न जीवन्तमितकम्य किश्चिद्यादितिश्रुतेः ॥ इति कात्यायनवचनमुक्तषद्श्राद्धातिरिक्तपरम् । अथ तीर्थे नानाश्राद्धसमवाये निर्णयः ।

एकदा काशीगङ्गामणिकणिकानां प्राप्ती तन्त्रेणैकमेव श्राद्धं कार्यम् । तत्र च काशीमणिकणिकागङ्गाप्ताप्तिनिमित्तकं श्राद्धं करिष्ये, काशीगङ्गामात्रप्राप्ती तु काशीगङ्गानिमित्तकं श्रा-द्धामितिवाक्यम् । परे तु काशीप्राप्तिनिमित्तके श्राद्धे मणिकणिका-रूपदेशोऽङ्गत्वेन विधीयते तेन तत्रैव तत्कार्य्यम् । असम्भवे तु नैमित्तकत्वेनावश्यकत्वान्मणिकणिकान्यदेशेऽपि देशरूपा-ङ्गविकलमेव कार्यमित्याहुः । नतु प्रयाजाद्यङ्गेष्वेव तन्त्रता दृष्टा न प्रधानेष्वपीति चेत्, न । युगपदनेकगृहदाद्दादिनिमित्तकक्षा-

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थे नानाश्राद्धसमवाये नि०८३

मवत्यादीष्टीनां यमलपुत्रजन्मनि जातेष्ट्योश्च तन्त्रेणानुष्टानाः त्। अत एवामावास्यासङ्क्रान्तिनिमित्तकश्राद्धयोरिष तन्त्रता। अङ्गेषु तन्त्रतोषपादकयुक्तेलीघवस्य नानानिमित्तसिन्नपाति-श्राद्धेषु सत्त्वाच। यत्र तु क्रमेणानेकतीर्थमाप्तिस्तत्र श्राद्धं क्रमेणेव। "नैकः श्राद्ध्यं कुर्यात्"इति वचनं तु फलभूमाश्चान्त्या माप्त-श्राद्ध्यानिरासार्थम्। उपवासस्तु तन्त्रम् अगृह्यमाणाविशेषत्वात्, ग्रुण्डनं च, आहत्या कर्तुमशक्यत्वात्। गयातिरिक्ततीर्थश्राद्धं षद्दैवतमेव कार्यं गयायां तु नवदैवतम्।

नान्दीमुखेऽष्टकाश्राद्धे गयायां च मृतेऽहिन । पितामहादिभिः सार्द्धं मातुः श्राद्धं समाचरेत् ॥ इति शातातपवचनात् । अष्टकासु च दृद्धौ च गयायां च क्षयाहिन । मातुः श्राद्धं पृथक् कुर्यादन्यत्र पतिना सह ॥

इतिवायुपुराणाच। समृतिरत्नावलीकारादीनामप्यनुमतोऽय-मर्थः । अत्रापि गयापदं गयायां मसिद्धश्राद्धपरम् । अतो ग-यायामपि तीर्थश्राद्धं पड्दैवतिमत्यन्ये । अन्ये तु तीर्थसामान्य-श्राद्धमुपक्रम्य—

हिनः दोषाञ्चतो मुष्टिमादायैकैकमाहतः। क्रमग्रः पितृपत्नीनां पिण्डनिर्वपणं चरेत्॥

इति वचनात्तीर्थमात्रे मातृपार्वणमपीच्छान्त । स्मृत्यर्थसा रक्तता तु तत्र मातृश्राद्धं पृथक् मशस्तमितिवदता कृताकृतत्वमु-क्तम् । अत्र च यदा मातृश्राद्धं पृथक् तदा सपत्नमातृसपत्न-पितामहीसपत्रमपितामहीभ्योऽपि दद्यात् । सर्वाः पितृपत्न्यो मातर इतिस्मरणात् । विशेषस्तु-

अनेका मातरो यस्य तीर्थे चापरपाक्षिके। अन्नदानं पृथक् कुर्यात् पिण्डदानं तु निर्वपेत्।।

इति देवलवचनादेक एव पिण्डः । अशक्तपरिमदं शक्तेन पृथक् पिण्डो देथ इति वहवः । अन्ये तु श्राद्धहेमाद्रौ—

केचिदिच्छन्ति नारीणां पृथक्श्राद्धं महर्षयः।

इति लिखितवचने नारीसामान्यान्मातामहीनामापीच्छः न्ति। अत्रान्वारोहणादौ श्राद्धव्यवस्था तु श्राद्धमकाशे द्रष्टव्या । यदि तीर्थपाप्तिदिने वार्षिकं स्यात्तदा तीर्थपाप्तिनिमित्तकं कृत्वा तत्कार्यम् । वार्षिकस्य तीर्थश्राद्धस्य च विरुद्धधर्मकत्वेन तन्त्र-ताऽसम्भवात् । न चैवमपि प्रसङ्गेन सिद्धिभवतु प्रसङ्गस्थले Sन्यार्थेनैवोपकारसिद्धौ विरुद्धधर्मान्तरस्य चमसादिवद्नकः-त्वादिति वाच्यम् । तन्त्रमध्ये पाठस्य पातस्य चाभावेन प्रसङ्घा-सम्भवात्। तेनात्र क्रम एव युक्तः। तत्र पराह्मपूर्वकाले तीर्थपाप्ती तु यथोक्त एव क्रमः एकस्य पाप्त्युत्तरकालमेव कर्त्तव्यत्वात् इतरस्य चापराह्ने कार्यत्वात्। यदा तु अपराह्म एव पाप्तिस्तदा "विलम्बो नैव कर्त्तव्य" इत्यादिवाक्यात्तीर्थश्राद्धं कुत्वा वार्षिकं कार्यम्। तत्कालस्यापराह्वादेः स<del>र्वात्। एवमपराह्वो-</del> त्तरमपि तीर्थप्राप्तौ तीर्थश्राद्धोत्तरम्। वार्षिकस्य गौणकालानुहत्तौ स एव क्रमः तदननुष्टतौ तु वार्षिकस्य निषिद्धे सायङ्कालादौ कर्तुमशक्तेविंपरीतक्रमः । न चेयं तीर्थश्रादेऽप्यशक्तिस्तुल्ये-तिवाच्यम् । तत्र राज्यादिनिषेधस्यापोदितत्वेन निषिद्धकाले-ऽपि कर्तुं शक्यत्वान्। एवं दर्शश्राद्धादिपातेऽपि द्रष्ट्रव्यम्। अत्र च द्विमासोनसंवत्सरोत्तरं पुनस्तीर्थपासी तीर्थश्राद्धं कार्यम् ।

इति वचनस्थचकारेण तस्यापि समुचयात् युक्तितौल्याच । यस्तु वेतनेन परार्थ गतः स प्रथमं यजमानपित्रादिश्राद्धं कुट्यीत् । यजमानपित्रापितामहप्रपितामहानामित्युष्ठेखः कार्य्य इति श्राद्धकलपहेमाद्दौ विस्तरेणेदमुक्तम् ।

आदौ गत्वा गयात्रीर्षे पेतराजस्य पिण्डकम् । स मुदा बन्धुभिः सार्द्धे स्विपितृभ्यस्ततो ददौ ॥ इति वायुपुराणे भेतवेतनशेरितेन वाणिजा प्रथमं पेतिपिण्ड दानश्रवणाच । वामनपुराणेऽपीयमेव कथा वचनं चेदशम् ।

अथ प्रकीणिकम्।

तीर्थे स्नानश्राद्धादिकं कृत्वा तीर्थदेवताः पश्येत् । स्कन्दपुराणे,

दानादिकं यथाशक्ति विभे दद्यात् सुसंयतः।
पश्चात्तु कारयेच्छाद्धं न्यायागतधनादिभिः॥
ततो मङ्गळपूर्वाचैस्तैर्थिकानवलोकयेत्।
तिष्ठेत्पश्चात्सतां मध्ये त्यजेत्सर्वाः शिवाः क्रियाः॥

दानमत्र देयम्। कारयेत् कुर्यात्। न्यायागतेत्यादि दानादि-प्यन्वेति। तैथिकान्, तीर्थस्थान् देवान्। एवं चादौ स्नानतर्पणं जलात्मकतीर्थे। दानं तु जलभूमिरूपोभयतीर्थसाधारणम्। तेन यथाशक्ति दानश्राद्धतीर्थदेवावलोकनानि क्रमेण कुर्यात् प-श्रात् साधुजनसमाने तिष्ठेत् निषिद्धं च वर्जयदित्यर्थः। देवता-प्रणामे त्वयं विशेषो —

नारदीये, यः शूद्रेणार्चितं लिङ्गं विष्णुं वा प्रणमेश्वरः । न तस्य निष्कृतिहीस्ति प्रायश्वित्तशतैरपि ॥ नमेथः श्रू संस्पृष्टं लिक्नं वा हिरमेव वा ।
स सर्वयातनाभोगी यावदाचन्द्रतारकम् ॥
एवम्—
योषिद्धिः पूजितं लिक्नं विष्णुं वापि नमेनु यः ।
स कोटिकुलसंयुक्त आकर्ण रौरवं वसेत् ॥
अनादिलिक्नादौ तु नायं दोषः ।
अदृश्यान्यपि दृश्यानि दुश्वस्थान्यपि प्रिये ।
भग्नान्यपि च कालेन तानि पूज्यानि सुन्द्रि ॥
इति स्कान्दात् । दुश्वस्थानि, अस्पृश्यस्पृष्टानि । अत एव—
यदा प्रतिष्ठितं लिक्नं मन्त्रविद्धिर्यथाविधि ।
तदापभृति शुद्रश्च योषिद्वापि न संस्पृशेत् ॥
इत्युक्तम् ।
स्कान्दे,

स्त्रीणामनुपनीतानां श्रुद्राणां च नरेश्वर । स्थापने नाधिकारोऽस्ति विष्णोर्वा शङ्करस्य च ॥ ब्राह्मणद्वारा स्थापने न दोष इति वदन्ति । स्पर्शने ना-

धिकारोऽस्तीति नारदीये पाठः । एतदनन्तरम्—
ग्रुद्रो वाऽनुपनीतो वा स्त्रियो वा पतितोऽपि वा
केशवं वा शिवं वापि स्पृष्टा नरकपाप्नुयुः ॥
इतिवचनं दृश्यते ।

देवलः,

तर्पणं पितृदेवानां श्राद्धदानं सद्क्षिणम् । तीर्थे तीर्थे च गोदान नियतः पाकृतो विधिः ॥ विशिष्ट्र व्यातालिङ्गेषु तृषदानं विधीयते । स्नानं विलेपनं पूजां देवतानां समाचरेत् ॥

#### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु प्रदक्षिणादिविद्योषः। ८७

संवत्सरं द्विमासोनं पुनस्तीर्थं व्रजेद्यदि । मुण्डनं चोपवासं च ततो यत्नेन कारयेत् ॥ ब्राह्मणानां भूभिदानं देवपूजाकराय च । सर्वत्र देवयात्रायां विधिरेष मवर्तते ॥

तथा,

देवानां दर्शनं पुण्यं दर्शनात्स्पर्शनं वरम् । स्पर्शनादर्चनं श्रेष्ठं घृतस्तानमतः परम् ॥ अष्टकृत्वो मन्त्रजपः सुत्रभूतसुगन्धिभिः । प्राहुर्गङ्गाजलैः स्नानं घृतस्नानसमं बुधाः ॥

घृतग्रहणं पश्चामृतोपलक्षणम् । अर्चने तु ब्रह्मविष्णुशिवा-दित्यादीनां गन्धपुष्पाद्यपचारादौ विशेषाः पूजामकाशादवग-नतन्याः । प्रदक्षिणायां तु विशेषः ।

एकां चण्ड्या रवेः सप्त तिस्रो द्यादिनायके । चतस्रो विष्णवे देयाः शिवस्याद्धिपदक्षिणा ॥ तथा,

शिवं प्रदक्षिणं कुर्वन् सोमसूत्रं न लङ्घयेत्।
अग्रे पृष्ठे वामभागे समीपे गर्भमन्दिरे ॥
जपहोमनमस्कारात्र कुर्यादेवतालये ।
अग्रे मृत्युपवाप्तोति पृष्ठे त्वपचयः स्मृतः ॥
वामभागे भवेत्राशो दक्षिणे सर्वकामदः ।
यशः पश्चपतेरग्रे दण्डवत् पततो भ्रवि ॥
पतन्ति पातकाः सर्वे नोत्तिष्ठन्ति तदा सह ।
इति वचनात् शिवस्याग्रेऽपि नमस्कारः कार्यः ।
शिवपुराणे,

यस्तु शङ्करिनमिट्यं पादेनाक्रमते नरः । षष्टिवर्षसद्दसाणि तिर्यग्योनिषु जायते ॥ पाद्मे,

द्रव्यममं फलं तोयं शिवस्वं न स्पृशेत् किचित्। लङ्घयेमेव निर्माल्यं क्र्पे सर्वे विनिक्षिपेत्।। मित्रकापादमात्रं यः शिवस्वग्रुपजीवति। लोभान्मोहात् स पच्येत कल्पान्तं नरके नरः॥ कल्पत्तरौ स्कान्दे,

निर्माल्यं यो हि मे भत्वा शिरसा धारियज्यति । अञ्चिभिन्नपर्यदो नरः पापसमन्वितः ॥ नरके पच्यते घोरे तिर्यग्योनौ च जायते । ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धार्येत् । तस्य पापं महच्छीघं नाशियज्ये महात्रते ॥ इति । एवं च—

स्पृष्टा रुद्रस्य निर्मालयं सवासा जलमाविशेत् । इतिवचनमपि विहितेतरस्पर्शविषयम् । ब्रह्मपुराणे,

शङ्कर उवाच।

अनई मम नैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम् । बालग्रामशिकालग्नं सर्वे याति पावित्रताम् ॥

लगं, सम्बद्धम्। तेन शालग्रामशिलायां यिच्छवपूजनं तन्ने-वेद्याद्यदृष्टमिति भामाणिकाः । शालग्रामयुक्तलिङ्गार्चननैवेद्याद्य-दुष्टमित्यपरे । शालग्रामसम्बन्धिनैवेद्यादुष्टमित्यन्ये । अन्ये तु तत्तद्देवभक्तेन तत्तन्नैवेद्यं भोक्तन्यमिति वदन्ति । ब्राक्से तु, ब्रह्माङ्गलग्रं विषेष्यो वैष्णवं च प्रदापयेत्। रुद्राङ्गलग्नमश्रो च दहेत्सर्वं च तत्सणात्॥ अन्येष्रपस्त्वथ देवेश्यो यत्तदीनेषु निक्षिपेत्। इत्याद्यन्यत्र विस्तरः। तीर्थे प्रतिग्रहो न कार्यः। प्रात्स्ये, तीर्थे न प्रतिग्रह्णीयात्पुण्येष्वायतनेषु च। निमित्तेषु च सर्वेषु चाप्रमत्तो भवेत्वरः॥ यस्तीर्थे प्रतिग्रह्णाति पुण्येष्वायतनेषु च॥ निमित्तेषु च सर्वेषु क्षेत्रेषु च तथैव च। निष्फलं तस्य तत्तीर्थं यावत्तद्धनमञ्जते॥

निमित्तेषु,सङ्क्रान्तिग्रहणादिषु। तत्तीर्थमिति। यत्र प्रतिग्रहः कृतः तद्धनं यावद्भुक्के तावत्तत्तीर्थं तीर्थप्रयुक्तिविशिष्ठफलदं न भवतीत्यर्थः। पापक्षयादिकं तु सामान्यफलं भवतीति वदन्ति। "यावत्तद्धनम्बेते"इति वचनाद्धनान्तरमुपभुञ्जानस्य फलं भवन्तेयेव। यावत्तद्धने स्वत्वं तावन्न भवति तत्त्यागे तु भवतीति-कल्पत्रः, तन्न। कृतप्रतिगृहीतिवित्तन्ययस्य तद्वशिष्ट्धान्यमु-ष्टिसन्वे वित्तान्तरेण वर्त्तयतोऽपि तत्तीर्थफलं न स्यादिति महद्देशसम्।

पातालखण्डे,
गृही चेद्धर्मनियतो बहिर्गितवित्तश्चक् ।
व्यवहारोपयोग्यत्र गृह्णात्वविमलं बहु ॥ इति ।
पाद्मे,
यस्तु लौल्याद्विजः क्षेत्रे मतिग्रहरुचिर्भवेत् ।
नैव तस्य परो लोको नायं लोको दुरात्मनः ॥

महादानानि ये विमा गृह्णान्त ज्ञानदुर्बलाः।

हसास्ते द्विजक्षेण जायन्ते ब्रह्मराक्षसाः॥

न वेदबलमाश्रित्य मितग्रहरुचिभवेत्।
अज्ञानाद्वा ममादाद्वा दश्चते कर्म नेतरत्॥

स्थितो वै नृपतेर्द्वारि न कुर्याद्वेदविक्रयम्।

हत्वा गावं वरं मांसं भक्षयीत द्विजाधमः॥

द्विजक्ष्पेण विशिष्टास्ते हक्षा ब्रह्मराक्षसाश्च भवन्तीत्यर्थः।

द्विजक्षिणो ब्रह्मराक्षसा एव ते हक्षा भवन्तीति वार्थः।

तथा,

यदन्यत्र कृतं पापं तीर्थे तद्याति छाघनम् । न तीर्थकृतमन्यत्र कचित्पापं व्यपोहति ॥ गारुडे,

सेवितेऽपि महातीर्थेऽप्यन्यत्र स्त्रियते यदि ।

ग्रुभे देशे कुले धीमान स भवेद्देदविद्विज्ञः ॥

ग्रुहे तु यत् कृतं पापं तीर्थस्नानिर्विग्रुद्ध्यति ।
तत्र दानानि दस्ता च अक्षय्याणि सदा खग ॥
कुरुते तत्र पापं चेद्दजलेपसमं हि तत् ।
हिन्द्रयत् स नात्र सन्देहो यावचन्द्रार्कतारकम् ॥

जलात्मकतीर्थे तीरेऽपि प्रतिग्रहादिनिषेधो जपश्राद्धादिविधानं च । तीरं च यावत् तीरत्वेन व्यवहारस्तावदेव ।

गङ्गायां दर्शनात् सार्धहस्तशतमित्यन्ये ।

ब्रह्मपुराणे,

बाह्मणः मतियुद्धीयाद्वस्यर्थं साधुनस्तथा । अव्यक्ष्मणिमातङ्गातिललीहांश्च वर्जयेत् ॥ कृष्णाजिनमतियाही न भूयः पुरुषो भवेत् ।

शय्यालङ्कारवस्त्रादि प्रतिगृह्य मृतस्य च ॥ नरकाञ निवर्तन्ते घेनुं तिलमयीं तथा। <mark>अप्यश्वेतिरत्नाकरादौ पाटः ।</mark> स्कान्दे. अजिनं मृतराय्यां च मेषीं चोभयतो प्रुखीप । कुरुक्षेत्रे च सङ्ग्रह्म न भूयः पुरुषो भवेत् ॥ हेमाद्री आग्नेये, कुरुक्षेत्रे च यद्दानं चण्डाळात्पातितात्तथा । <mark>मासिके च नरः श्राद्धे श्रुञ्जन् मेतत्वमाप्तुयात् ॥</mark> पाद्ये. न तीर्थे पातकं कुर्याच्यजेत्तीर्थोपजीवनम् । तीर्थे मातिग्रहस्त्याज्यस्त्याज्यो धर्मस्य विक्रयः ॥ तथा, ब्रह्मइत्यासुरापानमपि स्तेयं तरिष्यति । आतुराद्यद्गृहीतं तु तत् कयं वै तरिष्यति ॥ राजमितग्रहो निषिद्धः। यो राज्ञः प्रतिगृद्धाति लुब्धस्योच्छास्रवर्तिनः। स पर्यायेण यातीमान्नरकानेकविंशतिम् ॥ इति वचनात्। लुब्धस्य ब्राह्मणादेरपि। यत्तु-राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदिन्नच्छेद्धनं श्रुधा । इति, तदापद्विषयं सद्द्वत्तराजविषयं वा । तदा च छुब्धः स्येत्यादि राजविदेषणं बोध्यम् ।

महाभारते, अपि पापकृतो राज्ञः प्रतिगृद्धान्ति साधवः । पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनीं जननीं यथा ॥ भूमिमतिग्रहस्तु स्वर्गफलकोऽपि।
भूमिं यः प्रतिगृह्णाति यश्च भूमिं प्रयच्छित ।
जभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ ॥
इति मिताक्षरादिधृतवचनात् ।
याज्ञवल्कयः,
विद्यातपे।भ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः ।
गृह्णन् प्रदातारमधो नयत्यात्मानवमेव च ॥
अधो नरकम् ।
विष्णुः,
एतानि यदि गृह्णाति स्वेच्छयाभ्यर्थितो न तु ।
तस्मै दाने न दोषोऽस्ति यस्त्वात्मानं तु तारयेत् ॥
पतेनानिच्छवे गर्हितदाने दोष इति स्वचितम् । तारयेत्,
जपादिना प्रतिग्रहपापमपनुदेत् । तारणप्रकारमाह—

हारीतः, मणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे सावित्र्यष्ट्रसहस्रं जपेत् पञ्च मध्यमे दशोत्तमे द्वादशरात्रं पयोत्रतः शतसहस्र-मसत्प्रतिग्रहेष्विति ।

अष्टसहस्रम्, अष्टाधिकं सहस्रम् । असत्प्रतिग्रहेषु, उभयतो-मुख्यादिप्रतिग्रहेषु ।

आदिपर्वणि, किं करिष्यत्यसौ मृढो गृह्णन्तुभयतोम्रुखीम् । सहस्रं वारुणाः पाजाः क्षुरधाराग्निसन्निभाः ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे च पाज एकः ममुच्यते । एकादशाहदेयशय्याधिकारे—

ब्रह्मपुराणम् , तेन कृष्णा तु सा शय्या न ग्राह्या द्विजसत्तमैः। गृहीतायां तु तस्यां स पुनः संस्कारमहिति ॥ वेदेषु च पुराणेषु शय्या सर्वत्र गर्हिता । इति । एवं चान्यत्रापि शय्यानिषेधस्तत्पर एव ।

वाज्ञवल्क्यः,

प्रतिग्रहसमर्थो हि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् । ये लोका दानशीलानां स तानामोति पुष्कलान् ॥ अपवादमाह स ♥व,

कुशाः शाकपयोमत्स्या गन्धाः पुष्पं दिधि क्षितिः । मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥ चकाराद्गृहादि ।

श्रुट्यां ग्रहान् कुशान् गन्धानपः पुष्पं मणीन् दिधि । मत्स्यान् धानाः पयो मांसं शाकं चैव न निर्णुदेत् ॥ मणीन्, विषादिनिवारकान्

तथा,

एधोदकं फलं मूलमन्नमभ्युद्धृतं च यत् । सर्वतः मतिगृह्णीयान्मध्वयाभयदक्षिणाम् ॥

अभ्युद्धृतम्, अभ्यध्यं दत्तम् । अभयदक्षिणाम्, अ-

भयदानम्।

मनुः,

अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । अन्यत्र कुलटाषण्डपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥

एतद्वनं याज्ञवरकीयमिति मिताक्षराकुरुक्षभद्दमाधवाचा-र्याः । मनोरिति श्रूलपाणिः । इदं तीर्थेऽप्यपवादकम् । तीर्थभिन्ने इत्यन्ये । भरद्वाजः,
अयाचितोपपनेषु नास्ति दोषः प्रतिग्रहे ।
अमृतं तद्विदुर्देवास्तस्मात्तनेव निर्णुदेत् ॥
अपवादान्तरमाह—
स एव,
देवातिध्यर्चनकृते गुरुभृत्यार्थमेव च ।
सर्वतः प्रतिगृह्णीयादात्मष्ट्रस्यर्थमेव च ॥

भृता, भरणिया भार्यापुत्रादयः । आत्मव्रस्यर्थे जीवनमा-त्रार्थम् ''न तु तृष्येत् स्वयं तत'' इति मनुस्मृतेः ।

मनुः, सप्त वित्तागमा धर्म्या दायो लाभः क्रयो जयः । प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिग्रह एव च ॥

दायः, सम्वन्धिनाशाभिन्यङ्ग्यस्वत्वास्पदम् । लाभो नि-ध्यादेः । जयः सङ्कामादौ । प्रयोगः कुसीदम् । कर्मयोगः कुषिवाणिज्यपुत्रकन्यादिः ।

मनुः,
वृद्धौ च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः।
अप्यकार्य्यशतं कृत्वा भर्त्तव्या मनुरव्यति ॥
प्रयोगसारे,
प्रतिग्रहं न गृह्णीयादात्मभोगविधित्सया।
देवतातिथिपूजार्थं यवाद्धनमुपार्जयेत् ॥
हेमाद्र्यादौ अङ्किराः,
कुदुम्बार्थे हि सद्भावात प्रतिग्राह्ममयाचितम्।
कत्वर्थमात्मने चैव न हि याचेत कहिंचित् ॥
व्यासः,
योऽसद्भाः प्रतिगृह्णापि पुनः सद्भाः प्रयच्छाते।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु आपदि प्रतिग्रहेऽदोषः। ९५

आत्मानं सङ्क्रमं कृत्वा परांस्तारयते हि सः ॥
स्कान्दे तु
धनस्वामिनमात्मानं सन्तारयति दुस्तरम् ।
इति शेषार्द्धं दृश्यते ।
मनुः,
वैश्यवृत्तिमनातिष्ठन् ब्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ।
अवृत्तिकर्षितः सीद्विमं धम्मं समाचरेत् ॥
सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद्वाह्मणस्त्वनयं गतः ।
पवित्रं दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥
नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतिग्रहात् ।
दोषो भवति विभाणां ज्वलनार्कसमा हि ते ॥
ज्वलनाम्बुसमा इत्यपपाठः शिष्टेरपरिग्रहात् ।
तथा,
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः ।
आकाशिव पङ्कन् न स पापेन लिप्यते ॥
अजीगर्त्तः सतं हन्तुमुपासपद्वुभक्षितः ।

जावतात्ययमापना याञ्चमात्त यतस्ततः।
आकाशिव पङ्केन न स पापेन लिप्यते।।
अजीगर्त्तः सुतं हन्तुमुपासप्द्बुभुक्षितः।
न चालिप्यत पापेन श्चुत्पतीघातमाचरन्।।
श्वमांसमिच्छनात्त्रांऽत्तुं धर्माधर्मिवचक्षणः।
श्राणानां परिरक्षार्थं वामदेवो न लिप्तवान्।। इत्यादि।
स्कान्दे,
दुर्भिक्षे दारुणे प्राप्ते कुडुम्बे सीद्ति श्चुधा।
असतः प्रतिगृह्णीयात् प्रतिग्रहमतिन्द्रतः॥
तथामनुः,
याजनाध्यापने नित्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्।
प्रतिग्रहस्तु क्रियते श्रद्धाद्यन्त्यजन्मनः॥

जपहोमेरपैत्येनो याजनाध्यापनैः कृतम् ।

मित्रप्रदानिमित्तं तु त्यागेन तपसैव च ॥

तथा तज्ञैव,

मातिप्रदाद्याजनाद्वा तथैवाध्यापनादिष ।

मातिप्रदः मत्यवरः मेत्य विमस्य गिर्देतः ॥

धर्मिविष्टतौ,

जपवासो व्रतं होमस्तिथियात्राजपादिकम् ।

विभैः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तत्फलम् ॥

पठन्ति च—

अम्बुमध्ये गवां गोष्ठे तिथिष्विष च पर्वसु ।

राहोदिर्शनकाले च स्रतकं नैव विद्यते ॥

त्वर्यान्यत्र गमनसम्भावनायां दानादिविषयकिषदिमिति

वदन्ति ।

यहे दश्युणं दानं गोष्ठे शत्युणं भवेत्।
पुण्यतीर्थेषु साहस्रमनन्तं शिवसिनिधौ ॥
तथा,
येषु तीर्थेषु ये देवा येषु तीर्थेषु ये दिजाः।
येषु तीर्थेषु यत्तोयं विचिकित्सेन्न तत्र तु ॥
एष्पृहतेष्विप न दोष इत्याश्यः। अत एव
यस्मिन् देशे च यत्तीयं या भूमिर्या च मृतिका॥
सैव तत्र मशस्ता स्यात्तत्र स्नानादिको विधिः।
इत्यन्यत्रोक्तम्।
तथा,
न देवः पर्वताग्रेषु न देवो विष्णुसद्यानि।
देविश्वदानन्दमयो हृदि भावेन दृश्यते॥

यत्र यत्र यदा भक्तिईदा यस्य महात्मनः । तत्र तस्य महादेवः मसाद्युपगच्छति ॥ देवलः. न नदीषु नदीं ब्रूयात् पर्वतेषु न पर्वतम् । नान्यत्मशंसेत्तत्रस्थस्तीर्थेष्वायतनेषु च ॥ यत्र स्थाने तु यत्तीर्थ नदी पुण्यतमाऽथ वा । तां ध्यायेन्मनसा वापि अन्यत्रेच्छाविचिन्तनम् ॥ इदं स्नानविषयम् । नदीमिति गङ्गातिरिक्तपरम् । स्नानकालेऽन्यतीर्थेषु जप्यते जाह्नवी जनैः। विना विष्णुपदीं कान्यत् समर्थमघशोधनम् ॥ इति स्कान्दात्। देवलः, अरण्यं देवतास्थानं तीर्थान्यायतनानि च। तस्मात्तेषु वसन् लोकात् याति लोकं दिवीकसाम् ॥ तीर्थयात्रादिफलं सर्वे श्रीकृष्णे समपेणीयम् । तदुक्तम्-ब्राह्मे, यानि यानि च तीर्थानि दानवततपांसि च। तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विष्णोः पादार्पणेन वै॥ नार्पयन्ति हरौ लोके पुण्यानि विविधानि च।

राजोवाच ।

किं तत्पुण्यं महाभाग येन श्रद्धातिनिर्मछा । जायते वर्द्धते वापि यया साक्षाद्धवेद्धिः ॥ कामकलोवाच । श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तं क्रियते कर्म यच्छुभम् । १३ ्री ्रियते

विफल्लानि भवन्तीह श्रम एव फलं भवेत ॥

ब्रह्मवैवर्ते,

पलक्षकम् ।

ब्रह्मार्पणिषया सर्वे कर्तव्यं विष्णुवल्लभम् ॥
उत्तरं च भागवतः,
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वाऽनुस्रतस्वभावात् ।
करोति यद्यत्सकलं परस्मे नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥
कौम्यें,
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि निःसङ्गः कामवर्जितः ।
प्रसन्नेनैव कुर्वाणो याति तत् परमं पदम् ॥
ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते ।
ब्रह्मैव दीयते चेति ब्रह्मार्पणिमदं परम् ॥
इदं च सर्वेकर्मसु क्रियायाः कारकाणां च ब्रह्मभावनोः

अथ तीर्थवासनफलम्।

काश्वास्त्रण्डे, स्वयं वस्तुमशक्तोऽपि वासयेत्तीर्थवासिनम् । अप्येकमपि मूल्येन स वस्तुः फल्लभाग्भवेत् ॥ यद्यपीदं काशीमधिकृत्योक्तं तथापि तीर्थसामान्यपद्व-ल्लादन्यत्राप्येवमिति वदन्ति ।

अथ साम्रान्यतस्ति थियात्राचनुष्ठानकमो लिख्यते।
तत्र कस्मिश्चिद्दिने एकभक्तादि कृत्वा तत्परदिने मुण्डनमुपवासं च विधाय तत्परदिने कृतनित्यिक्रयो गणेशं ग्रहानिष्टदेवतां चाभ्यच्ये बहुसिंधःसमन्वितं यात्रार्थे श्राद्धं कृत्वा
बाह्मणत्रयं सम्पूच्य हिरण्यादिना परितोष्य ॐअद्येत्यादि
पतिपदमश्वमेधजन्यफलसमफलप्राप्तिकामस्तीर्थयात्रामहं करिप्ये इति सङ्गल्प्य मुद्राकङ्कणकषायवस्त्रच्छत्रोपानदण्डधारणरूपकार्षटीवेषं विधाय वसत्यवच्छित्रं ग्रामं गृहं वा प्रदाक्षिणी-

क्रत्य क्रोशाभ्यन्तरग्रामं गत्वाऽसम्भवे ततोऽधिकमपि गत्वा श्राद्धशेषष्ट्रतादिना सह पारणं कुर्यात्। उपानद्धारणं तु मिश्रम-तेन । वस्तुत उपानद्धारणे यात्रायाः पादफलहास उपानच्छून्य-स्य पूर्ण फलमिति। श्राद्धं चेदं पार्वणविधिकम् । दृद्धिश्राद्धस्पि-त्यन्ये। श्रादं चेदं षड्दैवतं सर्वेषाम् । छन्दोगाभिन्नानां नवदैव-तमिति कश्चित् । ततो दिनान्तरे कृतस्नानादिर्गृहीतकार्पटीवेषः पूर्वाक्के तीर्थाभिमुखं गच्छेत्। वेषधारणं च गमनकाल एव न-त्वाहिकभोजनादिकालेऽपि ममाणाभावात् । वस्तुतो भोजना-दिकाले तत्सच्वेऽपि न क्षतिः घातुरक्तस्य स्वभावशुद्धत्वा-दिति । भोजनकाले चौदने तीर्थनामाष्ट्रवारं जपेत् । पथि ब्रह्म-चर्यादिकं कार्यम् । यथाशक्ति पथ्यपि देयम् । एवं तीर्था-त्यत्याष्ट्रचः स्वग्रामसमीपे ग्रामान्तरमागत्य देवान् ग्रहादीन् स-म्पूरुय तीर्थयात्रासमाप्तिनिमित्तकं बहुसर्पिःसमन्वितं पार्वणं कृत्वा पूर्ववत् बाह्मणत्रयं सम्पूज्य स्वग्रामं प्राप्य पूर्ववत् पद क्षिणीकृत्य स्वयृहं प्रविश्य कार्पटीवेषं त्यक्ता श्रादेशेषघृतादि-ना सह भोजनं कुर्यात् । अत्रापि पूर्वदिने स्वग्रामसमीपग्रामे खपवासं कृत्वा परदिने श्राद्धादि कृत्वा प्रविशेदिति कश्चित् । दाक्षिणात्यास्तु सर्विःप्रधानकं यात्राश्राद्धम् अतो नानानामगो-त्राद्युचार्य्य एतत्स्वोपकरणं घृतामित्यादिवावयं कार्यामित्याहुः। अथ तीर्थप्राप्तिदिनकृत्यम्।

तत्र यानादिना गतोऽपि तीर्थसमीपे यथाशक्ति कियद्द्रं केवलपद्धां गत्वा तीर्थे दृष्टिपथं गते साष्टाङ्गं प्रणमेत । तीर्थाय नमः पुष्पाञ्चलि द्धात्। यथाशक्त्युपढौकनं स्थापयेत् आचा-रात् । ततः प्रथमं प्रणवेन तीर्थं स्पृष्ट्वा ततः सचैलमवगाहेत्। दाक्षिणत्यास्तु—

सागरस्वनिर्घोष दण्डहस्तासुरान्तक । जगत्स्तष्टर्जगन्मिर्देश्वमामि त्वां सुरेश्वर ॥ तीक्षणदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहीस ॥

इति पार्थनापन्त्रं पठित्वा स्नायादिति वदान्ति । प्रथमपेव युण्डनं कृत्वा ततः स्नानादिकं कार्यमित्येके। स्नानश्राद्धानन्तरं मुण्डनमित्यपरे।स्नानतपणादिकं च स्वगृह्योक्तिविधिना कार्यम्। शङ्कोक्तविधिना वा पौराणिकविधिना वा । यत्पुराणीयं स्नानं तत्पुराणीयं तर्पणं कार्यम्। शुद्रेण तु पौराणिकमेव कार्य्य मन्त्र-स्थाने च नमः दाब्दः प्रयोज्यो ब्राह्मणेन मन्त्रः पटनीय इति । पौराणिकमन्त्राः शुद्रेणापि पठनीया इत्यन्ये । ततः श्राद्धं कुर्या-त्। तत् षड्दैवतं छन्दोगानाम् । अन्येषां गयायां नवदैवतम् । तीर्थान्तरेऽपि नवदैवतमित्यन्ये । श्राद्धं चामेनैव अशक्तौ हेम्रा-पि गुडेन वा । श्रुद्रस्याप्येवम् । अर्घावाहनवर्जितं श्राद्धं कार्य्य-म् । इवकाकाकादीनां दृष्ट्यापि नोपहतं भवति । सक्त्वादिना विण्डदानं विण्याकेन गुडेन वा। असक्तौ विण्डदानमात्रमि का-र्घम्। तीर्थश्रादं जीवत्पितृकेणापि पितामहादीनुद्दिश्य कार्यम्। साधिकेनैवेत्यपरे । गयाश्रादं तु जीवत्पितृकेण न कार्यम्। प्रसङ्गागतेन तु मृतमातृकेण मातृश्राद्धं गयायां कार्य्यं न तु सति पितरि तदुदेशेन गन्तव्यम् । दाक्षिणात्यास्तु विधवाना-मिष तीर्थश्राद्धपाहुः । तीर्थे श्राद्धं कृत्वा गयायां वस्यमाणरी-स्या षोडशीकर्म कार्यम् । ततः श्राद्धं कृत्वा तीर्थदेवान् पश्ये-त्। देवानां दर्शनं पुण्यं ततोऽपि स्पर्शनं ततोऽप्यर्चनं तच षोडग्रभिः पञ्चभिरुपचरिर्वा ।

आसनं स्वागतं पाद्यपर्घमाचमनीयकम् ।

### सामान्यतस्तीर्थधमें षु वर्षाणां विभागपरिमाणादि। १०१

मधुवर्कश्राचमनं स्नानं वासोविभूषणम् ॥ गन्धं पुष्वं धृषदीपौ नैवेद्यं वन्दना तथा ।

इति वोडशोपचाराः । गन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यानि पश्चोप-चाराः । अभावे गन्धपुष्पाभ्यामपि । घृतेन देवस्नानं महाफ-छम् । सुगन्धिगङ्गाजलैः स्नानं घृतस्नानसमम् । पश्चामृतस्ना-नमपि महाफलम् । शक्तौ मितितीर्थं गोदानं कार्यम् । विशिष्ट-ख्यातलिङ्गेषु दृषदानं कार्यम् । अवस्थानेऽधिकं फलम् । सर्वे तीर्थफलं श्रीकृष्णाय समर्पयेदिति ।

इति तीर्थसामान्यमघद्दकम् । अथ तीर्थानामुद्देशः कियते । विष्णुपुराणे,

पराशर उवाच ।

मैत्रेय श्रूपतामतत् सङ्घेपाद्वदतो मम ।
नास्य वर्षकातेनापि वक्तुं क्षक्योऽतिविस्तरः ॥
जम्बुप्लक्षाह्वयो द्वापो क्षाल्मिलिश्चापरो द्विज ।
कुकाः क्रौश्चस्तथा क्षाकः पुष्करश्चेव सप्तमः ॥
एते द्वापाः समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिराद्यताः ।
लक्षे सुरासपिद्धिदुग्धजलैः समम् ॥
जम्बूद्वीपः समस्तानामतेषां मध्यमः स्थितः ।
तस्यापि मेरुमेत्रेय मध्ये कनकपर्वतः ॥
चतुराक्षीतिसाहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्यः ।
प्रविष्टः षोडकाधस्ताद्वात्रिंकानमृद्धि विस्तृतः ॥
मूले षोडक्षसाहस्रो विस्तारस्तस्य भूमृतः ।
भूष्यस्यास्य श्रैलोऽसौ कर्णिकाकारसंस्थितः ॥

हिमवान हैमक्ट्य निषधश्चास्य दक्षिणे। नीलः क्वेत्य श्वकी च उत्तरे वर्षपर्वताः॥ लक्षममाणौ द्वौ मध्ये दशहीनास्तथाऽपरे। सहस्राद्वितयोच्छायास्तावद्विस्तारिणश्च ते॥

द्वी, निषधनीली। अपरे हेमक्टरनेतादयो यथाक्रमं दशदश-योजनसहस्रहीनाः । निषधमपेश्च्य हेमक्रटो दशहीनः तं चा पेश्च्य हिमवान् दशहीनः । एवं नीलमपेश्च स्वेतः तश्चापेश्च्य शृङ्गीति ।

तथा,

٤.

भारतं पथमं वर्षे ततः किंपुरुषं स्मृतम्। इरिवर्ष तथैवान्यनमेरोईक्षिणतो द्विज ॥ रम्यकं चोत्तरं वर्षं तथैवानु हिरण्ययम् । उत्तराः कुरवश्रेव यथा वे भारतं तथा ॥ नवसाहस्रमेकैकमेतेषां दिजसत्तम । इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुच्छितः॥ मेरोश्रतुर्दिशं तत्र नवसाहस्रविस्तृतम्। इलारतं महाभाग चत्वारश्चात्र पर्वताः ॥ विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुतग्रुच्छिताः। पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥ विपुछः पश्चिमे पाइवें सुपाईवश्चोत्तरे समृतः। कदम्बस्तेषु जम्बुश्च पिष्पलो वट एव च ॥ एकादशक्षातायामाः पादपा गिरिकेतवः। जम्बृद्दीपस्य सा जम्बूनीमहेतुर्महामुने ॥ महागजप्रमाणानि जम्ब्यास्तस्याः फलानि वै। पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वतः॥ रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जम्बनदीति वै।

## सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु वर्षाणां विभागपारिमाणादि। १०३

सरित्पर्वतेते सा च पीयते तिश्ववासिभिः॥
न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः।
तत्पानसुस्थमनसां जनानां तत्र जायते॥
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता।
जाम्बुनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणम्॥
रम्यकं चोत्तरिमिति मेरोरुत्तरिमत्यर्थः। यथा वै भारतपिति। यथा भारतं धनुराकृति तथेत्यर्थः। नवसाहस्रमिति।
एतेषां भारतादीनां मध्ये एकैकं वर्ष नवनवसहस्त्रयोजनप्रमाणिमत्यर्थः। किञ्चात्रे छावते चत्वारः पर्वता विष्कम्भाधारकाः कीलका इवेश्वरेण रचिताः। अन्यथा मूर्धि विस्तारात पतनं स्यात्। तेषु मन्दरादिषु पूर्वादिक्रमेण कदम्बाद्यश्वत्वारः पादपा एकाद्श्वशतयोजनोच्छाया गिरिकेतवो ध्वजा
इव रचिताः। नामहेतुः, नामप्रद्वात्तिहेतुः। मेरोः पूर्वपश्चिमवर्षद्वादिकमाह—

मेरोः पूर्वेण भद्राक्षं केतुमालं च पश्चिमे ।
वर्षे द्वे तु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलाइतम् ॥
वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् ।
वैश्वानं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्मृतम् ॥
अरुणोदं महाभद्रमिसतोदं समानसम् ।
सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥
शीतान्तश्रक्षमुख्य कुररी माल्यवांस्तथा ।
वैकङ्कप्रमुखा मरोः पूर्वतः केसराचलाः ॥
त्रिक्टः शिशिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा ।
निषधादयो दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ॥
शिखवासाः सर्वेद्यैः किपलो गन्धमादनः ।

जारुधिप्रमुखास्तद्वत् पश्चिमे केसराचलाः ॥ मेरोरनन्तराङ्गेषु जठरादिष्ववस्थिताः । बाङ्खकूटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथा परः ॥ कालञ्जराद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ।

वनिषयादि । मन्दरादिचतुर्षु पर्वतेषु चैत्ररथादिचत्वारि व-नानीत्यर्थः । मेरोः कर्णिकास्थानीयत्वात् श्रीतान्तादयः केस-रस्थानीयाः । अनन्तराङ्गेषु, अतिसमीपेषु । अत एव जठरादिषु, जठरादितुल्यदेशेषु ।

तथा,
चतुर्दशसहस्त्राणि योजनानां महापुरी ॥
मेरोरुपिर मैत्रेय ब्रह्मणः प्रथिता दिवि ।
तस्याः समन्ततथाष्ट्री दिशासु विदिशासु च ॥
इन्द्रादिलोकपालानां मख्याताः प्रवराः पुरः ।
विष्णुपादविनिष्कान्ता ष्ठावियत्वेन्दुमण्डलम् ॥
समन्तात् ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पति वै दिवः ।
सा तत्र पतिता दिश्च चतुर्द्धा पतिपद्यते ॥
श्रीता चालकनन्दा च चश्चभेद्रा च वै क्रमात् ।
पूर्वेण शैलाच्छीता तु शैलं यात्यन्तिरक्षमा ॥
ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनिति साऽणवम् ।
तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम् ॥
प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तभेदा महामुने ।
तथैवति केसराचलादिक्रमेण निष्धहेमकूटाद्यतिक्रमेणेत्य

र्थः । सप्तभेदेति । तत्र-

मत्स्यः, श्रोतांसि त्रिपथायास्तु प्रत्यपद्यन्त सप्तुषा ।

## सामान्यतस्तीर्थधमेषु वर्षाणां विभागपरिमाणादि १०५

निक्रिनी हादिनी चैव प्राविनी चैव पाच्यगाः ।। त्रीता चक्षुत्र सिन्धुत्र तिस्नस्ता वै पती दयगाः। सप्तयी त्वन्वगाद्गङ्गा दक्षिणेन भगीरथम् ॥ इत्याह । अलकनन्दामुक्तवा चक्षुमाइ-चक्षुश्र पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः। पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षे गत्वेति सार्णवम् ॥ भद्रा तथोत्तरगिरीनुत्तरांश्च तथा कुरून्। अतीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति महामुने ॥ आनीलनिषधायामौ माल्यवद्गन्धमादनौ । तयोर्मध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थितः ॥ भारताः केतुमालाश्च भद्राद्याः कुरवस्तथा । पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशैलवाह्यतः ॥ जडरो देवकूटश्र मर्यादापर्वतानुभी। तौ दक्षिणोत्तरायायावानीलनिषधायतौ । गन्धमादनकैलासौ पूर्वपश्चायतावुभौ ॥ अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्ज्यवस्थितौ । निषधः पारियात्रश्च मर्य्यादापर्वताबुभौ ॥ मेरोः पश्चिमदिरभागे यथा पूर्वी तथा स्थिती । सौ दक्षिणोचरायामावानीलानिषधायती ॥ त्रिशृङ्गो जारुधिश्रेव उत्तरी वर्षपर्वती। पूर्वपश्चायतावेतावर्षवान्तव्यवस्थितौ ॥ इत्येते ग्रुनिवर्घोक्ता मर्घादापर्वतास्तव । जठराद्याः स्थिता मेरोर्थेषां द्वी दी चतुर्दिशम् ॥ सप्त वर्षाणि मर्घादागिरिभिः सहोक्त्वा-भद्राक्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे ।

इत्युक्तयोर्वर्षयोर्मर्थ्यादापर्वतावाह आनीकेति । उत्तरो नी-छः दक्षिणो निषधः तत्पर्यन्त आयामो ययोस्तौ । तत्र प-श्चिमे माल्यवान् पूर्वस्मिन् गन्धमादनः । ''तथैवेळावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धमादनावानीळिनिषधायामौ''इति शुक्रोक्तेः।

पूर्वेण माल्यवान् दौलः तत्प्रमाणः प्रकार्तितः ।

इति वायुपुराणं कल्पभेदेन नेयम्। लोको जम्बृद्दीपं तदेव पशं तस्य पत्राणि। भारतकुरुवर्षयोभेद्राइवकेतुमालयोश्च परस्परं स-मानत्वादाभिमुख्येनावस्थानाच। पत्रसादृश्याच पत्राणीत्युक्तम्। मर्थ्यादाशैला गन्धमाद्निहमवन्माल्यवच्लृङ्गिणस्तेषां बाह्यतः स्थिताः। मेरोश्चतुर्दिश्च द्वौ द्वौ परिधिपर्वतावाह जठर इत्या-दिपश्चभिः। इलाहृतवर्ष एवावान्तरिवभागहेतुत्वान्मर्यादा-पर्वता इत्युक्तम्। जठरदेवक्टौ दक्षिणोत्तरायतौ मेरोः पूर्व-तः, गन्धमादनकेलासौ पूर्वपश्चिमायतौ दक्षिणतः, निषधपारि-यात्रौ दक्षिणोत्तरायतौ पश्चिमतः, त्रिश्वङ्गजारुधा पूर्वपश्चिमा-यतावुत्तरत इति।

तथा,

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्वैव दक्षिणम् ।

वर्षे तद्धारतं नाम भारती यत्र सन्तितः ॥

नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामते ।

कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम् ॥

महेन्द्रो मलयः सद्धाः शिक्तमानृक्षपर्वतः ।

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥

अतः सम्माप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात्मयान्ति च ।

तिर्यवत्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने ॥

इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते ।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु भारतवर्षस्य विभागादि। १०७

न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ॥ भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदानिशामय। इन्द्रद्वीपः कशेरूपांस्ताम्रवर्णो गभस्तिपान ॥ नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः। अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंदतः ॥ योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरातु । पूर्वे किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः समृताः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये सूदाश्व भागदाः। इज्यायुद्धवणिज्याद्यैर्वर्त्तयन्तो व्यवस्थिताः ॥ वेदस्मृतिग्रुलाश्रान्याः पारियात्रोद्भवा ग्रुने । नर्मदासुरसाद्याश्च नद्यो विन्ध्यविनिर्गताः ॥ तापीपयोष्णीकावेरीप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः । गोदावरीभीमरथीकुष्णेवण्यादिकास्तथा ॥ सह्यपादोद्धवा नद्यः स्मृताः पापप्रणाशनाः । कृतमालाताम्रपर्णामग्रुखा मलयोऋवाः ॥ त्रिसामाऋषिकुल्याद्या महेन्द्रमभवाः स्मृताः । ऋषिकुल्याकुमाराचा शुक्तिमत्पादसम्भवाः॥ द्यातद्वचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादानिःसृताः । आसां नद्युपनद्यश्च सन्त्यन्याश्च सहस्रशः॥ तास्विमे कुरुपाश्चालमध्यदेशादयो जनाः। पूर्वदेशादिकाश्रव कामरूपनिवासिनः॥

मध्यश्चेत्यादि । मध्यो भूर्लोकः, अन्तो नरकादिः । इन्द्रद्वी-पाद्याः समुद्रमारभ्य हिमवदन्ता मध्ये मध्ये सगरस्रतत्वाता-न्तरिताः सहस्रयोजनाविस्तारा भारतवर्षान्तरद्वीपा नवैव सा-मान्यतो क्षेयाः । भारताख्यस्य वर्षस्य नव भेदाश्चिवोधत । सागरान्तरिता क्षेयास्ते त्वगम्याः परस्परम् ॥ इतिवायुपुराणोक्तेः । अयं तु कुरुपाश्चालाद्यवाच्छिक्नो देशो भारताख्यस्तेषां नवम इति सम्बन्धः । तुशब्दादन्योऽपि साग-रान्तरितः सहस्रयोजनात्मकश्चेत्यर्थः ।

ब्रह्मपुराणे,

तच्छुणुध्वं प्रवक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च । सङ्केषेण ग्रानिश्रेष्ठाः पृथिव्यां यानि कानि वै ॥ विस्तरेण न शक्येत वक्तुं वर्षशतैरिप । मथमं पुष्करं तीर्थे नैमिषारण्यमेव च ॥ पुण्यं च सगरारण्यं दण्डकारण्यमेव च । गया मभासं श्रीतीर्थं दिच्यं कनखलं तथा। मृगुतुक्तं हिरण्यासं भीमारण्यं कुशस्थलम् ॥ लोहार्गलं सकेदारं मन्दरारण्यमेव च। महावनं कोटितीर्थं सर्वपापहरं तथा ॥ रूपतीर्थं शूकरं च चक्रतीर्थं महाफलम्। योगतीर्थ सोमतीर्थ तीर्थ साखोटकं तथा ॥ तीर्थं कोकामुखं पुण्यं बद्रीशैलमेव च। सोमतीर्थे तुङ्गक्दं तीर्थं स्कन्दाश्रमस्तथा ॥ कोटितीर्थं चापिसरस्तीर्थं पश्चशिखं तथा। सूर्यप्रभं धनुःसरः सप्तसाम्रद्रकं तथा ॥ कर्णोद्धवं कोटितीर्थं तीर्थं चाघपणाशनम् । गङ्गाद्वारं पञ्चकुञ्जं मध्यकेशवमेव च ॥ चक्रमभं मतकं च कुशकुण्डं च विश्रुतम्। दंष्ट्राकुण्डं विष्णुतीर्थं सार्वकामिकमेव च ॥

तीर्थ सत्सलिलं चैव बद्री सुन्भं तथा। ब्रह्मकुण्डं विहकुण्डं तीर्थे सत्यपदं तथा ॥ चतुःस्रोतश्चतुःशृङ्गं शैलं द्वादशधारकम्। मानसं स्यूळच्युङ्गं च स्यूळदण्डं तथोर्वजी ॥ लोकपालं मेरुधरं सोमाद्रिः शैलमेव च। सदामभं मेरुकुण्डं तीर्थं सोमाभिषेचनम् ॥ महासोमं कोटरकं पश्चधारं त्रिधारकम्। सप्तधारैकतीर्थं च तथिं चामरकण्टकम् ॥ शालग्रामं चक्रतीर्थं कोटिदुममनुत्तमम्। बिल्वमभं देवहदं तीर्थं विष्णुमभं तथा ॥ शङ्ख्यभं देवकुण्डं तीर्थं वज्रायुधं तथा। अग्निमभं सपुनागं देवमभमनुत्तमम् ॥ विद्याधरं सगान्धर्वे श्रीतीर्थे बाह्मणीहदम् । तीर्थं च लोकपालाख्यं मिणपूरिगिरिस्तथा ॥ कन्याश्रमो वायुकुण्डं जम्बूमार्गे तथोत्तमम्। गभस्तितीर्थे तु तथा ययातिपतनं शुचि ॥ कोटितीर्थे भद्रवटं महाकालवनं तथा। नर्मदा परमं तीर्थ तीर्थवर्य तथाबुदम् ॥ विज्जुतीर्थ सवासिष्ठं तीर्थं च नियसक्रमम्। तीर्थ दौर्वासिकं नाम तथा पिञ्जरकं शुभव ।। ऋषितीर्थे ब्रह्मतुङ्गं वसुतीर्थे कुलाम्बिका । शकतीर्थे पश्चनदं रेणुकातीर्थमेव च।। पितामहं च विमलं रुद्रपादं तथोत्तमम् । मिणमन्तं च कामाख्यं कृष्णतीर्थं कुमारि नम्।। यजनं याजनं चैव तथैव ब्रह्मधावकम् ।

पुष्पन्यासं पुण्डरीकं मणिपूरं तथोत्तरम् ॥ दीर्घसत्रं हंसपदं तीर्थं चानसनं तथा। गङ्गोद्धेदं शिवोद्धेदं नर्मदोद्धेद्मेव च ॥ गणपारं महातीर्थं कुमारीकोटिरेव च। <mark>रुद्रकोटिः शङ्कमणिस्तीर्थे सत्रावनामितम् ।</mark> स्यमन्तपञ्चकं तीर्थं पारिष्ठवपृथुदकम् ॥ कोटितीर्थे पश्चनदं नाराई यक्षिणीहदम् । पुण्डरीकं सोमतीर्थे ग्रुञ्जवाटं तथोत्तमम् ॥ बदरीवनमासीनं रत्नमूलकमेव च <mark>ळोकोद्धारं च श्रीतीर्थ किपलातीर्थमेव च ॥</mark> सूर्यतीर्थे राङ्किनी च भवाभवनमेव च। तीर्थं च यक्षराजस्य ब्रह्मावर्त्तं सुतीर्थकम् ॥ कामेश्वरं मातृतीर्थे तीर्थे शतिवनं तथा । स्नानलोपायनं चैव मानसं गलकं तथा ॥ दशाक्ष्वमेर्थं केदारं ब्रह्मोदुम्बरमेव च। सप्तर्षिकुण्डं च तथा तीर्थ देव्याः सुजम्बुकम् ॥ <mark>ईहास्पदं कोटिक्</mark>टं किन्दानं किंजपं तथा। कारण्डवं च विन्ध्यं च त्रिपिष्टपमथापरम् ॥ पाणिरूयातं पिश्रकं च मधूवटमनोजवौ । कौशिकी देवतीर्थं च तीर्थं च ऋणमोचनम् ॥ दिव्यं च तृणधूमारुयं तीर्थं विष्णुपदं तथा । अमराणां हृदं पुण्यं कोटितीर्थं तथाऽपरम् ॥ श्रीकुझं शालितीर्थं च नैमिषेयं च विश्वतम् । अह्मस्थानं सोमतीर्थं कन्यातीर्थं तथोत्तमम् ॥ ब्रह्मतीर्थं मनस्तीर्थं तीर्थं चैकाननं तथा।

# सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थानामुदेशाः। १११

सौगन्धिकवनं चैव मणितीर्थ सरस्वती ॥ ईशानतीर्थमवरं पालनं पश्चयितयम् । त्रिशुलधारा माहेन्द्रं देवस्थानं कृतालयम् ॥ शाकम्भरी देवतीर्थं सुवर्णाख्यं कलिहद्म् । क्षीरस्रवं विश्वपारुयं भृगुतीर्थं कुलोद्भवम् ॥ ब्रह्मतीर्थे ब्रह्मयोनि नीलपर्वतमेव च । कुडजाम्रकं भद्रवटं वसिष्ठपदमेव च ॥ भूमावर्त तथा मेरुं वारुणं कापिलं च यत्। स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं कानिष्ठाश्रम एव च ॥ रुद्रावर्तं सुगन्धाइवं कपिलावनमेव च । भद्रकर्णहृदं चैत्रं शङ्ककर्णहृदं तथा ॥ सप्तसारस्वतं चैव तीर्थमौशनसं तथा। कपालमोचनं चैवमवकीर्णं च काम्यकम् ॥ चतुःसाम्राद्रिकं चैव शतिकं च सहस्रिकम्। रेणुकं पञ्चवटकं विमोचनमथौजसम् ॥ विक्वेक्वरं वामनकं कूपं नारायणाश्रमम् । गङ्गाहदसरश्रेव बदरीपाचनं तथा ॥ इन्द्रमार्गमेकरात्रं क्षीरिकाराममेव च। सोमतीर्थे दधीचं च श्रुततीर्थे च भो द्विजाः॥ कन्याश्रमं सिन्निहितं कोटितीर्थं च पुण्यदम्। कोटितीर्थस्थली चैव भद्रकालीहदं तथा॥ अरुन्धतीवनं चैव ब्रह्मावर्त्त तथोत्तमम्। अइवदेवी कुब्जवनं यमुनापभवं तथा ॥ विरिममोक्षं सिन्धृत्थं शमीकुल्या सकृत्तिका। उर्वशीकमनं चैव मायाविद्याद्भवं तथा।

महाश्रमो वेतसिकारूपं सुन्दारिकाश्रमम् ॥ बाह्मणीतीर्थवैश्रामं गङ्गोद्धेदं सरस्वती । अरुणास्पदं दामकं च शुक्रतीर्थं सवालुकम् ॥ तीर्थं वै वारिमुख्याख्यं नीलकण्ठहृदस्तथा । स्वर्गद्वारं किंपुलिका कोटितीर्थं तथैव च ॥ **पिशाचमोचनं चैव सुभद्राहद** एव च । कुण्डं विवासनं तस्यां तीर्थं चण्डेक्वरस्य च ॥ ज्येष्ठस्थानहृदं चैव हरिकेशवनं तथा। अजामुखसरश्चेव घण्टाकर्णहदं तथा ॥ पुण्डरीकहदं चैव वापी कर्कोटकस्य च। कुण्डं घर्घरिकायाश्च विनायकहदं तथा ॥ कूपं सिन्धुभवं चैव पुण्यं ब्रह्मसरस्तथा। रुद्रावासं तथा तीर्थ नारीतीर्थं सुलोमकम् ॥ <mark>ब्रह्मावर्त्ते कुशावर्त्ते दिधकंर्</mark>णीपपादकम् । शृङ्गतीर्थे महातीर्थ तीर्थे श्रेष्ठं महानदी ॥ दिव्यं ब्रह्मसरः पुण्यं गयाशीषीक्षयं वटम् । दक्षिणं चोत्तरं चैव गोमयं रूपशान्तिदम् ॥ कपिलाहदं गृधवटं सावित्रीहदमेव च। यभाषणं गीतवनं योनिद्वारं च धेनुकम् ॥ रम्यकं कोकिलाख्यं च मतङ्गहदमेव च । पितृक्षं सङ्गतीर्थं शकतीर्थं सुभालिनम् ॥ ब्रह्मस्थानं सप्तकुण्डं मणिरवहदं तथा। ग्रुद्रलस्याश्रमश्चेव सुकन्याह्रद्मेव च ॥ तीर्थे जनबहूपारूयं पुण्यं विनशनं तथा। आज्यं विनादातीर्थं च धारा माहे भरी तथा।।

### सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु तीर्थानामुद्देशाः। ११३

दवपुष्करिणी रम्या पर्यक्कं कूपमेव च। जातिस्मरं वामनकं वटेश्वरहदं तथा ॥ कौशाग्वयं भारतं चैव तीर्थं ज्येष्ठालिका तथा। विक्वेक्वरं पुण्यकातं कन्यासंवेधमेव च ॥ वाराहतीर्थं कोटितीर्थं कुमारं सर्वतीर्थकम्। वीराश्रमो ब्रह्मसरो वीरवीरा च कापिली ॥ कुमारधारा श्रीधारा गौरीजिखरमेव च। कुम्भकर्णहदं चैव कौशिकीहदमेव च ॥ धर्मतीर्थं कामतीर्थं तीर्थं ग्रुद्रलिकं तथा। दण्डाली मालिनीतीर्थं तीर्थं चैत्रं लवेडिका ॥ सन्ध्यातीर्थं कारतोयं कपिलं लोहितार्णवम् । ज्ञोणोद्धवं वंशगुल्ममृषभं कालतीर्थकम् ॥ पुण्यावतीहदं तीर्थ तीर्थ बदरिकाश्रमम्। रामतीर्थ पितृवनं विरजातीर्थमेव च ॥ मार्कण्डेयवनं चैव कृष्णतीर्थ तथावटम् । रोहिणीक्र्पप्रवरायिन्द्रग्<del>य</del>स्नसस्य यत् ॥ सानुगर्भ समाहेन्द्रं श्रीतीर्थं श्रीनदं तथा । इषुतीर्थं चार्षभं च कौबेरहदमेव च। कन्यातीर्थे च गोतीर्थे गोमतीस्थानमेव च सम्बतवापिनीस्थानं सप्तगोदावरीह्दम् ॥ बदरीहदमन्यच त्रह्मस्थूणं विकर्त्तनम्। जातीहदं देवहदं कुँशश्रवणमेव च।।

१ औदालकमिति मु॰ ब्र॰ पु॰ पाठः। २ च वनचण्डिका इति मु॰ ब्र॰ पु॰ पाठः। ३ कुशप्रधनमिति मु॰ ब्र॰ पु॰ पाठः। १५ ी॰ तिः

सर्वदेवहदं चैव कन्याश्रमहदं तथा।
तथान्यं वालाविल्यानां सप्तर्षाणां तथाऽपरम्।।
तथान्यं महर्षाणामखिष्डतहदं तथा।
तीर्थेष्वेतेषु विधिवत् सम्यक् श्रद्धासमिन्वतः॥
स्नानं करोति यो मर्त्यः सोपवासो जितेन्द्रियः।
देवान् ऋषीन् मनुष्यांश्च पितृंश्चान्यांश्च तर्पयेत्॥
अभ्यर्च्य देवतास्तत्र स्थित्वा च रजनीत्रयम्।
पृथक्षृथक्फलं तेषु प्रतितिष्ठंश्च भो द्विजाः॥
प्राप्तोति इयमेधस्य नरो नास्त्यत्र संशयः।
यास्त्वदं शृणुयान्नित्यं तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्।।
पठेच शृणुयान्नैव सर्वपापैः प्रमुच्यते।
देवलः,

कुत्वा पापमविज्ञातं श्रूणहत्यादि तत् पुनः। वनस्यति महायज्ञैरथवा तीर्थचर्यया।।

अथ सरस्वती गङ्गा यमुना नर्मदा विपाशा वितस्ता कौशिकी नन्दावरी चन्द्रभागा शरयूः उत्पलावती सिन्धुः अर्जुनी
पर्णाशा शोणस्तापी पारावती पाषाणतीर्था गोमती गण्डकी बाहुदा
रम्या देविका गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी चर्मण्वती वेत्रवती
चक्षुर्वरणी चेति महानद्यः पुण्यतमाः । गङ्गाद्वारं कनखलं शौकदं प्रयागो गङ्गासागर इति गङ्गायास्तीर्थानि । प्रक्षमस्त्रवणं दृदुकन्याकं सारस्वतमादित्यतीर्थं कौबेरं वैजयन्तं पृथूदकं नैमिषं विनशनं वंशोद्धेदं प्रभासमिति सारस्वतानि । पुष्करमुर्वशं
गया गयाशिरः कुरुक्षेत्रं प्रयाग इति क्षेत्राणि । वाराणसी महाभैरवं देवदारुवनं केदारं मध्यमं रुद्रमहालयं त्रस्तावतारं छगलं
विष्णुशिवं महाकालं कालङ्करं जम्बूमार्गं चेत्यायतनानि । हिम-

### सामान्यतस्तीर्थेभर्मेषु तीर्थानामुदेशाः । ११५

वान् सह्यो विद्रा महेन्द्रो हरिश्रन्द्रः शतश्चको देवपर्वतो विन्ध्य-पर्वतश्चेति पर्वतानां नामानि । एवमेतान्यन्यान्यपि क्षेत्रायतनपः र्वताश्रमतीर्थानि पुण्यतमानि तद्यमिभिम्य व्रतोपवासनियमयुः क्तस्त्र्यहमवगाहमानिह्यरात्रमुपित्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते स्व-हितमांश्च भवतीति । तत्र दलोकौ—

अभिसङ्गम्य तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च ।
ततः प्रमुच्यते पापाद्वाह्मणांश्च तपस्विनः ।।
सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः ।
सर्वमायतनं पुण्यं सर्वे पुण्या वनाश्रमाः ॥
नरसिंहपुराणे,
मन्दरस्थं हरिं देवं ब्रह्मा पुच्छति केशवम् ।
भगवन् देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर ॥
केषु केषु च क्षेत्रेषु द्रष्ट्वयोऽसि मया प्रभो ।
भक्तेश्चान्यैः सुरश्रेष्ठ मुक्तिकामैविंशेषतः ॥
यानि ते गुद्यनामानि क्षेत्राणि च जगत्पते ।
तान्यहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तः पद्मायतेक्षण ॥
किं जपत्सु गतिं याति नरो नित्यमतन्द्रतः ।
त्वद्भक्तानां हितार्थाय तन्मे वद सुरेश्वर ॥
भगवानुवाच ।

शृणुष्वावहितो ब्रह्मन गुह्मनामानि मेऽधुना । क्षेत्राणि चैव गुह्मानि तव वक्ष्यामि तस्ततः ॥ कोकामुखे च वाराहं मन्दारे मधुमूदनम् । अनन्तं कपिलद्वीपे प्रभासे दैत्यसूदनम् ॥ मात्स्योदपाने वैकुण्ठं महेन्द्रे तु नृपान्तकम् । ऋभवे तु महाविष्णुं द्वारकायां तु भूपातिम् ॥

पाण्डिसहो तु देवेशं वत्सकुण्डे जगत्पतिष् । भक्कीवने महायोगं चित्रकूटे नराधिपम् ॥ नैमिषे पीतवासं च गवां निष्क्रमणे हरिम्।। शालग्रामे तपोवासमचिन्त्यं गन्धमादने । कुब्जामके ह्वीकेशं गङ्गाद्वारे पयोधरम् ॥ गरुडध्वजं वसुकोणे गोविन्दं नागसाहये । व्हन्दावने तु गोपाछं मथुरायां स्वयम्भुतम् ॥ केदारे माधवं विद्यात् वाराणस्यां तु केशवम् । पुष्करे पुष्कराक्षं तु घृष्टशुम्नं जयध्वजे ॥ तृणविन्दुवने वीरमशोकं सिन्धुसागरे। कुशीवटे महाबाहुममृतं तैजसे वने ।। विशाखयूपे विश्वेशं नारसिंहं महावने। लौहार्गले रिपुहरं देवशाले त्रिविक्रमम् ॥ पुरुषोत्तमं कुशवने कुब्जके वामनं विदुः । विद्याधरं वितस्तायां वाराहे धरणीधरम् ॥ देवदारुवने गुह्यं कावेट्यां नागशायिनम्। प्रयागे योगमूर्तिं च पयोष्ण्यां सुन्दरं विदुः ॥ कुमारतीर्थे कौमारं छौहित्यां हयशीर्षकम् । उज्जयिन्यां विक्रमं विद्यात् लिङ्गस्फोटे चतुर्भुजम् । हरिहरं तुक्रभद्रायां हष्ट्वा पापात् भमुच्यते ॥ विश्वरूपं कुरुक्षेत्र अग्निकुण्डे हलायुधम् । ळोकतारमयोध्यायां कुण्डले रुक्मिणीपतिम् ॥ भाण्डीरे वासुदेवं च चक्रतीर्थे सुदर्शनम्। आदं विष्णुपदे विद्यात् ग्रुकरे ग्रुकरं विदुः ॥ ब्रह्मेशं मानसे तीर्थे दण्डके शोमलं विदुः।

यशस्करं विषाशायां माहिष्मत्यां कुलाशनम् ॥ क्षीराब्धौ पद्मनाभं च विमले तु सनातनम् । शिवनद्यां शिवकरं गयायां च जनार्दनम् ॥ सर्वत्र परमात्मानं यः पश्यति स ग्रुच्यते । अष्ट्रषष्टिस्तु नामानि कीर्तितानि मया तव ॥ क्षेत्राणि चैव पुण्यानि कथितानि विशेषतः। एतानि मम नामानि रहस्यानि मजापते ।। यः पटेत्रातहृत्थाय शृणुयाद्वापि नित्यदाः । गवां शतसहस्रस्य दत्तस्य फलमश्नुते ।। दिने दिने शुचिर्भूत्वा क्षेत्राण्येतानि यः स्मरेत्। दुःस्वमं न भवेत्तस्य मत्रसादात्र संशयः ॥ अष्ट्रषष्टिस्तु नामानि त्रिकालं यः पठेन्नरः । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो मम लोके स मोदते ॥ द्रष्ट्रच्यानि यथाशक्या क्षेत्राण्येतानि मानवैः। वैष्णवैस्तु विशेषेण तेषां मुक्ति ददाम्यहम् ॥ हरिं समध्यच्ये तद्यतः स्थितो हरिं स्मरन् विष्णुदिने विशेषतः ! इमं स्तवं यः पठते सदा नरः पामोति विष्णोरमृतात्मकं पदम्।। तथा. उपविषय स्तववरं ब्रह्मणे भगवान् हरिः।

उपिवदय स्तववरं ब्रह्मणे भगवान् हरिः । पुनरप्याह तीर्थानि यानि तानि निवोध मे ॥ गङ्गा तु प्रथमा पुण्या यम्रुना गोमती पुनः । सरयूः सरस्वती चैव चन्द्रभागाथ चर्मिमला ॥ कुरुक्षेत्रं गया चैव पुष्कराणि तथा पुनः । नर्मदा च महापुण्या तीर्थान्येतानि चोत्तरे ॥ तापी पयोष्णी पुण्ये हे तत्सङ्गं तीर्थम्रुत्तमम् । गोदावरी महापुण्या सर्वत्र द्विजसत्तम ॥ तुङ्गभद्रा महापुण्या यत्राहं कमलोद्भव । देवदेवेशनाम्ना तु त्वया ब्रह्मन् सदार्डीचतः ॥ तत्र तीर्थान्यनेकानि सर्वपापहराणि वै। येषु स्नात्वा च पीत्वा च पापं मुश्चित मानवः ॥ इत्येवं कथयित्वा तु तीर्थानि मधुसूदनः। ब्रह्मणे गतवान् ब्रह्मन् ब्रह्मापि स्वपुरं गतः ॥ देवीपुराण, अरण्यानि प्रवक्ष्यामि तथा चैत्रोषराणि च । सैन्धवं दण्डकारण्यं नैमिषं कुरुजाङ्गलम् ॥ उत्पत्नावर्त्तकारण्यं जम्बूमार्गं च पुष्करम् । हिमवान् सह्यकोऽरण्यमित्येतत्परिकीर्त्तितम् ॥ नवस्वेतेष्वरण्येषु यस्तु प्राणान् परित्यजेत् । <mark>ब्रह्मलोके</mark>ऽतिथिर्भूत्वा स याति परमं पदम् ॥ कालिकाशिखराख्ये च कालिकालालयेऽपि वा कालअरे महाकाले तुल्यं चैतेषु यत्फलम् ॥ कालिकाशिखर इत्यादिना देवीपुराणे एतान्येवोषराण्युक्तानि । अन्यत्रान्यान्यपि । तथा. रेणुका ग्रुकरः काजी काली कालवटेववरी। कालञ्जरो महाकाल ऊपरा नव कीर्तिताः॥ काळीशब्देन काळिकालयकालिकाशिखरायुच्येते । यथा

कालागन्दन कालिकालयकालिकाशिखराबुच्यत । यथ शास्त्रेऽदृष्ट्यान्देन धर्माधर्मी । ग्रामास्तु त्रयः । शालप्रामिश्रिलायोगः शम्भलं हरिमन्दिरम् । नन्दिग्रामस्त्रयो ग्रामा मोक्षदाः परिकीत्तिताः ॥ गुह्यानि चतुईश ।
कोकः कुञ्जाञ्रकश्रेव मणिकुण्डवटस्तथा ।
शालग्रामश्र शुक्ठाख्यो मथुरा च मम भिया ॥
वृन्दावनं गोकुलं च तथा लोहार्गलं स्मृतम् ।
गोदावरी सिन्धुक्षेत्रं कनखलं बद्रिकाश्रमम् ॥
द्वारका चेति गुह्यानि कथितानि चतुईश ॥ इति ।
काद्याख्यकं,

काशी काश्ची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मथुराऽवन्तिका चैताः सप्त पुर्योऽत्र मोक्षदाः ॥ अयोध्यादिसप्तपुरीषु शालग्रामशम्भलग्रामनन्दिग्रामेषु त्रिषु

सैन्धवारण्यादिषु नवसु अरण्येषु रेणुकाश्क्रकरक्षेत्रकाशीवटेर इवरकालिकाशिखरकालिकालयकालञ्जरमहाकालेषु नवोषरेषु स्नानदानादि महाफलम् । पठन्ति च—

सप्त पुर्यस्त्रयो ग्रामा नवारण्यं नवोषराः । चतुर्दशैव गुह्यानि मोक्षद्वाराणि भूतले ॥ इति । ब्रह्मपुराणे,

महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमानृक्षपर्वतः ।
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः ॥
तेषां सहस्रज्ञश्चान्ये भृषरा ये समीपगाः ।
कोलाहलः सर्वेश्वाजो मन्दरो दर्दुराचलः ॥
वातन्धमो दैवतश्च मैनाकः स्वरसस्तथा ।
तुङ्गप्रस्थो नागगिरिगोधनः पाण्डवाचलः ॥
पुष्पगिरिवेजयन्तो रैवतोऽर्चुद एव च ।
ऋष्यमूकः सगोमन्थः क्रुटशैलः कृताचलः ॥
श्रीपर्वतश्चकोरश्च श्वतशोऽन्ये च पर्वताः ।

तैर्विमिश्रा जनपदा म्लेच्छाद्याश्चेव भागवाः ॥ तैः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठास्ता बुद्ध्यध्वं द्विजोत्तमाः । गङ्गा सरस्वती सिन्धुश्रन्द्रभागा तथाऽपरा ॥ यमुना शतद्र्विपाशा वितस्तैरावती कुहुः। गोमती धूतपापा च बाहुदा च दपद्वती ॥ विपाशा देविका चक्षुर्निष्ठीवा गण्डकी तथा। कौशिकी चापरा चैव हिमवत्पादनिः स्ताः ॥ वेदैस्मृतिर्वेतिसनी दृत्रन्नी सिन्धुरेव च। वेणा सा निद्नी चैव सदानीरा मही तथा।। पौरा चमेण्वती लूपी विदिशा वेत्रवत्यपि । सिमा द्रवन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः समृताः ॥ शोणा महानदी चैव नर्मदा सुरसा क्रिया। मन्दाकिनी दशाणीं च चित्रकूटा तथाऽऽपगा ॥ चित्रोत्पुला वेत्रवती करमोदा पिशाचिका । तथान्यापि लघुश्रोणी विपाशा चैरँणा नदी ॥ सुमेरुजा शुक्तिमती शकुनी त्रिदिवा कतुः। ऋँक्षपादस्ता चैव शिनीवाली कुमुद्दती ॥ तोया चैव महागौरी दुर्गा चान्तःशिला तथा। विन्ध्यपादप्रसूतास्ता नद्यः पुण्यजळास्तथा ॥ गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणा तथाऽपरा ।

१ देवस्मृतिर्देववती वातघ्री सिन्धुरेव च । इति मुद्रितब्रह्म-पुराणे पाठः।

२ चर्मण्वती दृषी चैव इति मु॰ ब॰ पु॰ पाठः।

३ शैवला इत्यपि पाठः।

<sup>😮</sup> ऋक्षपादप्रस्ता वै तथाऽन्या वेगवाहिनी । इत्यपि पाठः।

तक्रभद्रा सुप्रयोगा सथान्या पापनाशिनी ॥ सहापादांचिनिष्कान्ता इत्येताः सरितां वराः। कृतवाला ताम्रवर्णी पुष्पजम्बृत्पलावती ॥ मलयाद्रिसमुद्भूताः पुण्याः श्रीतजलास्त्विमाः । पितृसोमर्षिकुल्या च ईश्वरा त्रिदिवालया ॥ लाङ्गलिनी वंशकरा महेन्द्रमभवाः स्मृताः । ऋषिकाळा कुमारी च मन्दगा मन्दवाहिनी ॥ क्षया पळाश्चिनी चैव द्याक्तिमत्मभवाः स्मृताः। सर्वाः प्रण्याः सरस्वत्यः सर्वा गङ्गाः सम्रुद्रगाः । विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वपापहराः स्मृताः ॥ अन्याः सहस्रवः सन्ति श्रुद्रनद्यो द्विजोत्तमाः । प्राहर्**कालवहा याथ सदाकालवहाथ याः ॥** इति । डेमाद्री, गङ्गा च नर्मदा चैव सिन्धुश्राथ सरस्वती। एवमादिनदीरूपैः माणिनां मुक्तिसिद्धवे ॥ ब्राह्मी शक्तिः पुरा मोक्ता मत्यक्षं सेव वर्चते । नद्यादिलक्षणमाइ-एकायनः, कुल्याः पड्योजनं यान्ति द्वादश क्षुद्रसंहिताः। भवहन्ति नदीसंज्ञाश्रतुर्विश्वतियोजनम् ॥ प्रवहन्त्यस्ततोऽप्युर्ध्व महानद्यः प्रकीत्तिताः ।

छन्दोगपरिशिष्टे, धतुःसहस्राण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते । न ता नदीसन्दवहा गतीस्ते परिकीर्त्तिताः ॥

१ यञ्जुला त्रिदिवा च या इत्यपि पाठः।

धनुःममाणमाइ-विष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डम्, द्वादवााजुिकः शङ्कस्तद्वयं तु शयः स्मृतः। तचतुष्कं धतुः मोक्तं क्रोशो धनुःसहस्रिकः ॥ शयो हस्तः। हेमाद्रौ कालिकापुराणे, बोणो नैरञ्जनो घोणो घर्घरोऽथ मरीचकः। मणिषुष्पो महावर्त्तो नदास्त्वेते महेश्वरात् ॥ नारद्यें, ळौहिरयो मणिमांश्रेव स्वर्णाविन्दुरकलककः। ऐरावतश्र पञ्चेत नदाः परमपावनाः ॥ देवलः, शोणसिन्धुहिरण्याक्षकोकलोहितघर्घराः । शतदृश्च नदाः सप्त पावना ब्रह्मणः सुताः ॥ हेमाद्री स्कन्दपुराणे, सरसां मानसं श्रेष्ठं मन्दमच्छोदसंज्ञितम् । छोहितं विशिखोदं च तथा विन्दुसरः ग्रुभम् ॥ ऐन्द्रयुम्नं विष्णुपदं तथा चोत्तरमानसम्। मधुमन्तं पयोदं च सरः पुण्यतमं स्मृतम् ॥ ऐन्द्रशुस्त्रम्, इन्द्रशुम्नसरः पुरुषोत्तमक्षेत्रे प्रसिद्धम् । विष्णुपुराणे, आकाशगङ्गासलिलं तथाऽऽदाय गभस्तिपान्। अनभ्रं गतमेवोव्यां सद्यः क्षिपति रिवमिभिः ॥ तस्य संस्पर्शनिर्धृतपापपङ्को द्विजोत्तमः । न याति नरकं मर्स्यो दिच्यं स्नानं हि तत् स्मृतम् ॥

दृष्ट्यपूर्यं हि यद्वारि पतत्यञ्जैविना दिवः। आकाशगङ्कासालिलं तहोभिः क्षिप्यते रवेः॥ कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेष्वम्सु यहिवः । दृष्टार्के पतित क्षेयं तद्गाक्षं दिग्गजेक्षितम् ॥ युग्मर्शेषु च यत्तीयं पतत्यकेंक्षितं दिवः। तत् सूर्यरिक्मिभः सद्यः समादाय निरस्यते ॥ उभयं पुण्यमत्यर्थे नृणां पापहरं द्विज । आकाशगङ्गासलिलं दिच्यं स्नानं पहामुने ॥ यत्तु मेघैः सम्रत्सृष्टं वारि तत् पाणिनां दिज । पुष्णात्योषधयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत् ॥ तेन दृद्धि परां नीतः सकलेनोषधीगणः । इति । माहे चवरोत्तरे, तत्र नचः प्रतिष्ठाप्या गङ्गाचाः सर्वेतः शुभाः । स्त्रीरूपा द्विभुजाश्चेव तथा कलशपाणिकाः॥ दिच्याम्बर्घरा दिच्या दिच्यमाल्यानुलेपनाः । वर्जियित्वा वितस्तां तु कुमारी सा हि नित्यदा ॥ अन्याश्र यमुनाचा वै स्पर्त्तन्या नित्यमेव हि । योषिद्रुपा महाभागा वाहनं स्वं स्वमास्थिताः ॥ हेमाद्रौ भविष्यपुराणे, चण्डेश्वरः पुरा योक्तः सिता गङ्गा सुयौवना । यमुना क्यामलाङ्गी स्यान्मही पीताथ नर्मदा ॥ नीला पाणिनिभा सिन्धुर्भारती स्फाटिकप्रभा। तापी हेमनिभा नीला पयोष्णी सर्वभूषणा ॥ पद्मस्था मकरस्था वा कुन्तचामरपाणयः।

भारती सरस्वती।

मयसङ्गरे,

तथा दिवनी स्नवन्त्यथ जले जलजसंस्थिताः । तरुण्यो भूषिताः पूर्णकल्लद्याम्बुजवाणयः ॥ गङ्गा मकरगा देवी कालिन्दी कूर्मसंस्थिता । विष्णुधर्मोक्तरे,

सरितय यथा यानैः सर्वा लोकस्य मातरः। मकरेण ययौ गङ्गा कालिन्दी कच्छपेन च॥ सारसेनापि सरयुः शिशुपारेण गोमती । गोदावरी वराक्षेण मयूरेण सरस्वती ॥ ककुविना शतद्र्य विपाशा तुरगेण च। चन्द्रमागा च सिंहेन दन्तिनैरावती तथा ॥ सिन्धुरुषिष्रेण मत्स्वेन वितस्ता च तथा ययौ । देविका चैव इंसेन पुरुषेण तु गण्डकी ॥ महिषेण पयोष्णी च कावेरी वृषभेण च। हिरण्वती सुपर्णेन वकेनेसुमती नदी ॥ मुजगेन च पर्णाशा वराङ्गेण च काशिकी। वेदस्यृतिर्भयूरेण सारङ्गेण च नर्भदा ॥ जीवभीवकपारुढा सीता च प्रययो नदी। हादिनीं च समारूढा हादिनी नृपमेव च ॥ पावनी श्रश्वकेनापि छोहिनी गर्दभेन च। गौधेरगतया चक्षुः श्रीता चाजेन राघव ॥ गौतमी कुक्कुटेनापि मेपेण च हपद्वती । स्तैः स्वैर्यानैः समारूढाः प्रययुनिम्नगा हरिम् ॥ वराङ्गी पातकः।

अथ ग्रहणादी तीर्थविशेषाणां पुण्यतमस्बमिधीयते । देवीपुराणे,

गङ्गाद्वारं कुरुक्षेत्रं नर्मदाऽमरकण्टकम् ।
यम्रनासङ्गमं पुण्यं विदिशा वेत्रवत्यपि ॥
सरयः कोशिकी विन्ध्या गण्डकी च सरस्वती ।
चन्द्रभागा नदी पुण्या नदी गोदावरी तथा ॥
कावेरी गोण्नी देवी देविका वरणा तथा ।
एताः पुण्यतमा नद्यो प्रहणादिषु कीर्तिताः ॥
अन्याश्च बह्व्यः पुण्याः स्युः सर्वकालेषु पुण्यदाः ।
अयने विषुवे ख्याता व्यतीपाते तथैव च ॥
दिनच्छिद्रे तथा दर्शे बाह्मणानां च सङ्गमे ।
सम्मोदेषु समाजेषु एकार्थे सन्नपश्च च ॥

दिनच्छिद्रे, तिथिक्षये। सम्मोदेषु, उत्सवेषु। समाजेषु, स-भासु। एकार्थे, एकस्मिन् प्रयोजने। सप्तपञ्च च यदा तीरे विमा मिलिता भवन्ति तदा पूर्वोक्ता नद्यः पुण्यतमाः। तर्पणं च तत्र सर्वेकाममद्मिति कल्पत्रहः।

एवं पर्वेष्ठ सर्वेषु चन्द्रे सर्वकलाग्च च ॥
तृतीयायां तु वैशाख्यामष्टम्यां कुजवासरे ।
चतुर्द्दश्यां च कृष्णायां भौमाहे पितृत्वेणम् ॥
कर्त्तव्यं सर्वकामानां पूरणाय द्विजोत्तमैः ।
अमावास्यां च सङ्क्रान्तौ शिवादित्यौ च यो नरः ॥
यजते भिक्तमान् पूतः स पूतो भवते ग्रुने ।
कार्तिके ग्रहणं श्रेष्ठं गङ्गायग्रनसङ्गमे ॥
मार्गे तु ग्रहणं पुण्यं देविकायां महाग्रुने ।
पौषे तु नर्मदा पुण्या माघे सिष्ठाहिता शुभा ॥

फाल्गुने वरणा रूयाता चैत्रे पुंण्या सरस्वती । वैशाखे तु महापुण्या चम्द्रभागा सरिद्वरा ॥ ज्येष्ठे तु कौशिकी पुण्या आषाहे तापिका नदी। श्रावणे सिन्धुनामा च भाद्रमासे च गण्डकी ॥ आ्दिनने सरयूथैन भ्रूषः पुण्या तु नर्पदा । गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते ॥ सुर्यो चैव शशिग्रस्ते तमाभूते महासुने । नर्भदातोयसंस्पर्शात् कृतकृत्या भवन्ति ते ॥ ये सूर्ये सैंहिकेयेन ग्रस्ते रेवाजलं नराः i स्पृक्षन्ति चावगाइन्ते न ते प्रकृतिमानवाः ॥ <mark>स्पृष्ट्वा शतकतुफलं दृष्ट्वा गोदानजं फलम्</mark> । स्नात्वाऽक्वमेधतुरुयं च पीत्वा सौत्रामणि लभेत् ॥ रविचन्द्रोपरागे तु अयने चोत्तरे तथा। एवं गङ्गापि द्रष्टव्या तद्वदेव सरस्वती ॥ तथा, शिवादित्यफलं यच मण्डले समुदाहृतम् । सग्राहमण्डले यागे तदत्र प्राप्तुयान्नरः ॥ विवादित्ययोर्भण्डले क्षेत्रे तयोर्थत्फलं तत् राहुग्रस्ते शः **बिस्**रर्यमण्डले यागे पूजायां प्रामोतीत्यर्थः । अरण्ये तुषरे क्षेत्रे पुण्यं यत्समुदाहृतम् । तदेतत्कालमाहात्म्यादुपरागेऽधिकं भवेत् ॥ ये च आहत्य तोयेन स्नानं कुर्युर्श्हेडिप वा समन्त्रेणैव पूर्तन तेषां पुण्यं ततोऽधिकम् ॥ आत्मवित्तानुसारेण पात्रे तैजसपार्थिवे । इष्टकाशैलकाष्टेर्वा फलं प्रामोत्यनिन्दितम् ॥

ये चैव मृत्तिकां तस्मात्तीर्थीदाहृत्य भोमुने ।
मातः मातः सम्नुत्थाय वन्दयन्ति नरोत्तमाः ॥
ते सर्वपापनिर्मुक्ता भवन्ति विगतामयाः ।
फळपुष्पोपहारेण यो वा तस्मिन् हरीक्वरौ ।
स्नात्वा सम्पूजयेद्विमः स भवेद्विगतामयः ।
मन्त्रपूत्तेन तोयेन कुम्भैः पुण्यजळान्वितः ॥
सफळैविधिना स्नात्वा सर्वकामां अभेतु सः ।
तदेतत्कथितं पुण्यं मया पुण्यमुखाच्छुतम् ॥
तत्समग्रं भवेत्तस्य अर्ण्येषूषरेषु च । इति ।
किवपुराणे,

व्यास उवाच । अष्ट्रषष्टिस्तु ये प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः । तानहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन कथयस्व मे ॥ सनत्कुमार उवाच । मन्दरस्थं सुखासीनं ब्रह्मा पृच्छति शङ्करम् । केषु केषु च स्थानेषु दृष्ट्व्योऽसि मया प्रभो ॥

महेश्वर उवाच ।
वाराणस्यां महादेवं प्रयागे तु महेश्वरम् ।
नैमिषे देवदेवं तु गयायां प्रिपतामहस् ॥
कुरुक्षेत्रे विदुः स्थाणुं प्रभासे शशिभूषणम् ।
पुष्करे तु अयोगान्धं विश्वं च विमलेश्वरे ॥
विश्वं विश्वेश्वरे तथा इति क्वित्पाटः ।
अट्टहासे महानादं महेन्द्रे तु महावतम् ।
उज्जयिन्यां महाकालमाकोटे च महोत्कटम् ॥
महकोटे इति क्वित्पाटः ।

शङ्कर्णे पहातेजं गोक्षणे तु पहानलम् । रुद्रकोट्यां महायोगं महालिक्नं स्थलेक्वरे ॥ हर्ष हर्षपथे चैव सर्व मध्यमकेश्वरे । केदारे देवमीशानं रुद्रं रुद्रमहालये ॥ सुवर्णाख्ये सहस्राक्षं दृषे च दृषभध्वजम् । भैरवे भैरवाकारं भवं वस्तापथे विदुः ।। <mark>उग्रं कनखळे चैव भद्रकर्णहदे शिवम् ।</mark> देवदारुवने दण्डि चण्डीशं कुरुजाङ्गले ॥ <mark>अर्ध्वरेतं दुरण्डे तु छागलाण्डे कपर्दिनम् ।</mark> कृत्तिवासे तु वरदं सुक्ष्मिमाम्रातिकेक्वरे ॥ काल्झरे नीलकण्ठं श्रीकण्ठं मण्डलेश्वरे । ध्यानयोगेडवरे योगं गायच्यां चोत्तरेडवरम् ॥ मम लिङ्गे विदुः कालं कपालीं करवीरके। कामावरोइणे नन्दि देविकायाम्रमापतिम् ॥ हरिश्चन्द्रे हरिश्चैव पुरिश्चन्द्रे तु सङ्करम्। जटिं वाणेक्वरे विद्यात् सौम्यं कुक्कुटकेषु च ॥ च्यम्बकं चापि सन्ध्यायां विरजायां त्रिलोचनम्। जल्पीरवरे त्रिशूलीं तु श्रीशैले त्रिपुरान्तकम् ॥ नेपाले वै पञ्चपति दीप्तमङ्गेश्वरे विदुः । गङ्गासागरे स्वयरयोङ्कारमपरकण्टके ॥ सप्तगोदावरे भीमं पाताले हाटकेव्वरम् । कर्णिकारे गणाध्यक्षं कैलाशे तु गणाधिपम् ॥ हेमकूटे विरूपाक्षं भूर्श्ववं गन्धमादने । सिद्धेश्वरं तु आकाशे जाजलिक्ने जलिपयम् ॥ भूतेक्वरे भस्मगात्रं कैरातं च किरातके।

भिश्चकं कुविकायां तु वाराहं विन्ध्यपर्वते ॥
गङ्गाहदे हिमस्थाने अनलं बडवामुले ॥
श्रेष्ठं कोटीक्वरीतीर्थे वरेष्ठं त्विष्ठकापथे ॥
श्रीकुसुमपुरे पहासं लङ्कायामलकेक्वरम् ॥
अष्ठपष्टिस्तु नामानि देवदेवस्य चाश्रमान् ॥
पुराणे चोपगीतानि ब्रह्मणा च महात्मना ।
यः ग्रुचिः पयतो भूत्वा उभे सन्ध्ये पठेक्वरः ॥
दशानामक्वपेधानां फलं पामोति मानवः ।
मतस्यपुराणे देव्या गुह्मतीर्थानि गुह्मनामानि चोक्तानि ॥
यथा ,

ऋषय ऊचुः।

कस्मादाक्षायणी पूर्व ददाहात्मानमात्मना । हिमवद्दुहिता तद्द्व कथं जाता महीतले ॥ संहरन्ती किम्रुक्ता वा स्तुता वा ब्रह्मसूनुना । दक्षेण लोकजननी सूत विस्तरतो वद ॥

स्रत उवाच।

दक्षस्य यहे वितते प्रभूतवरदक्षिणे।
समाहृतेषु देवेषु प्रोवाच पितरं सती ॥
किमर्थे तात भन्ता मे यहेऽस्मिन निमन्त्रितः।
अयोग्य इति तां पाह दक्षो यहेषु ग्रुलभृत्॥
उपसंहारकृदुद्रस्तेनामङ्गलभागयम्।
पकोपाच सती तस्मिस्त्यक्ष्ये देहं त्वदुद्भवम्॥
वंशानां त्वं च भविता पितृणामेकपुत्रकः।
क्षत्रियात्वे ऽक्ष्वमेधश्च रुद्राद्दे नाशमेष्यति॥
इत्युक्त्वा योगमास्थाय स्वदेहोद्भवतेजसा।

निर्देहन्ती तदात्मानं सदेवासुरिक मरैः ॥

किमेतादिति शोक्ता सा गन्धर्वगणगुसकैः ।

चपगम्यात्रवीहसः प्रणिपत्याथ दुःखितः ॥

त्वमस्य जगतो माता जनसौभाग्यदेवता ।

दुहितृत्वं गता देवि ममानुग्रहकाम्यया ॥

न त्वया रहितं किश्चिद्वसाण्डेऽस्ति चराचरम् ।

प्रसादं कुरु धर्मके न मां त्यक्तुमिहाहीसि ॥

प्राह देवी यदार्व्धं तत्कार्यं मे न संशयः ।

किन्त्वक्यं त्वया मर्त्ये हतयक्षेन श्रुकिना ॥

प्रसादकोकतृष्त्यर्थं तपः कार्य्यं ममानितके ।

प्रजापतिस्त्वं भविता दशानामङ्गजोऽप्यलम् ॥

पदंशेनाङ्गनाः षष्टिभविष्यन्त्यङ्गजास्तव ।

पत्सिक्ष्यौ तपः कुर्वन् प्राप्स्यसे योगग्रुत्तमम् ॥

एवमुक्तोऽत्रवीहसः केषु केषु मयाऽनधे ।

तीर्थेषु चासि दृष्ट्वया स्तोत्व्या केश्व नामिभः ॥

देव्युवाच ।
सर्वगा सर्वभूतेषु द्रष्टव्या सर्वतो भ्रुवि ।
सर्वलोकेषु यत्किश्चिद्रहितं न मया विना ॥
तथापि येषु स्थानेषु द्रष्टव्या सिद्धिमीप्सुभिः ।
स्मर्तव्या भूतिकामेन तानि वक्ष्यामि तस्वतः ॥
वाराणस्यां विशालाक्षी नैमिषे लिङ्गधारिणी ।
मयागे लिलतादेवी कामुकी गन्धमादने ॥
मानसे कुमुदानाम विश्वकामा तथेश्वरे ।
गोमन्ते गोमतीनाम पन्दारे कामचारिणी ॥
मदोत्कटा वैत्ररथे जयन्ती हिस्तनापुरे ।

कान्यकुर्जे तथा गौरी रम्भा मलयपूर्वते ॥ स्थानेक्वरे भवानी तु विश्वां विक्वेक्वरे विदुः। पुष्करे पुरुहृतेति केदारे मार्गदायिनी ॥ नन्दा हिमवतः पृष्ठे गोकर्णे भद्रकाणिका । स्थानेक्वरे भवानी तु बिल्वके बिल्वपत्रिका ॥ श्रीशैले माधनीनाम भद्रा भद्रेश्वरे तथा। जया वराहरीले त कमला कमलालये ॥ रुद्रकोट्यां तु रुद्राणी काली कालज्जरे तथा। महालिक्षे तु कपिला साकोटे कपिलाम्बरा ॥ शालग्रामे महादेशी शिवलिक्ने जनिया। मायापुर्यो कुमारी तु सन्ताने छछिता तथा ॥ उत्पलाक्षी सहस्राक्षे कनकाक्षे तथोत्पला । गयायां मङ्गलानाम विमला पुरुषोत्तमे ॥ विपाशायाममोघाक्षी पिङ्गला पुण्डुवर्द्धने । नारायणी सुपाइर्वे तु त्रिक्टे रुद्रसुन्दरी ॥ विपुछे विपुलानाम कल्याणी मलयाचले। कोटरा कोटितीर्थेषु सुगन्धा मागधे वने ॥ गोदाश्रये त्रिसन्ध्या तु गङ्गाद्वारे रतिपिया । शिवकुण्डे शिवानन्दा नन्दिनी देविकातटे ॥ रुक्मिणी द्वारवत्यां तु राधा वृन्दावने वने । देवकी मथुरायां तु पाताळे परमेश्वरी ॥ चित्रकृटे तथा सीता विन्ध्ये विन्ध्याधिवासिनी । सहादावेकवीरा तु हरिश्चन्द्रे तु चण्डिका ॥ रमणा रामतीर्थे तु यमुनायां मृगावती । करवीरे महालक्ष्मी रमादेवी विनायके ॥

अरोगा वैद्यनाथे तु महाकाले महेदवरी । अभया द्वन्द्वतीर्थे तु मूका वा विन्ध्यकन्दरे ॥ माण्डव्ये मण्डुकानाम स्वाहा माहेक्वरे पुरे । <mark>छागलण्डे प्रचण्डा तु च</mark>ण्डिकाऽमरकण्टके ॥ सोमेक्वरे वरारोहा प्रभासे पुष्करावती । देवमाता सरस्वत्यां पारा पारातटे मता ॥ महालये महाभागा पयोष्ण्यां पिङ्गलेश्वरी । सिंहिका कृतशीचे तु कार्तिकेये तु शाक्षरी ॥ <mark>उत्पळावर्त्तके लोला सुभद्रा शोणसङ्गपे ।</mark> माता सिद्धवने उक्ष्मीरनङ्गा भरताश्रमे ॥ जलेश्वरे विक्वप्रसी तारा किष्किन्ध्यपर्वते । देवदारुवने सृष्टिर्मध्या काइमीरमण्डले ॥ भीमादेवी हिमाद्री तु तुष्टिर्वस्त्रेद्वरे तथा। कपालमोचने शुद्धिमीता कायावरोहणे ॥ शङ्कोज्ज्वले धृलिर्नाम धृतिः पिण्डारके तथा। काली तु चन्द्रभागायामच्छोदे शिवचारिणी ॥ रेखायामनृतानाम बदय्यामुर्वेशी तथा। ओषधी चोत्तरकुरौ कुशदीपे कुशोदका ॥ मन्मथा हेमकूटे तु कुमुदे सत्यवादिनी । अक्वत्थे बदरिका तु निधिवैश्रवणालये ॥ गायत्री वेदवदने पार्वती जित्रसिक्षधी। देवलोके तथोन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती ।। सुर्यिविम्बे प्रभानाम मातृणां वैष्णवी तथा। अहम्पती सतीनां तु रामासु च तिलोत्तमा ॥ विचे ब्रह्मकलानाम शक्तिः सर्वशरीरिणाम् । एतदुदेशतः शोक्तं नामाष्ट्रशतमुम् ॥ अष्टोत्तरं च तीथीनां शतमेतदुदाहृतम् । यः पठेच्छृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते । एषु तीर्थेषु यः कृत्वा स्नानं पश्यति मानवः ॥ सर्वपापविनिर्धकः कल्पं शिवपुरे वसेत्। यस्तु मत्परमः स्थानं करोत्येतेषु मानवः॥ स भिन्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्येति शाङ्करम्। मनामाष्ट्रशतं यस्तु श्रावयोच्छवसन्निधौ ॥ तृतीयायामथाष्ट्रम्यां बहुपुत्रो भवेत्ररः। गोदाने श्राद्धदाने वा अहत्यहाने वा पुनः ॥ देवार्चनविधौ विद्वान् पठन् ब्रह्माधिगच्छति । एवं वदन्ती सा तत्र ददाहात्मानमात्मना ॥ स्वायम्भुवोऽपि कालेन दक्षः माचेतसोऽभवत् । पार्वती चाभवदेवी शिवदेहार्द्धधारिणी ॥ <mark>षेनागर्भे सम्रत्पन्ना भ्रक्तिम्रक्ति</mark>फलपदा । अरुन्धती जयन्त्येतत् तदाक्षा योगग्रुत्तमम् ॥ पुरूरवाश्र राजर्विलोंकेषु जयतामगात्। ययातिः पुत्रलाभं च धर्मलाभं च मार्गवः ॥ तथान्ये देवदैत्याश्च ब्राह्मणाः क्षत्रियास्तथा । वैश्याः श्द्राश्च बहवः सिद्धिमीयुर्यथेप्सितम् ॥ यत्रैतिल्लिखितं तिष्ठेत् पूज्यते देवसिश्वधौ । न तत्र शोको दौर्गत्यं कदाचिदपि जायते ॥ इति । अथ कृत्रिमतीर्थम्।

पूजारस्नाकरे, शालग्रामशिला यत्र तत्र समिहितो हरिः।

तत्सिभिषौ स्यजन् प्राणान् याति विष्णोः परं पद्य ॥ लिङ्गपुराणे, शालग्रामसमीपे तु क्रोशमात्रं समन्ततः । कीकटेऽपि मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः॥ कीकटो मगधः । वैष्णवामृते व्यासः, <mark>सुलसीकानने जन्तोर्यदि मृत्युर्भवेत् कवित् ।</mark> स निर्भत्स्य यमं पापी लीलयैव हरिं विशेत्।। <mark>मयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम् ।</mark> निर्वाणं याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोऽपि सः ॥ पयाणकाले, मरणकाले । अथ सामान्यतो नदीस्नानफलम् । त्रिरात्रफछदा नद्यो याः काश्चिदसमुद्रगाः । समुद्रगास्तु पक्षस्य मासस्य सरिताम्पतिः॥

त्रिरात्रफळदाः त्रिरात्रस्नानस्य फळदा इत्यर्थः । एवं प-<mark>क्षस्येत्यादावपि क्षेयम् । अन्ये तु त्रिरात्रफलदाः त्रिरात्रोपवा-</mark> सस्य फलदा इत्यर्थः । एवं पक्षस्येत्यादावृह्यमित्याहुः ।

ब्रह्मपुराणे,

नद्यां पत्येकशः स्नाने भवेद्रोदानजं फलम् । गोप्रदानैश्र दशभिस्तासां पुण्यं तु सङ्गमे ॥

तेन नद्यां स्नाने गोदानजन्यफलपाप्तिकाम इति वाक्यम्। नचोः सङ्गमस्नाने तु दश्चगोदानजन्यफलसमफलपाप्तिकाम इति । नदीविशेषाणां तीर्थविशेषाणां च यथासम्भवं फल्लविशे-षानग्रे वश्यामः।

इति श्रीमत्सकलपामन्तचक्रचूडामणिमरीचिमअरीनीराजित-

## सामान्यतस्तीथर्भमेषु तीर्थानामुदेशाः। १३५

चर्णकमल-

श्रीमन्महाराजाधिराजमतापरुद्रतन्तू जश्रीमन्महाराजाधिराज-

मधुकरसाहस्रु-

श्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवलयवसुन्धराहृदयपुण्डरी-

कविकासदिनकर-

श्रीवीरसिंहदेवोद्योजित-

श्रीहंसपण्डितात्मजश्रीपरशुराममिश्रसूनु—

सकलविद्यापारावारपारीणधुरीणजगदारिद्यमहागजपारी-

न्द्रविद्वज्जनजीवातु-

श्रीमन्मित्रमिश्रकृते

वीरमित्रोदयाभिधनिबन्धे

तीर्थपकाशे सामान्यतस्तीर्थधर्माः ॥

#### काशीपरिच्छेद्ः।

लोकस्य शोकवसतेः कलिकालरूढं
गढं प्रकाशमि चाघमलं निरोद्धुम् ।
मुक्त्वा शिवैकसदनं शिवराजधानीं
जानीमहे जगति नापरमस्ति वस्तु ॥
धीरं प्रवीरं पतितं प्रशीणं
क्वानं युवानं तहिभः समानम् ।
राशीकृता कापि कृपेव नृनं
काशी महाशीविषभूषणस्य ॥

#### अथ वाराणसीमाहात्म्यम् ।

हेमाद्रौ जाबालोपनिषदि, अत्र हि जन्तोः पाणेषूत्क्रमपाणेषु रुद्दतारकं ब्रह्म व्याच्छे येनासावमृतीभूत्वा पोक्षीभवति
तस्पाद्विमुक्तपेव निषेवेताविमुक्तं न विमुश्चेदेवमेनैतद्याइवरुक्य ।१। अथ हैनपत्रिः पषच्छ याज्ञवल्कयं य एषोऽनन्तोऽव्यक्त
आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति । स होवाच याज्ञवल्कयः
सोऽविमुक्त उपास्यो य एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते
प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति । वरणायां
नाइयां च षध्ये प्रतिष्ठित इति । का वै वरणा का च नाज्ञीति
सर्वानिन्द्रियकृतान् दोषान् वारयति तेन वरणा भवति सर्वानिनिद्रयकृतान् पापान् नाज्ञयति तेन नाज्ञी भवतीति । कतमचास्य
स्थानं भवतीति । भ्रुवोः घाणस्य च यः सन्धिः स एष घौळोंकस्य
परस्य च सन्धिभवतीति । एतदै सन्धि सन्ध्यां ब्रह्मविद उपास-

त इति ।सोऽविम्रुक्त उपास्य इति। सोऽविम्रुक्तं ज्ञानमाच्छे । यो-वै तदेवं वेदेति ।

द्यारीरंकभाष्ये, आमनित चैनमस्मिन् परमेश्वरं म्-र्द्धचिबुकान्तराले जाबालाः—'य एषोऽनन्तोऽन्यक्त आत्मा' इत्या-दिनोक्तम् । तस्मादुपपद्मा परमेश्वरे मादेशमात्रश्रुतिरिति चोक्तम् ! "मदेशेषु वा हृदयादिषु उपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिन्यज्यते अतः परमेश्वरेऽपि मादेशमात्रश्रुतिरुपपद्यते" इति यत् मागुक्तं तस्यायमुपसंहारो भाष्ये कृतः ।

श्रुतेरर्थस्तु वरणा श्रूर्नासी घाणम् । नियम्यजीवाधि-ष्ठानत्वद्वारेण नियन्तुरीक्ष्वरस्याधिष्ठानत्वात् नासाश्रुत्रोः पाप्प-वारकत्वोपपत्तिः । नाशाश्रुवोर्मध्येऽपि स्थानविशेषजिज्ञासया प्रश्नः कतमं चेति । उत्तरं श्रुवोरिति । घाणस्य नासिका-स्थितस्य । स च सन्धिर्युलोकस्य स्वर्गस्य परस्य च ब्रह्मलो-कस्य सन्धित्वेनोपास्य इति वाचस्पत्यकल्पतरौ व्याख्यातः ।

रामतापनीये,

श्रीरायचन्द्रस्य यनुं जजाप दृषभध्वजः ।

यन्वन्तरसहस्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥

ततः प्रसन्नो भगवान् श्रीरामः प्राह बङ्करम् ।

दृणीष्व यदभीष्टं तहास्यामि परमेश्वर ॥ इति सहोवाच

मणिकणिक्यां वा क्षेत्रे वा गङ्गायां वा तटे पुनः ।

मियते देहि तज्जन्तोर्मुक्ति नातो वरान्तरम् ॥ इत्यथ

सहोवाच श्रीरामः

क्षेत्रेऽत्र तव देवेश यत्र कुत्रापि वा स्ताः । कृमिकीटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥

अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । <mark>अहं सिन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥</mark> क्षेत्रेऽस्मिन् योऽर्चये इस्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव । ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभनते षडक्षरम् । जीवन्तो मन्त्रसिद्धाः स्युर्धका मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ मुमुर्वोदिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्। उपदेश्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता ।शिव ॥ इतिरामचन्द्रेणोक्तम् । योऽविद्यक्तं पश्यति स जन्मान्त-रितान् दोषात्राशयतीति ।

क्रमपुराणे,

देव्युवाच ।

देवदेव महादेव भक्तानामार्त्तिनाशन । कथं त्वां पुरुषो देवमचिरादेव पश्यति ॥ साङ्ख्यं योगस्तथा ध्यानं कर्मयोगोऽथ वैदिकः । आयासवहुला लोके यानि चान्यानि शङ्कर ॥ येन विश्वान्तचित्तानां योगिनां कर्मिणामपि। हुइयो हि भगवन् सुक्ष्मः सर्वेषामथ देहिनाम् ॥ एतद्गुद्यतमं ज्ञानं गृदब्रह्मादिसेवितम् । हिताय सर्वभक्तानां बूहि कावाङ्गनाञ्चन ॥

ईश्वर उवाच । अवाच्यमेतद्विज्ञानं ज्ञानमज्जैवहिष्कृतम् । वक्ष्ये तत्र यथातन्त्रं यदुक्तं परमर्षिभिः ॥ परं गुह्यतमं क्षेत्रं मम वाराणसी पुरी । सर्वेषामेव भूतानां संसाराणवतारिणी ॥

तत्र भक्ता महादेवि मदीयं व्रतमाश्रिताः । निवसन्ति महात्मानः परं निश्चयमास्थिताः ॥ उत्तमं सर्वतीर्थानां स्थानानाम्रुत्तमं च तत्। ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानमविमुक्तं परं मम ॥ स्थानान्तरं पवित्राणि तीर्थान्यायतनानि च । इमशानसंस्थितान्येव दिन्यभूमिगतानि च ॥ भूद्धोंके नैव सँद्धग्रमन्तरिक्षे ममालयम्। अमुक्तास्तत्र पश्यन्ति मुक्ताः पश्यन्ति चेतमा ॥ इमशानमेतद्विख्यातमविम्रुक्तमितिश्रुतम् । कालो भूत्वा जगदिदं संहराम्यत्र सुन्दरि ॥ देवीदं सर्वगुह्यानां स्थानं पियतमं मम । मद्भक्तास्तत्र गच्छन्ति मामेव प्रविशन्ति ते ॥ दत्तं जप्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्। ध्यानमध्ययनं ज्ञानं सर्वे तत्राक्षयं भवेत् ॥ जन्मान्तरसहस्रेषु यत् पापं पूर्वसिञ्चतम् । अविग्रुक्तं प्रविशतस्तत्सर्वे वजति क्षयम् ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः ग्रुदा ये वर्णसङ्कराः । स्त्रियो म्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्गीर्णाः पापयोनयः॥ कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविभुक्ते वरानने ॥ चन्द्रार्द्धमौलयस्त्रयक्षा महाद्वषभवाहनाः । शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः ॥ नाविमुक्ते मृतः कश्चित्ररकं याति किल्बिषी । ईश्वरानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिम् ॥ मोक्षं सुदुर्छभं मत्वा संसारं चातिभीषणम्।

अञ्चना चरणी हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ दुर्छभा तपसा चैव पूतस्य परमेववरि । यत्र तत्र विषन्नस्य गतिः संसारमोक्षणी ॥ पसादाज्जायते होतन्मम दौलेन्द्रनन्दिनि । <mark>अपरुद्धा न परयन्ति यम यायावियोहिताः ॥</mark> <mark>अविद्यक्तं न सेवन्ति मूढा ये</mark> तमसादृताः । विण्मृत्ररेतसां मध्ये ते वसन्ति पुनः पुनः ॥ इन्यमानोऽपि यो विद्वान्वसेद्विच्चततैरपि। स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ।। जन्ममृत्युजरामुक्तं परं याति ज्ञिवालयम् । अपुनर्मरणानां हि सा गतिमोक्षकाङ्किणाम् ॥ यां प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति मन्यन्ति मण्डिताः । न दानैर्न तपोभिश्च न यज्ञैर्नापि विद्यया ॥ माप्यते गतिरुत्कृष्टा याऽविम्रुक्ते तु लभ्यते । नानावर्णा विवर्णाश्च चण्डालाश्च जुगुप्सिताः ॥ किल्विषः पूर्णदेहा ये विशिष्टैः पातकैस्तथा। भेषजं परमं तेषामविमुक्तं विदुर्बुधाः ॥ अविमुक्तं परं ज्ञानमविमुक्तं परं पदम्। अविग्रुक्तं परं तत्त्वमविग्रुक्तं परं शिवम् ॥ कृत्वा वै नैष्ठिकीं दीक्षामविध्रक्ते वसन्ति ये। नैष्ठिकीं दीक्षाम्, आपरणं न त्याच्यामिति सङ्करुपम्। तेषां तत् परमं झानं ददाम्यन्ते परं पदम । प्रयागं नैमिषं पुण्यं श्रीदौलोऽथ महालयः ॥ केदारं भद्रकर्णं च गया पुष्करमेव च। कुरुक्षेत्रं रुद्रकोटिर्नर्भदाऽऽम्रातकेश्वरम् ॥

शालग्रामं च कुब्जाम्नं कोकाग्रुखमनुत्तमम् । प्रभासं विजयेशानं गोकर्णं भद्रकर्णकम् ॥ एतानि पुण्यस्थानानि त्रैलोक्ये विश्वतानि तु । न यास्यन्ति परं मोक्षं वाराणस्यां यथा मृताः ॥ वाराणस्यां विशेषेण गङ्गा त्रिपथगापिनी । प्रविष्टा नाशयेत्पापं जन्मान्तरशतैः कृतम् ।। अन्यत्र सुलभा गङ्गा श्रादं दानं तपो जपः । व्रतानि सर्वमेवैतद्वाराणस्यां सुदुर्छभम् ॥ यजेत जुहुयात्रित्यं दत्त्वाभ्यर्चयतेऽमरान् । वायुभक्षश्र सततं वाराणस्यां स्थितो नरः ॥ यदि पापो यदि वाठो यदि वा धार्मिको नरः। वाराणसीं समासाद्य पुनाति सकलं नरः ॥ बाराणस्यां महादेवं येऽचयन्ति स्तुवन्ति च। सर्वपापविनिर्धक्तास्ते विज्ञेया गणेश्वराः ॥ अन्यत्र योगज्ञानाभ्यां संन्यासाद्य वाऽन्यतः । प्राप्यते तत् परं स्थानं सहस्रेणैव जन्मनाम् ॥ ये भक्ता देवदेवेशे वाराणस्यां वसानित वै। ते विन्दन्ति परं मोक्षमेकेनैव तु जन्मना।। यत्र योगस्तथा ज्ञानं मुक्तिरेकेन जन्मना। अविम्रुक्तं तदासाद्य नान्यं गच्छेत्तपोवनम् ॥ यतो मया न मुक्तं तदविमुक्तं ततः स्मृतम् । तदेव गुह्यं गुह्यानामेतद्विज्ञाय ग्रुच्यते ॥ ज्ञानाज्ञानातिनिष्ठाया<mark>ं परमानन्दमिच्छता</mark>म् । या गतिविंहिता सुभु साऽविमुक्ते मृतस्य तु ॥ यानि चैवाविम्रक्तस्य देहे तुक्तानि कुत्स्नशः।

पुरी वाराणसी तेभ्यः स्थानेभ्यो ह्यधिका शुभा ॥ यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमी इवरः । ष्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रैव ह्यविम्रक्तकम् ॥ यत्तत् परतरं तत्त्वमविम्रक्तमिति श्रुतम्। एकेन जन्मना देवि वाराणस्यां तदाप्तुयात् ॥ भूमध्ये नाभिमध्ये च हृद्येन च मूर्द्धनि । यथा ऽविग्रुक्तमादित्ये वाराणस्यां व्यवस्थितम् ॥ वरुणायास्तथा चास्या मध्यं वाराणसी पुरी। तत्रैव संस्थितं तत्त्वं नित्यमेवाविम्रक्तकम् ॥ वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति । यथा नारायणादेवो महादेवादिवेब्वरः ॥ तत्र देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः। उपासते मां सततं देवदेवं पितामहम् ॥ महापातिकनो ये च ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । बाराणसीं समासाच ते यान्ति परमां गतिम् ॥ तस्मान्मुमुक्षुर्त्रियतो वसेद्वै मरणान्तिकम् । वाराणस्यां महादेवात् ज्ञानं लब्ध्वा विमुच्यते ॥ किन्तु विद्या भविष्यन्ति पापोपहतचेतसः । ततो नैवाचरेत्पापं कायेन मनसा गिरा॥ एतद्रहस्यं देवानां पुराणानां च सुत्रते । अविग्रुक्ताश्रयं ज्ञानं न कथिद्वेत्ति तत्त्वतः ॥ देवतानामृषीणां च झुण्त्रतां परमेष्ठिनि । देव्ये देवेन कथितं सर्वपापप्रणाशनम् ॥ यथा नारायणः श्रेष्ठो देवानां पुरुषोत्तमः । यथेश्वराणां गिरिशः स्थानानां चैतदुत्तमम् ॥

यैः समाराधितो रुद्रः सर्वस्मिन्नेव जन्मनि । ते विद्नित परं क्षेममविद्यक्तं शिवालयम् ॥ कलिकलमपसम्भूता येषामुपहता मतिः। न तेवां विदितुं शक्यं स्थानं तत्परमेष्ठिनः ॥ ये स्मरन्ति सदा काछं वदन्ति च पुरीमिमाम्। तेषां विनव्यति क्षिप्रमिहामुत्र च पातकम्। यानि चेह प्रकुर्वनित पातकानि कृतालयाः ॥ नाशयेत्तानि सर्वाणि देवः कालततुः शिवः। आगच्छध्वमिदं स्थानं सेवितं मोक्षकाङ्क्षिणाम् ॥ मृतानां चे पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे। तस्यात्सर्वेषयत्नेन वाराणस्यां वसेश्वरः ॥ योगी वाष्यथवाऽयोगी पापी वा पुण्यकृत्तमः । न वेदवचनात् पित्रोर्न चैत्र गुरुवादतः। मतिरुत्क्रमणीया स्यादविम्रक्तगति मति॥ स्त उत्राच।

इत्येवम्रुक्त्वा भगवान् व्यासो वेदविदाम्बरः। सहैव शिष्यप्रवरैवीराणस्यां चकार ह ॥ कल्पनरी मत्स्यपुराणे,

ईश्वर उवाच।

वाराणसीति भुतनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि। अत्रागता विविधदुष्कृतिकारिणोऽपि पापक्षयाद्विरजसः मातिभान्ति मर्स्याः ॥ एवं समृतं त्रियतमं मम देवि नित्यं क्षेत्रं विचित्रतरुगुरुमलतासुपुष्पम् ।

अस्मिन्मृतास्तनुभृतः पदमाप्नुवन्ति

मोक्षाख्यमेव मनसापि न संशयोऽत्र ॥

तथा

इदं गुद्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी मम ।

सर्नेषामेव जन्तूनां हेतुमेंक्षिस्य सर्वदा ॥

अस्मिन् सिद्धाः सदा देवि मदीयव्रतमाश्रिताः ।

नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्किणः ॥

अभ्यस्यन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः ।

नानालिङ्गधराः, मेखलाजिनादिलिङ्गधारिणश्रत्वार आश्र-

मिण इत्यर्थः।

तथा, मन्मना मम भक्तश्च मिय सर्वार्पितक्रियः। यथा मोक्षमिहामोति अन्यत न तथा कचित्॥ तथा,

विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन ।

महत्क्षेत्रिमदं तस्माद्विमुक्तिमिति स्मृतम् ॥

नैमिषे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे ।

स्नानात्संसेवनाद्वापि न मोक्षः प्राप्यते यतः ॥

इह सम्प्राप्यते येन तत एव विशिष्यते ।

प्रयागे वा भवेन्मोक्षो महाकालेऽथ वा पिये ॥

अमरकण्टके तद्वत्तथा कायावारोहणे ।

कालञ्जरे महाभाग इह वा मत्परिग्रहात् ॥

प्रयागाद्पि तीथीग्रचादिदमेव महत्स्मृतम् ।

विमुक्तं न मयेति । यद्यपि मन्दरादिगतेन शम्भुना चिरं तत्क्षेत्रं त्यक्तं तथापि छिङ्गरूपेण तदापि न स्यक्तमित्याशयः ।

अत एव काइि खण्डे, मन्दराद्रिगतेनापि क्षेत्रं नैतत् पिनाकिना। विमुक्तं छिङ्गरूपेण अविमुक्तं ततः स्मृतम् ॥ इदमेव महत्स्मृतमिति अल्पायसेनैवात्र मोश्लपाप्तेः। तथा. ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाग्निर्दीप्यते भृत्रम् । कैवल्यं परमं याति देवानामपि दुर्छभम् ॥ अव्यक्तलिङ्गेरीनिभिः सर्वसिद्धान्तवादिभिः। इह सम्पाप्यते मोक्षो दुर्छभोऽन्यत्र कर्हिचित् ॥ तेभ्यश्चाहं मयच्छामि योगैश्वर्यमनुत्तमम्। आत्मनश्चेव सायुज्यमीप्सितं स्थानमेव वा ॥ कुबेरस्तु महायक्षस्तथा सर्वापितक्रियः। क्षेत्रसंसेवनादेव गणेशत्वमवाप ह ॥ संवर्त्तो भविता यश्च सोऽपि भक्त्या ममैव तु। इहैवाराध्य मां देवि सिद्धि यास्यत्यनुत्तमाम् ॥ पराशरसुतो योगी ऋषिव्यासो महातपाः। धर्मयुक्तो भविष्यंश्र वेदसंस्थापवर्त्तकः ॥ वेत्स्यते सोऽपि पद्माक्षि क्षेत्रेऽस्मिन्ग्रुनिपुङ्गवः। ब्रह्मा देवर्षिभिः सार्द्धं विष्णुर्वायुर्दिवाकरः ॥ देवराजस्तथा शक्रस्तथान्ये त्रिदिवौकसः। उपासते महात्मानः सर्वे मामिह सुत्रताः ॥ अन्ये च योगिनः सिद्धाञ्जन्नरूपा महात्रताः। अनन्यमनसो भूत्वा मामिहोपासते सदा ॥ अलर्कश्च पुरीमेतां मत्प्रसादादवाप्स्यते ।

१ रंस्यते इत्यपि पाठः। १९ कीः तीः

स वैनां पूर्ववत्कृत्वा चतुर्वणिश्रमाकुलाम् ॥ स्फीतां जनपदाकीणीं अक्त्वा च सुचिरं नृपः। मयि सर्वार्पितपाणो मामेव प्रतिपत्स्यते ॥ ततः प्रमृति चार्वक्षि येऽपि क्षेत्रानिवासिनः । **गृहिणो** लिङ्गिनो वापि मञ्जक्ता मत्परायणाः ॥ मत्त्रसादाद्वमिष्यन्ति मोक्षं परमदुर्छभम् । विषयासक्तविचोऽपि त्यक्तधर्मरतिर्नरः ॥ इह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारे न विशेत्पुनः । ये पुनर्निर्ममा धीराः सस्वस्था विजितेन्द्रियाः ॥ व्यतिनश्च निरारम्भाः सर्वे ते याय भाविताः। देहभेदं समासाद्य दीप्यन्ते सङ्गवर्जिताः ॥ गता एव परं मोक्षं प्रसादान्यम सुत्रते । जन्मान्तरसद्स्रेषु युज्जन योगी यदाप्तुयात् ॥ तिमहैव परं मोक्षं मरणादिधगच्छति । एतत् सङ्क्षेपतो देवि क्षेत्रस्यास्य महत्फलम् ॥ अविम्रक्तस्य कथितं मया ते गृह्यमुत्तमम् । इहैव, जन्मनीतिशेषः तथा,

अविमुक्ते परा सिद्धिरविमुक्ते परा गतिः । जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत् ॥ ध्यानमध्ययनं दानं सर्वं भवति चाक्षयम् । जन्मान्तरसद्द्रमेण यत्पापं पूर्वसिश्चतम् ॥ अविमुक्तं भविष्टस्य तत्सर्वं वजति क्षयम् । अविमुक्तामिना दम्धममौ तुल्यमिवाहितम् ॥

<sup>&</sup>lt;mark>१ भीमन्त इत्यपि पाठः। २ योगमवाप्नुयात् इत्यपि पाठः।</mark>

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्रुदा वै वर्णसङ्कराः । कृमिम्लेच्छाश्च ये चान्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः॥ कीटाः पिपीलिकाश्चेव ये चान्ये मृगपक्षिणः। कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु पिये ॥ चन्द्रार्द्धमौलिनः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः । शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र मानवाः ॥ अकामो वा सकामो वा अपि तिर्ध्यमातोऽपि वा। अविमुक्ते त्यजन् माणान् मम लोके महीयते ॥ अविद्युक्तं यदा गच्छेत् कदाचित्कालपर्ययात्। अध्मना चरणौ भिन्दा तत्रैव निधनं व्रजेत् ॥ तथा, यानि तीर्थानि श्रूयन्ते त्रिषु छोकेषु सुवते । अविग्रुक्तस्य पादे तु नित्यं सिन्निहितानि वै ॥ तथा, यस्तत्र निवसेद्विमोऽसंयुक्तात्माऽसमाहितः। त्रिकालम्पि भुजानो वायुभक्षसमो भवेत्॥ निमेषमात्रमपि यो हाविमुक्ते तु भक्तिमान्। ब्रह्मचर्यसमायुक्तः स परं माप्नुयात्तपः ॥ योऽत्र मासं वसेद्धीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः। सम्यक्तेन व्रतं चीर्णे दिव्यं पाशुपतं महत्॥ जन्ममृत्युभयं तीत्वी स याति परमां गतिम्। नैःश्रेयसीं गतिं पुण्यां तथा योगगतिं वजेत् ॥ न हि योगगतिर्रुभ्या जन्मान्तरशतैरपि। माप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात् मभावाच्छङ्करस्य तु ॥ नैःश्रेयसी गतिः, मोक्षानुक्ला विशिष्टदेषमाप्तिः।

ब्रह्महा योऽभिगच्छेत अविम्रुक्तं कदाचन । तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्वह्महत्या निवर्तते ॥ तथा,

मेरोः शक्या गुणा वक्तुं द्वीपानां च तथैव च।
सम्रद्वाणां च सर्वेषां नाविम्रक्तस्य शक्यते ॥
अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु ।
वायुना मेर्यमाणानां स्मृतिनैवोपजायते ॥
अविम्रक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीश्वरः स्वयम् ।
कर्मभिः मेर्यमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति ॥
ईश्वरमेषितो पाति दुष्प्रापमकृतात्मभिः ।
अशाश्वतमिदं झान्वा मानुष्यं बहुकिल्बिषम् ॥
अविम्रक्तं निषेवत संसारभयमोचनम् ।
भोगमोक्षपदं दिव्यं बहुपापविनाशनम् ॥
तथा,

सदा यजित सत्रेण सदा दानं प्रयच्छित । सदा तपस्ती भवति अविद्यक्ते स्थितो नरः ॥ यो मां पूजयते नित्यं तस्य तुष्याम्यहं प्रिये । सर्वदानानि यो दद्यात् सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥ सर्वतीर्थाभिषेकी च स प्रपद्येत मामिह । तथा

अविमुक्तं गता ये वै महापुण्यकृतो नराः । अक्षया हाजराश्चेव अदेहाश्च भवन्ति ते । मत्मसादाद्वरारोहे मामेव मविशन्ति ते ॥ सथा,

शाकपणीशिनो दान्ताः सम्प्रक्षासा मरीचिषाः ।

#### काशीपरिच्छेदे वाराणसीमाहात्म्यम्।

दन्तोलुखलिनश्चैव अस्पकुट्टास्तथापरे ॥ सम्प्रक्षालाः, सद्यःप्रक्षालकाः स्वस्तनभक्ष्यरहिताः । मासि मासि कुशाग्रेण जलमास्त्रादयन्ति ये। **वृक्षमूलनिकेताश्च शिलाशय्यास्तथा परे** ॥ आदित्यवपुषः सर्वे जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । एवं बहुविधैधेमेरन्यत्र चरितत्रताः॥ त्रैकाल्यमपि ग्रुआना येऽविमुक्तनिवासिनः । तपश्चरन्ति वान्यत्र कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ येऽविम्रक्ते वसन्तीह स्वर्गे पतिवसन्ति ते। मत्समः पुरुषो नास्ति त्वत्समा नास्ति योषिताम् ॥ अविग्रुक्तसमं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति । अविमुक्ते परो योगो हाविमुक्ते परा गतिः॥ अविमुक्ते परो मोक्षः क्षेत्रं नैवास्ति तादृशम् । तथा, चतुर्मृत्तिः सदा धर्मस्तस्मिन् सन्निहितः मिये। चतुर्णामपि वर्णानां गतिस्तु परमा स्मृता ॥ तथा, परं गुह्यं समाख्यातं रमशानामिति संज्ञितम् । अविमुक्तं न सेवन्ते वश्चितास्ते नरा भ्रुवि ॥ अविमुक्ते स्थितैः पुण्यैः पांशाभर्वायुनेरितैः । स्पृष्ठा दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमां गतिम् ॥ अविम्रुक्तगुणा वक्तुं देवदानवमानवैः। न शक्यन्ते ह्यमेयत्वात् स्वयं यत्र भवः स्थितः ॥ नानाहितायिनायज्वा नाशुचिस्तस्करोऽपि वा। अविम्रुक्ते वसेचस्तु स वसेदीव्यरालये ॥

न तत्रापुण्यकृत् कार्थत्मभावादीश्वरस्य तु ।
अज्ञानाज्ञ्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा ॥
यित्किश्चिदशुभं कर्म कृतं मानुषबुद्धिना ।
अविमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सर्व भस्मसाद्भवेत् ॥
तथा,
द्वेतान् दीनकृपणान् पापान् दुष्कृतकारिणः ।
देवोऽनुकम्पया सर्वात्रयत्याशु परां गतिम् ॥
भक्तानुकम्पी भगवान् तिर्यग्योनिगतानि ।
भगवांस्तत्र नयति यत्र यान्ति न याज्ञिकाः ॥
तथा,
न सा गतिः कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे ।
या गतिर्विदिता पुंसामविमुक्तिनवासिनाम् ॥
तिर्यग्योनिगताः सन्ता येऽविमुक्ते कृतालयाः ।
कालेन निधनं प्राप्तास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्
मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः ।

कालेन निधनं प्राप्ताः सस्वा प्रश्निष्ठ क्र काल्याः ।
कालेन निधनं प्राप्ताः सस्वा प्रश्निष्ठ क्र क्रियां गातिम् ॥
मेरुमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः ।
अविग्रक्तं समासाद्य तत्सर्वे व्रजति क्षयम् ॥
इमज्ञानमितिविख्यातमविग्रक्तं शिवाल्यम् ॥
तत्र ब्रह्माद्यो देवा नारायणपुरोगमाः ।
योगिनश्च तथा साध्या भगवन्तं सनातनम् ॥
उपासते शिवं भक्ता मद्धक्ता मत्परायणाः ।
या गतिर्द्रानतप्तां या गतिर्यव्रयाजिनाम् ॥
आविग्रक्ते मृतानां तु सा गतिर्विहिता शुभा ।
तथा,

आदित्योपासनं कृत्वा विवाश्वामरतां गताः।

अन्येऽपि तत्र ये वर्णा भवभक्ताः समाहिताः ॥ अविमुक्ते विमुक्तास्ते यास्यन्ति परमां गतिस् । अष्टी मासा विहारस्य यतीनां संयतात्मनाम् ॥ एकत्र चतुरो मासानर्थं वा निवसेत्युनः। अविम्रुक्ते मविष्टानां विहारस्तुं न विद्यते ॥ न दोषोऽभिभवेत्तत्र दृष्टं शास्त्रे पुरातने । मोक्षोप्यसंशयस्तत्र पञ्चत्वं तु गतस्य वै ॥ स्त्रियः पतित्रता याश्र भवभक्ताः समाहिताः। अविमुक्ते विमुक्तास्ता यास्यन्ति परमां गतिम् ॥ परमा गतिमों सः। यत्र योगश्र मोक्षश्र प्राप्यते दुर्छभो नरैः। अविग्रक्तं समासाच नान्यद्रछेत्तपोवनम् ॥ सर्वात्मना तपः सैत्यं पाणिनां नात्र संशयः। अविमुक्ते वसेद्यस्तु मम तुल्यो भवेन्नरः ॥ यतो मया न विम्रुक्तमविम्रुक्तं ततः स्मृतम्। अविमुक्तं न सेवन्ते मूढा ये तामसा नराः॥ विण्मूत्ररेतसं मध्ये ते वसन्ति पुनः पुनः। कामः क्रोधोऽतिलोभश्र दम्भः स्तम्भोऽतिमत्सरः। निद्रा तन्द्रा तथा ऽऽलस्यं पैशुन्यमिति ते दश्च ॥ अविमुक्ते स्थिता विद्याः शक्रेण विहिताः स्वयम् । विनायकोपसर्गश्च सततं मूर्ध्नि तिष्ठति ॥ पुण्यमेतद्भवेत्सर्वे भक्तानामनुकम्पया । परं गुह्ममिति ज्ञात्वा ततः शास्त्रानुदर्शनात् ॥ च्याहृतं देवदेवैस्तु ग्रुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।

१ सेव्यं ब्राह्मणीरित्यपि पाठः।

मदसा विष्कुता भूमिरविमुक्तेन वर्जिता ॥
पूता समभवत्सर्वा महादेवेन रक्षिता ।
संस्कारस्तेन क्रियते भूमेरन्यत्र स्र्रिभिः ॥
दम्भः, कीर्त्यर्थे धर्मानुष्ठानम् । स्तम्भो गर्वः । अतिमत्सरोऽत्यन्तास्या । पैथुन्यं परदोषाविष्करणम् ।

तथा,

तं वै पाष्य महादेवमीक्वराध्युषितं शुभम् । अविम्रुक्तं कृतार्थोऽस्मीत्यात्मानम्रुपछक्षयेत् ॥ ऋषिदेवासुरगणैर्जपहोमपरायणैः । यतिभिर्मोक्षकामेश्र अविम्रुक्तं निषेव्यते ॥ नाविमुक्तं मृतः कश्चित्रस्कं याति किल्बिषी । ईक्वरानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिम् ॥ तथा,

भूर्लोकं चान्तिरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि च । अतीत्य वर्त्तते सर्वाण्यविमुक्तं प्रभावतः ॥ ये तु ध्यानं समासाद्य युक्तात्मानः समाहिताः । सिन्नियम्येन्द्रियग्रामं जपन्ति शतरुद्रियम् ॥ अविमुक्ते स्थिता नित्यं कृतार्थास्ते द्विजातयः । तथा.

न दानैन तपोभिश्च न यज्ञैनीपि विद्यया।
प्राप्यते गतिरिष्टा हि या ऽविम्रक्ते तु लभ्यते।।
नानावणी विवणीश्च चण्डाला ये जुगुप्सिताः।
किल्बिवैः पूर्णदेहाश्च प्रकृष्टैः पातकैस्तथा॥
भेषजं परमं तेषामिवमुक्तं विदुर्बुधाः।
जात्यन्तरहस्रेषु अविम्रक्ते स्रियेत यः।

भक्तो विश्वेश्वरे देवे न स भूयोऽभिजायते ॥ अत्र चेष्टं हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। सर्वपश्चयमेतस्मित्रविम्रुक्ते न संशयः ॥ काळेनोपरता यान्ति भवे सायुज्यमक्षयम् । तथा. न हि योगादते मोक्षः प्राप्यते भुवि मानवैः। अविमुक्ते तु वसतां योगो मोक्षश्च सिद्ध्यति ॥ अनेन जन्मनैवेह पाप्यते गतिरुत्तमा । एक एवं प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्य परमेक्त्ररि ॥ एकेन जन्मना देवि मोक्षं यास्यन्त्यनुत्तमम् । अविमुक्ते निवसता व्यासेनामिततेजसा ॥ नैव लब्धा कविद्धिक्षा श्राम्यमाणेन यवतः। श्चुधाविष्टस्ततः कुद्धोऽचिन्तयच्<mark>डापग्रुत्तमम् ॥</mark> मा भूत्रेपुरुषी विद्या मा भूत्रेपुरुषं धनम्। मा भूत्रेपुरुषं राज्यं व्यासो वाराणसीं शपत अविमुक्ते निवसतां जनानां पुण्यकर्मणाम् । विघ्नं स्जामि सर्वेषां येन सिद्धिनं विद्यते ॥ 'व्यासचित्तं तदा ज्ञात्वा देवदेव उमापतिः'। इत्येर्ध मात्स्ये दृश्यते ।

१ नैतदर्धर्मात्रं किन्तु 'भीतभीतस्तदा गौरीं तां त्रियां पर्यः भाषत । शृणु देवि वचो महां याद्दरां प्रत्युपस्थितम् ॥ इष्णद्वै-पायनः कोपाच्छापं दातुं समुद्यतः । देष्युवाच । किमर्थे शपते कुद्धो व्यासः केन प्रकोपितः। किं कृतं भगवंस्तस्य येन शापं प्रयच्छति । देवदेव उवाच । अनेन सुतपस्तप्तं बहून् वर्षगणान् प्रिये । भीतिना ध्यानयुक्ते द्वादशाब्दान् वरानने ॥ ततः श्चधा सु-

व्यासस्य दर्शनं दक्वा क्रत्वा वेषं तु मानुषम् । प्होहि भगवन् साधी भिक्षां ग्राहय सत्तम।। अस्मद्गृहे कदाचित्र्वं नागतोऽसि महामुने। एतच्छुत्वा शीतमना भिक्षां ग्रहीतुमागतः ॥ भिक्षां दत्त्वा तु व्यासाय षड्टसाममृतोपमामु । अनास्वादितपूर्वी सा भक्षिता मुनिना ततः ॥ भिक्षां व्याससुतो अक्तवा चिन्तयन् हृष्टमानसः। व्यासः कमलपत्राक्ष इदं वचनमब्रवीत् ॥ देवो देवी नदी गङ्गा मिष्टमत्रं ग्राभा गतिः। वाराणस्यां विशालाक्षि वासः कस्य न रोचते ॥ एवमुक्तवा ततो व्यासो नगरीमवळोकयन् । चिन्तयंश्चापि तां भिक्षां हृद्यानन्दकारिणीम् ॥ अपस्यत्पुरतो देवं देवीं च गिरिजां तदा । यहाङ्गणस्थितं व्यासं देवदेवोऽत्रवीदिदम् ॥ इह क्षेत्रे न वस्तव्यं क्रोधनस्त्वं महामुने। एवं समयमापन्नो देवं व्यासोऽन्नवीद्वनः ॥

चतुर्द्द्रयां तथाष्ट्रम्यां प्रवेशं दातुमहिसि ।

संजाता भिक्षामिततुमागतः। नैवास्य केनचिद्धिक्षा श्रासार्धमिपि
भामिनि ॥ एवं भगवतः काल आसित्याण्मासिको मुनेः । ततः
कोधपरीतात्मा शापं दास्यित सोऽधुना॥ यावकेष शपेत्तावदुः
पायस्तत्र चिन्त्यताम् । कृष्णद्वैपायनं ज्यासं विद्धि नारायणं
प्रिये ॥ कोऽस्य शापान्न बिभेति हापि साक्षात्पितामहः । अदैवं
दैवतं कुर्यादेवं चाष्यपदैवतम् ॥ आवां तु मानुषौ भृत्वा गृहस्थाविह वासिनौ। तस्य तृप्तिकरीं भिक्षां प्रयच्छावो वरानने ॥ एवमुक्ता ततो देवी देवेन शम्भुना तदा'। इत्यप्यधिकं मुद्रितमात्स्ये
एइयते।

एवमस्तिवत्यनुज्ञाय तत्रैवान्तरधीयत ॥
न तद्गृहं न सा देवी न देवो ज्ञायते कचित् ।
एवं त्रैलोक्यविष्यातः पुरा व्यासो महातपाः ॥
ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान् सर्वान् स्थितस्तस्यैव पार्व्यः ।
एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं शंसन्ति पण्डिताः ॥
नथाः,
तपांसि यानि पठ्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये ।

तपांसि यानि पठ्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये। सर्वतीर्थाभिषकं तु सर्वदानफलानि च॥ सर्वयज्ञेषु यत्पुण्यमविद्यक्ते तदाप्नुयात्। पाद्ये,

भूरिगुम्नं प्रति सालङ्कायनगाक्यम् ।
काशीं गच्छ महाराज सर्वपापप्रणोदिनीम् ।
सम्प्राप्य सकलं पापं क्षययिष्यसि सर्वथा ॥
प्रत्ययार्थं च राजेन्द्र नीलीसिचयसम्भवान् ।
आनिशं कञ्चुकान् पश्च परिधत्स्व महामते ॥
आकाशीदर्शनान्ता हि हृष्टाः स्युश्चन्द्रसिन्नभाः ।
कञ्चुका हि यदा नैल्यं जहुः काशीविलोकनात् ॥
तदा त्वं तत्स्वकलुषं क्षयितं वेतिस सर्वशः ।
ब्रह्मपुराणे,

ब्रह्मोवाच ।

अविमुक्तं च भवतः स्थानं यद्वै पुरातनम् । कपालमोचनं तीर्थं तव तत्र भविष्यति ॥ अहं च त्वं स्थितस्तत्र विष्णुश्चापि गमिष्यति । दर्शनात् भवतस्तत्र महापातिकनश्च ये ॥ तेऽपि भोगं समश्चन्ति विशुद्धा भवने मम ।

तथा, विम्रुक्तो ब्रह्महत्यायास्तिष्ठ रुद्र यथासुखम् । अविद्युक्ते मया दत्ते तिष्ठ त्वं भार्यया सह ॥ लिङ्गपुराणे, अन्यच ते प्रवक्ष्यामि उपायं ज्ञानसाधनम् । यानि तीर्थानि चोक्तानि व्योमतन्त्रे पुरा मया ।। तेषामत्याधिकं तीर्थमविमुक्तं महामुने । सर्वतीर्थानि च मया तस्मिन् स्थाने प्रतिष्ठिताः ॥ न कदाचिन्मया मुक्तं स्थानं च सततं मुने। सर्वतीर्थमयं पुण्यं गुह्याद्गुह्यतरं महत् ॥ स्थानानां चैव सर्वेषामादिभूतं महेक्वरम्। यत्र सिद्धिं परां प्राप्ता मुनयो मुनिसत्तम ॥ अनेनैव शरीरेण प्राप्तं निर्वाणमुत्तपम् । तत्र चैवं तु सम्भूतो ज्ञानं चाप्नोति मानवः॥ गच्छ वाराणसीं शीघं यत्र देवः सनातनः। देवताभिः समस्ताभिस्तत्र देवः पिनाकधृक् ॥ स्त्यते वरदो देवैर्ब्रह्मादिभिरभीक्ष्णशः। तत्रासिर्वरणा चैव निम्नगे सिद्धसेविते ॥ बहुजन्माप्तपापानां नष्टानां देहिनां भ्रुवि । क्षालनं कुरुते देवी सा नदी तत्र जान्हवी ॥ या दशा सर्वभूतानां या स्वर्गः सारितां वरा । या माता सर्वभूतानां सा गङ्गा यत्र निम्नगा ॥ ह्या दृष्टिः। एतमेव वचनप्रचयं प्रायशो हेमाद्रिरपि लिखति स्म । काशीखण्डे. प्रयागतोऽपि तीर्थेशात् सर्वेषु सुवनेष्वपि ।

अनायासेन वै मुक्तिः काश्यां देहावसानतः। प्रयागादिष वै रम्यमविम्रुक्तं न संशयः ॥ यत्र विश्वेश्वरः साक्षात् स्वयं समधितिष्ठति । अविग्रक्तान्महाक्षेत्राद्विश्वेशसमाधिष्ठितात् ॥ न च किञ्चित्कचिद्रम्यमिह ब्रह्माण्डगोलके। अविमुक्तमिदं क्षेत्रमपि ब्रह्माण्डमध्यगम् ॥ ब्रह्माण्डमध्ये न भवेत् पश्चक्रोशप्रमाणतः । यथा यथा हि वर्द्धेत जलमेकार्णवस्य च ॥ तथा तथोन्नयेदीशस्तत् क्षेत्रं मलयादपि। क्षेत्रमेतत् त्रिशुलाग्रे शुलिनस्तिष्ठति द्विज ॥ अन्तरिक्षे न भूमिष्ठं नेक्षन्ते मूढबुद्धयः। सदा कृतयुगं चात्र महापर्व सदात्र वै॥ न ग्रहास्तोद्यकृतो दोषो विक्वेक्वरालये। सदा सोम्यायनं तत्र सदा तत्र महोदयः ॥ सदैव मङ्गलं तत्र यत्र विश्वेक्वरस्थितिः। यथा भूभितले विष पुरुषः सन्ति सहस्रशः॥ तथा काशी न मन्तव्या कापि छोकोत्तरा त्वियम्। मया सृष्टानि विभेन्द्र भुवनानि चतुर्दश ॥ अस्याः पुर्व्या विनिर्माता स्वयं विश्वेश्वरः प्रभुः। पुरा यमस्तपस्तप्त्वा बहुकालं सुदुश्ररम् ॥ त्रैलोक्याधिकृतिं पाप्तस्त्यक्त्वा वाराणसीं पुरीम्। चराचरस्य सर्वाणि यानि कर्माणि तानि च।। गोचरे चित्रगुप्तस्य काशीवासकृतादृते । प्रवेशो यमदूतानां न कदाचिद्विजोत्तम ॥ तथा,

अद्य प्रातः परक्वो वा मरणं प्राप्तमेव च ।
यावत्कालं विलम्बोऽस्ति तावत् काश्रीं समाश्रयेत् ॥
तथा,
दुरं मे मरणं युवाऽहमधुना धार्यं न चित्ते त्विति
श्रोतव्यो निभृतं कृतान्तमहिष्यैवेयघण्टारवः ।
नैकट्यात्मकटोत्कटश्रुतिपुटीं सम्प्राप्य हित्वा द्वतं
जीर्णी पर्णकुटीं ततः पद्यमितर्गच्छेत् पुरीं धूर्जिटेः ॥
पातालखण्डे,

मुनय ऊचुः । इत्थं मुक्तिपदायिन्यां सत्यां काश्यां भृगो भुवि । ऋषयो मुनयश्चान्ये किमर्थे मुक्तिसाधने ॥ हिश्यन्ति श्रवणे ध्याने मनने वीतकल्मषाः ।

ततो भृगुवाक्यम् ।
श्रूयतामृषिशार्द्वा यद्वस्यामि तु तत्त्वतः ।
संशयो नेह कर्त्तव्यो युष्माभिर्द्धमेबुद्धिभिः ॥
विचित्रहचयो छोका बद्धश्रद्धाः कचित्कचित् ।
यथेष्टं हि विचेष्टन्ते स्वतन्त्रास्तत्र तत्र ह ॥
इत्युक्तवा—

अनेकोपायलभ्यं हि यत्फलं भवति द्विजाः।
प्रवृत्तिः स्वेच्छया तत्र सर्पलोके हि दृश्यते ॥
यथा कश्चित् प्रस्नार्था समानासु लतासु च ।
समानश्रमगम्यासु समानकुसुमासु च ॥
विद्यमानासु कस्यां चित् प्रवर्तेत न सर्वतः।
यथा लोका यथाकामं श्रयन्ते मोक्षसाधनम् ॥
इत्युक्तम् । काशीपद्निक्किर्पि—

## काशीपरिच्छेदं काश्यादिपदनिक्किः। १५९

काशीखण्डे, काशते यत्र यज्जयोतिस्तदनारूयेयमीश्वर । अतो नामापरं चास्तु काशीति प्रथितं विभो ॥ तथा. काशो ब्रह्मोति व्याख्यातं तह्नह्म प्राप्यतेऽत्र हि । तस्पात्काशीगुणान् सर्वे तत्र तत्र वदंनित हि ॥ तथा, काशो ब्रह्मेति व्याख्यातं तद्विवर्त्ते जगद्भ्रयः। अविग्रुक्तं तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिनः॥ तथा. इमशब्देन शवः प्रोक्तः शानं शयनमुच्यते । निर्वचन्ति इपशानार्थं मुने शब्दार्थकोविदाः ॥ महान्त्यपि च भूतानि मलये सम्रपस्थिते। शेरते ऽत्र शवा भूत्वा अपशानं च ततो भवेत् ॥ असिश्व वरणा चैव क्षेत्ररक्षाकृते कृते । वाराणसीतिविख्याता तदारभ्य महामुने ॥ लेंड्रे, अविश्वब्देन पापं तु कथ्यते वेदवादिभिः। तेन पापेन तत् क्षेत्रं वर्जितं वरवार्णिनि ॥ अतोऽविमुक्तमित्यर्थः। मात्स्ये तु, न विमुक्तं मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन । महत्क्षेत्रमिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम् ॥ इत्युक्तम्। पाद्ये,

आनन्दकाननं तद्धि शङ्करस्यातिवल्लभम् । इति । अथ काशीनाममाहात्म्यम् ।

नारदीये,

बहुनात्र किमुक्तेन वाराणस्या गुणान् प्रति । नामापि ग्रुणतां काश्याश्रतुर्वगों न दृरतः ॥ एतेन चतुर्वर्गपाप्तिकामः काशीनामग्रहणमहं करिष्य इति

वाक्यं सिद्धाति ।

स्कान्दे,

काशीकाशीतिकाशीति रसना रससंयुना । यस्य कस्यापि भूयाचेत् स रसशो न चेतरः ॥ पाद्मे,

काशीतिवर्णद्वितयं स्मरंस्त्यज्ञति पुद्गल्लम् । यत्र कापि भवेत्तस्य कैलासे वसतिः स्फुटा ॥ पुद्गलं शरीरम् । पूर्यते गलति चेतिच्युत्पत्तेः । तथा,

ब्रह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीर्त्तनात् । त्यजन्ति पापिनं काशी सा केनेहोपमीयते ॥ तथा,

वाराणसीति काञ्चीति महामन्त्रमिमं जपन् । यावज्जीवं त्रिसन्ध्यं तु जन्तुर्जीतु न जायते ॥ अथ काञ्चीस्मरणमाहात्म्यम् ।

लिङ्गपुराणे,

देवदेव उवाच । ये स्परिष्यन्ति मत्स्थानमित्रमुक्तं सदा नराः निर्धृतसर्वपापास्ते भविष्यन्ति गणोपमाः ॥ तेन सर्वपापश्चयकाम इति प्रयोज्यम् ।
काद्यीखण्डे,
योजनानां शतस्थोऽपि योऽनिमुक्तं स्मरेद्धृदि ।
बहुपातकपूर्णोऽपि न स पापैः प्रबाध्यते ॥
मम प्रियस्य क्षेत्रस्य योऽनिमुक्तस्य संस्मरेत् ।
माणप्रयाणसमये दूरगोऽप्यघनानपि ॥
स पापपूरामुत्सुज्य स्वर्गभोगान् समञ्जते ।
काश्चीस्मरणपुण्येन स्वर्गाद्भृष्ट्यो हि जायते ॥
पृथिच्यामेकसाद् भूत्वा भुक्त्वा भोगानचेकशः ।
प्राप्याविमुक्तं तत्पुण्याक्षिर्वाणपदभाग्भवेत् ॥ इति ।

अथ काशिदशैनमाहात्म्यम् । काशीमधिकृत्य लिङ्गपुराणे, आगमिष्यन्ति यां द्रष्टुं ये जना योजनेन तु । ते ब्रह्महत्यां मोध्यन्ति भविष्यन्ति ममानुगाः ॥ तथा,

अतीतं वर्त्तमानं च ज्ञानाद्ञ्ञानतोऽपि वा । सर्वे तस्य च यत्पापं क्षेत्रं दृष्ट्वा विनश्यति ॥ अतीतं, अतीतजन्मकृतम् । वर्त्तमानं, वर्त्तमानजन्मकृत-म् । तेनातीतजन्मकृतवर्त्तमानजन्मकृतसर्वपापनाशकाम इति

भयोगः ।

काशिखण्डे,
प्रयागस्नानपुण्येन यत्फलं स्याच्छित्रप्रदम् ।
काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्रद्धयाऽस्तु वै ॥
इति विष्णोर्वरं श्रुत्वा देवदेवो जगत्पतिः ।
खवाच च प्रसन्नात्मा तथास्तु मधुसूदन ॥ इति ।
२१ ती ति

अथ काशिस्तुतिमहिमा।

काशीखण्डे,

कार्शी यः स्तौति मेथावी यः कार्शी हृदि थारयेत्। तेन तप्तं तपस्तीत्रं तेनेष्टं क्रतुकोटिभिः ॥ इति । क्रतुकोटिफलसमफलपाप्तिकाम इति वाच्यम् । अथ प्रवेदामहिमा ।

मात्स्ये, यदि पापी यदि श्रटो यदि वा ऽधार्मिको नरः । ग्रुच्यते सर्वपापेभ्योऽविग्रुक्तं पविशेद्यदि ॥ एवं च सर्वपापविग्रुक्तिकामोऽविग्रुक्तपवेशपहं करिष्ये इति वाच्यम् ।

तथा,

वाराणस्यां तु यः कश्चित् प्रविष्टो ब्रह्मघातकः। तिष्ठते क्षेत्रवाह्ये तु निर्गतं गृह्णते पुनः॥

तिष्ठते, ब्रह्महत्येतिशेष इति कल्पतरुः । अत्रात्मगुणस्याधर्मस्य वहिःस्थितिपुनर्ग्रहणयोरसम्भवादीहशभयप्रदर्शनस्य काशीतो बहिर्न निर्गन्तव्यमित्यत्र तात्पर्व्यमिति बहवः । वस्तुतो निर्गमपागभावासमानकालीनप्रवेश्रस्येव ब्रह्महत्याऽधर्मनाशकत्वात्ताहशप्रवेशेऽधर्मो नश्यतीत्यत्रैव तात्पर्यम् । यृक्तते पुनिर्त्यस्यापि निर्गमोतरं नरकं जनयतीत्यर्थः । अथ वा तद्धिष्ठात्री देवता यकृते इत्यर्थः । अत्र कश्चित्—

जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसाश्चितम् । अविग्रुक्तं प्रविष्टस्य तत् सर्वं व्रजति क्षयम् ॥ इति दर्शनाज्जन्मान्तरीयमेव पापं प्रवेशास्त्रस्यति नैहिकमि- त्याह । तन्न। 'यदि पापी यदि शठ' इत्यादिवाक्येनैहिकस्यापि क्षयावगमात् । जन्मान्तरीयशाठ्ये शटपदाश्योगात् ।

अतीतं वर्त्तमानं च ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा । सर्वे तस्य च यत्पापं क्षेत्रं दृष्टा विनश्यति ॥ इति पूर्विलिखितवचनाच ।

नन्वेवं काशीप्रवेशात् क्षीणनिखिलपातकस्य निर्गम एव चौरादिना व्यापादितस्य तदुत्तरं स्वर्गभो-गेन प्रक्षीणानिखिलसुकृतस्य नापवर्गः तद्धेतुतस्वज्ञानाभावा-त्, नापि सांसारिकसुखाचनुभवः पुण्यापुण्यविरहादिति । मै-वम् । तस्यापि चौरादितो मरणे दुर्मरणमस्तदुरितसद्भावा-त् रोगादिना परणे नित्याकरणजनितकल्पषसत्त्वेन शरी-रग्रहणोपपत्तेरिति पाश्चः । परे तु सन्ति केचन पुण्यविशेषा यदीयशेषाद्भुवि सम्भूय सार्वभौमभोगमनुभवन्ति तत्रैव च सु-कतदुष्क्रते चिन्वानाः पुनर्मरणजन्मनी पत्यापद्यन्त इति । न-च गर्भवासवेदनाया दुरिताधीनतया काशीस्पर्शनिरस्तपातक-स्य कथं सार्वभौमभोगभूमिदेहसम्भवोऽपीतिवाच्यम्, स्वर्गे-Sपि पातभीतिमभूतवेदनानुभवेन तत्तत्युण्यविशेषाणां राज्यज-नितपाज्यसुखानुभावकतायाः श्रुतिसिद्धत्वेन च पारव्यवत् ताहज्ञां केषांचित् कलमषाणां काजीस्पर्जाविनाइयत्वकल्पना-दित्याहुः । के चिक्तु प्रारब्धस्य काशीप्रवेशाद्पि न विनाश इति स्थितिः । सन्ति च कानिचित्पारब्धानि यानि द्वित्राण्य-पि जन्मान्यर्जयन्ति तद्बलादेव तस्य पुनर्जन्मादिकम् । अनीहशस्य काशीपवेशात् झटिति निर्गतस्य का गतिरितिचेत्, <mark>न । तादशे पाणिनि मानाभावादित्याहुः ।</mark>

#### अथ काशीवासमहिमा।

मात्स्ये,
यस्तत्र निवसेदिमः संयतात्मा समाहितः ।
त्रैकाल्यमपि भुज्जानो वायुभक्षः सदा भवेत् ॥
निमेषमात्रमपि यो हाविभुक्ते तु भक्तिमान् ।
ब्रह्मचर्यसमायुक्तः स परं पाष्तुयात्तपः ॥
तत्र मासं वसेदीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ।
सम्यक् तेन वतं चीर्णं दिव्यं पाञुपतं महत् ॥
सम्यक्चीर्णदिव्यपाशुपतव्रतफलसमफलमाप्तिकाम इति वा-

क्यम्।

काशीखण्डे,
तप्ता तपांति सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रियेः।
यत् फलं छभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यामेकरात्रतः॥
त्रिरात्रमपि ये काश्यां वसन्ति नियतेन्द्रियाः।
तेषां पुनन्ति नियतं स्पृष्टाश्चरणरेणवः॥
तथा,
संवत्सरं वसंस्तत्र जितकोधो जितेन्द्रियः।
अपरस्वविपुष्टाङ्गः परार्थपरिवर्जकः॥
परापवाद्रितः किश्चिद्दानपरायणः।
समाः सहस्रमन्यत्र तेन तप्तं महत्तपः॥ इति।
अथ यावजीवकाशिवास्ममाहात्स्यम्।
मात्स्ये,

आदेहपतनाद्यावत् तत् क्षेत्रं या न मुश्चति । न केवछं ब्रह्महत्या भाकृतश्च निवर्त्तते ॥ काद्यीखण्डे, यावज्जीवं वसेचस्तु क्षेत्रमाहात्म्यविश्वरः । जन्ममृत्युभयं हित्वा स याति परमां गतिम् ॥ इति ।

अथ क्षेत्रसन्न्यासाविधिः।

उपपुराणे, माघशुक्रचतुर्देश्यामुपोष्यैव पुरोऽहनि । ब्राह्मणान् भोजयेत्पश्चादेकं वापि सदक्षिणम् ॥ गत्वा मौनेन च स्नानं ज्ञानवाप्यां समाचरेत्। शुल्काम्बर्धरो भूत्वा नत्वा दुण्टिविनायकम् ॥ दण्डपाणि ततो नत्वा दृष्ट्वा विश्वेश्वरं च माम्। श्रीमुक्तिमण्डपं गत्वा कुर्यात् सङ्कल्पमात्मना ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा जपेत्पश्चाक्षरं मनुम्। करिष्ये क्षेत्रसंन्यासमिति सश्चिन्तयेद्धुधः ॥ पश्चक्रोशाद्धहिः क्षेत्रात्र गच्छाम्यम्बिकापते । इमं मन्त्रं पठेदुचैद्विस्त्रः पश्च च सप्त वा ॥ नपस्क्रत्य महादेवं दण्डपाणि ततो व्रजेत् । साक्षीकृत्य महात्मानं दण्डपाणि विनायकम् ॥ श्रीकालभैरवं चैव साक्षीकुर्यात् प्रयवतः । एवं कृत्वा विधानेन पश्चात् कुर्याच भोजनम् ॥ पूर्वसिश्चतवित्तादि दद्यात् सर्वे ममाज्ञया । सर्वेपापाविनिर्धक्तो सुच्यते नात्र संशयः॥

उपोष्यैवेति । पूर्वदिने उपोष्य चतुर्द्द्रयामनया राखा क्षेत्र-संन्यासं कुर्यादित्यर्थः । अत्र क्षत्रियस्य नाधिकारः तस्य मतिग्रहानधिकारेण सर्वस्वदानोत्तरं जीवनवियोगापत्तेरित्येके । वस्तुतः क्षत्रियब्रह्मचारिणामिवात्यन्तानुपपत्तौ प्राणवात्रार्थ भिक्षाटने ऽपि न दोषः । अयं च वाराणसीक्षेत्रस्य संन्यासो न तु काश्याः।

मध्ये पदिसणं कुर्यादसीवरणयोः कृती । इति सन्न्यासिनोऽसीवरणोळ्ळङ्गननिषेधादिति । एतानि वचनानि कल्पतरुकारादिभिरिळिखितानि तन्मते यावज्जीवं वाराणसीं न मोक्ष्यामीति सङ्कल्पः कदाचित्कार्यः स एव सन्न्यास इति ।

अथ काशीमरणमहिमा। विषयासक्तविचोऽपि त्यक्तधर्मरतिर्नरः। इह क्षेत्रे मृतः सोऽपि संसारं न विशेत् पुनः ॥ काशीखण्डे काशीमधिकृत्य, तत्रोत्क्रमणकाले तु साक्षाद्विश्वेश्वरः स्वयम् । व्याचष्टे तारकं ब्रह्म येनासी तन्मयो भवेत्॥ इत्यादिकमनुसन्धेयम् । काशीवासिना पापात्रिष्टत्तेन भवितव्यम् । यत्तु काश्यां पापं नोत्पद्यत एवेति, तम्न । यानि चेह मकुर्वन्ति पातकानि कृतालयाः। नाशयेत्तानि सर्वाणि देवः कालततुः शिवः ॥ इति कूर्भपुराणविरोधात्। कृत्वापि काश्यां पापानि काश्यामेव स्त्रियेत चेत्। भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि पुनर्मक्तिपवाप्स्यति ॥ काश्यां मृतानां जन्तूनां दैवात्पापक्रतामपि। न पातो नरके तेषां तेषां शास्ताऽहमेव यत्॥ इति काशीखण्डविरोधाच । वाराणस्यां स्थितो यो वे पातकेषु रतः सदा । योनिं प्रविक्य पैकाचीं वर्षाणामयुतत्रयम् ॥

पुनरेव च तत्रैव ज्ञानमुत्पद्यते ततः ।

मोशं गिमिष्यते सोऽपि गुग्धमेतत् खगाधिप ॥

इति गरुडपुराणविरोधाच ।

अधर्मिष्ठस्य तत्सेत्रे यातनान्ते दिशेन्मतिम् ।

इति वचनाच । अत एव
नाविम्रुक्ते मृतः कश्चित्ररकं याति किल्विषी ।

इत्यस्याप्युपयितः । भैरवयातनाया एव सम्भवेनादो
षत्वात् । न च-

नानाहितायिनीयज्ञो नावती न च तस्करः।
इत्यनेन विरोधः। काशीवासी आहितायिफलं यागफलं
च लभते तास्कर्यफलं यमयातनां च नानुभवतीत्याशयात्।
ननु काशीकृतपापानां तन्मरणादपि न मोक्षः।

अज्ञानं वसनं वासः काश्यां येवाममार्गतः । कीकटेन समा काशी सत्यं सत्यं खगश्वर ॥

इति गरुडवचनादवगम्यते । तत्कथं यातनान्ते मुक्तिरिति-चेत्, न । निष्पापानां काशीमृतानां यादशी काशी तादशी न सपापानां, ते स्वविकम्बेनैव विदेहकैवल्यं भजन्ते, एते पापभोगे-नेतिभावात् । कीकटसाम्यमपि पापभोगानुकूलत्वेन ।

काशीखण्डे,
चराचरस्य सर्वस्य यानि कर्माण तानि वै।
गोचरे चित्रगुप्तस्य काशीवासकृताहते॥
प्रवेशो यमदृतानां न कदाचिह्निजोत्तम।
पध्येकाशीपुरि कापि रक्षिणस्तत्र तह्नणाः॥
स्वयं नियन्ता विश्वेश्वशस्तत्र काश्यां तनुत्यजाम्।
तत्रापि कृतपापानां नियन्ता कालभैरवः॥

तत्र पापं न कर्त्तेव्यं दारुणा रुद्रयातना । अहो रुद्रपिशाचत्वं नरकेभ्योऽपि दुःसहम् ॥ पापमेव हि कर्तव्यं मतिरस्ति यदीहशी। सुखेनान्यत्र कर्त्तव्यं मही हास्ति महीयसी ॥ अपि कामातुरो जन्तुरेकां रक्षति मातरम्। अपि पापकृता काशी रक्ष्या मोक्षार्थिनैकिका ॥ <mark>परापवादशीलेन परदाराभिलाविणा ।</mark> तेन काशी न संसेव्या क काशी नियमः क सः ॥ अभिलष्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र प्रतिग्रहैः। परस्वं कपटैर्वापि काशी सेव्या न तैर्नरैः ॥ त्यक्तवा वैश्वेश्वरीं भक्ति येऽन्यदेवपरायणाः। सर्वथा तैर्न्न वस्तव्या राजधानी पिनाकिनः ॥ अन्नार्थिनस्तु ये तिपा ये च कामार्थिनो नराः। अविग्रुक्तं न तैः सेव्यं योक्षक्षेत्रमिदं यतः ॥ शिवनिन्दापरा ये च वेदनिन्दापराश्च ये। वेदाचारप्रतीपा ये सेच्या वारणसी न तै: ॥ परद्रोहिथयो ये च परेष्यीकारिणश्च ये। परोपतापिनो ये वै तेषां काशी न सिद्धये ।। इति । तथा, अन्यत्र यत्कृतं पापं तत् काइयां परिणइयति । वाराणस्यां कृतं पापमन्तेगेहे विनश्यति ॥ अन्तर्गेहे कृतं पापं पश्चाच नरकावहम् । पिशाचनरकपाप्तिर्गच्छत्येव बहिर्यदि ॥ न कल्पकोटिभिः काइयां कृतं कर्म प्ररूप्यते। किन्तु रुद्रपिशाचत्वं जायते निरयत्रयम् ॥ इति ।

अनेन जन्मनैवेह प्राप्यते गतिरुत्तमा ।
इति वचनसङ्गतं पांधे काशीकृतपापस्य क्रमेलकस्य श्रः
इस्य नानाजन्मश्रवणात् । तथाहि—
क्रमेलकस्तु मूषायां ध्मातो वर्षसहस्रकम् ।
तावत्कालं शीतहदे बुशुने दुःसमुत्कटम् ॥
'ततो निर्जलनिर्भक्ष्ये कृमिदेहधरोऽभवत् ।
तत्रैव सारमेयोऽभूद्रलन्मांसः सुदुःस्तितः ॥
त्रिश्चित्रात्समाः पश्चाचावत्कालं गजोऽभवत् ।
ततः सङ्कीर्णयोनीनि करीराणि व्यधारयत् ॥
अथ शूद्रश्ररीरं तु दधे नाम्ना क्रमेलकः ।
ततो भैरवद्तेस्तैः स नीतो भैरवाम्रतः ॥
कालभैरवं हष्ट्वैव कृद्रपैशाच्यमान्नवान् ।

त्रिंशद्वर्षसहस्राणि क्षुत्तृष्णाभ्यां विवर्जितः ॥ इति, मैवम्। योनिजश्ररीरान्तरं न भवतीत्यत्रैव ''अनेन अन्मना'' इत्यस्य तात्पर्यात्। भैरवाध्यानमात्रेणैव क्रमेलकादीनां यातना-

शरीरसम्भवः। उक्तं च-

पातालखण्डे, यद्यत्पापं काशिकायामवाप्तं स्थूलोत्कृष्टं ज्ञानतोऽज्ञानतो वा। तत्त्रज्ञोगमापणायैव देहा अयोनिजा नैव स्वेच्छाविधानाः॥ तथा, यथा याम्ये हि नरके यातनादुःखभागिनः।

यया याम्य ह नरक यातनादुःखमाग्नाः । अयोनिजाता देहाः स्युस्तद्वदत्रावधार्य्यताम् ॥ इति बहवः। वस्तुतोऽनेम जन्मनेत्यस्य काशीकृतदुष्कृतभो-गाननुकुळं जन्मान्तरं न भवतीत्यत्र तात्पर्यान्नामुपपत्तिग- न्धोऽपि । अत एव काशीकृतदुष्कृतस्य कस्यचित्तत्रैव मृतस्यापि तत्तचोनिषु दश जन्मानि पद्मपुराणे श्रूयन्ते काञ्चनमालिनी-दत्तमाघस्नानपुण्येन निष्कृतिश्च । तथाहि—

अविमुक्ते छतं पापं वज्रलेपीभवेत् दृहम् ।
वज्रलेपेन पापेन तेन मे जन्म राक्षसम् ॥
रौद्रं क्रूरतरं पापं सम्भूतं हिमपर्वते ।
द्विजातौ युभ्रयोनौ माक् त्रिव्याघ्रो द्विःसरीसृषः ॥
एकवारमुल्कश्च विद्वराहस्ततः परम् ।
इदं हि दशमं जन्म राक्षसं ह्यत्र भामिनि ॥
अतीतानि सहस्राणि वर्षाणां पश्चसप्ततिः ॥
ददौ सा माघनं पुण्यं तस्मै दृद्धाय रक्षसे ।
इप्णु राजन्विचित्रं त्वं प्रभावं माघधर्मजम् ॥
तदैव पाप्तपुण्यं मां विमुक्ता राक्षसी तनुः ।
सम्भूतो देवतारूपस्तेजोभास्वरविग्रहः ॥

वज्रलेपत्वं भोगनाइयता । यदि काशीमरणोत्तर यो-निजशरीराणि नोत्पद्यन्ते तदेदमुपाख्यानमुपेक्षणीयं स्यात् । तस्मादनेन जन्मनेति काशीक्रतदुष्कृतभोगाननुकूलजन्माभा-वपरम् अथ वा निष्पापपर्मिति न किञ्चिद्पचीयते इति स्मर्त्तव्यम्। एवं च भैरवेच्छानधीनयोनिजशरीरं न भवतीत्येत-त्परमन्यथोक्तोपाख्यानविरोधापत्तेः । इदमपि काशीमृतस्य रा-क्षसजन्मादिकमत्युत्कटस्य काशीकृतपाप्मनः फलमिति पद्मपुरा-णादेवावसीयते ।

तथाहि,

राणु सुश्रोण्यहं काश्यां बह्हचो वेदपारगः। इत्यायुक्तवा-

# काशीपरिच्छेदे काशीवासिनोऽन्यत्रमृतस्यफलं।१७१

वाराणस्यां कृतो घोरो मया दुष्टः मितप्रहः।
बहुधा बहुवारं च निषिद्धः कुत्सितो बहुः।।
चण्डालस्यापि न त्यक्तो मया भद्रे मितप्रहः।
अन्यच पातकं भद्रे ममाभून्मूढचेतसः॥
तन्नास्ति दुष्कृतं भद्रे मया तत्र न यत्कृतम्।
अन्यच श्रूयतां दोषः क्षेत्रस्य वरवणिनि॥
अतिमुक्तेऽणुमात्रं हि तत्पापं मेरुतां त्रजेत्।
न धर्मस्तु मया तत्र सिश्चतस्तत्र जन्मिनि॥
ततो बहुतिथे काले मृतस्तत्रेव शोभने।
अविमुक्तप्रभावेण न चाहं नरकं गतः॥

एवं च मणिकणिकायामादित्योपयोगादौ अवि सार्वभौमादिपदकामनया कृतानां काश्यामुत्कटपुण्यानां भोगेन क्षये
सत्येव गिरिशोपदेशादपवर्गः। एवं सत्याः सह हुतवहं प्रविष्टाया अपि। उत्कटपापेष्विव उत्कटपुण्येष्विपि तथात्वमुचितं युकितौल्यादिति। अत एव शिवपुराणे कस्य चिल्छुब्धकस्य
काश्यामोङ्कारसमीपे प्रमीतस्य पुनर्जन्मोत्तरं मुक्तिः श्रुता।

कालेन गच्छता चैव रुद्रावासतटे सुभे।
पश्चत्वं गतवांस्तत्र देवदेवस्य सिन्नधौ।।
अप्नौ मिविष्ठा सुश्रोणी तच गृह्य कलेवरम्।
तेन धर्मेण राजेन्द्र द्वयं न्युष्टिरुपागमत्॥
भवान् वै लुब्धको जातः सपत्नीको नृपेश्वरः।इत्यादिना।
अथ बहुकालं कृतकाकीवसतेरन्यत्र विपन्नस्य फुर्

लमभिधीयते।

काद्यीखण्डे, षहुकान्नमुषित्वा तु नियतेन्द्रियमानसः। यद्यन्यत्र विषयेत दैवयोगात्ख्रिविस्मिते ॥
सोऽपि स्वर्गे सुखं सुक्त्वा भूत्वा क्षितिपतीश्वरः ।
पुनः काग्रीमवाष्याथ विन्देक्षेःश्रेयसीं श्रियम् ॥
विष्णोऽविसुक्ते संवासः कर्मनिर्मूलनक्षमः ।
दित्राणां हि पवित्राणां निर्वाणायह जायते ॥
निर्वाणाय, प्रायणाव्यवधाने परब्रह्मेक्यलाभाय । योगावः
साने तु सर्वेषामेव सुक्तिरिति प्रागेत प्रपश्चितम् ।

तथा,

दुष्कृतानि विधायह वहिः पञ्चत्वमागताः ।
तेषां गतिं प्रवक्ष्यामि शृणुत द्विजसत्तमाः ॥
यामाक्या मे गणाः सन्ति घोरा विकृतमूर्तयः ।
मूषायां ते धमन्त्यादौ क्षेत्रे दुष्कृतकारिणः ॥

इत्यादि, विविधयातनामनुभूय भैरतभूभङ्गमात्रेण रुद्रपि-शाचीभवन्ति ततथ काश्याम्रत्पद्य तत्रैव विषयापष्टज्यन्ते इत्या पि प्रतिपादितम्—

अथ सङ्घीणपापास्ते कालभैरवदर्शनात् ।
इहैव देहिनो भूत्वा मुच्यन्ते ते ममाझया ॥
इत्यन्तेन । इदमपि काशीक्ठतदुष्क्रतस्य बहिर्विपन्नस्य कास्यां पुनार्विग्रह इति वदन्ति ।
काशीखण्डे,

देवदेव उवाच ।
अन्यत्र कृत्वा पापानि वहूनि सुमहान्ति च ।
अश्रद्धानोऽतत्त्वज्ञो यद्यत्र च विपद्यते ॥
महिमन्यनभिज्ञोऽपि क्षेत्रस्यास्य जनार्द्दन ।
तस्य या गतिरुद्धिश तां निज्ञामय सुत्रत ॥

### काशीपरिच्छेदै ऽविमुक्ते मुक्तिजनकशक्तिससा। १७३

पश्चक्रोशीं प्रविश्वतस्तस्य पातकसन्तिः ।
बहिरेव प्रतिष्ठेत नान्तिनिवाते किचित् ॥
तथा बहिः स्थितायां च तस्य पातकसन्ततौ ।
ांत्रश्चलपाश्चपाणीनां गणानां सीमचारिणाम् ॥
प्रवेशमात्रादनघः सर्वेरेनोभिरुज्झितः । इति ।
कल्पतरुक्कृता तु काशीकृतदुष्कृतभोगप्रतिपादकानि वचनानि न लिखितानि । अत्र कश्चिन्माहेश्वरमायामुग्ध इदमाह—
प्रतीमस्तावदेतानविम्रक्तगुणान् परं त्विषमुक्ते मुक्तिजननशाक्तिः
कलावतसन्नेति ।

एष विश्वेश्वरो देव एषैव मणिकणिका । कलावन्तर्हिता काशी म्रक्तिरत्रैव संस्थिता ॥ इत्येकाम्रमाहात्म्यमकर्णे श्रवणात् । अन्तर्द्धानं कलौ याति तत्पुरं तु महात्मनः । अन्तर्हिते पुरे तस्मिन् पुरी तु वसते पुनः ॥ इति हरिवंशवचनाचेति । स प्रतिवक्तव्यः । **ज्ञात्वा कल्रियुगं घोरं हाहाभूतमचेतनम् ।** अविमुक्तं न मुश्रनित कृतार्थास्ते नरा भुवि ॥ इति कल्पतरुसङ्गृहीतवचनविरोधात्। ज्ञात्वा कलियुगं घोरमधर्मबहुछं जनाः। कृतिवासं न मुश्रनित कृतार्थास्ते न संज्ञयः॥ इति कूर्म्भपुराणादिवचनविरोधाच । अन्तर्द्धानं कलै। याति तत्पुरं तु महात्मनः। इति वचनस्य का वार्ता। कुशलैव। मणिकाश्चनपरीचिनि-चयचुम्बितज्योतिर्भयं तत्पुरमन्तर्द्धत्त इत्याशयादिति पाश्चः। वस्तुतः तत्पुरं तत्पुराधिष्ठात्री देवतेत्यर्थः । पूर्वे हि प्रथमानवि- ग्रहा निग्रहानुग्रहादिपटीयसी देवी चर्मचक्षुषां गोचरीबभूव न कलाविति ।

तत्र वाराणसी देवी स्थिता विग्रहरूपिणी।

गानवानां हिताथीय स्थिता देवस्य पश्चिमे।।

इति वचनादिति। एवश्च—

अन्तर्हिते पुरे तस्मिन्पुरी तु वसते पुनः।

इत्यस्य स्वर्णादिमयपुराधिष्ठातृदेवतायामन्तर्हितायां वाराणसी पुरी यथापूर्वे फलदात्री तिष्ठत्येवेत्यर्थः। पुरं विद्यते

यस्य स पुरी गिरीशो यथापूर्वे तत्र सन्निहित एवेति वार्थः।

अथवा पुरं शरीरं महेशस्य अन्तर्द्धानं याति पुरी शरीरी महेशो वसत इत्यर्थः।

अत एव शिवपुराणे, अन्तर्हिते कलौ व्यासस्तस्मिन्नायतने प्रशुः। अनुग्रहं च कुरुते भगवानतिवत्सलः॥ इति। अथ क्षेत्रमानम्।

मत्स्यपुराणे,
द्वियोजनमथार्द्धं च पूर्वपिश्वमतः स्थितम् ।
अर्द्धयोजनिवस्तीर्णं दक्षिणोत्तरतः स्मृतम् ॥
वरणा च नदी यावद्यावच्छुष्कनदी तथा ।
एवं क्षेत्रस्य विस्तारः मोक्तो देवेन धीमता ॥
शुष्कनदी असी ।
तथा,
द्वियोजनं तु तत् क्षेत्रं पूर्वपश्चिमतः स्थितम् ।
अर्द्धयोजनाविस्तीर्णं दक्षिणोत्तरतः स्मृतम् ॥
वरणा च नदी यावद्यावच्छुष्कनदी तथा ।

भीमचण्डिकामारभ्य पर्वतेश्वरमन्तिके ॥

ब्रह्मपुराणे,
वरणा चाप्यसिश्चेव द्वे नद्यौ सुरवछभे ।
अन्तराले तयोः क्षेत्रं भूमाविप विशेत्र तत् ॥
स्कन्दपुराणे,
चतुष्क्रोशं चतुर्दिक्षु क्षेत्रमेतत्प्रतिष्ठितम् ।
योजनं विद्धि चार्विङ्ग मृतिकाले ऽमृतमदम् ॥
ब्रह्मपुराणे,
पश्चक्रोशममाणं तु क्षेत्रं दत्तं मया तव ।
अत्र कल्पभेदेन परिमाणभेदो द्रष्ट्वय इति मिश्राः । तचिन्त्यम् । वक्ष्यमाणवचनापरिज्ञानात् ।
पाद्मे पातालखण्डे,
परिमाणं च वक्ष्यामि तिश्चवोधत सत्तमाः ।

परिमाणं च वक्ष्यामि तिश्रवोधत सत्तमाः ।

मध्यमेश्वरमाभ्य यावदेहिलिविद्यपम् ॥

स्त्रं संस्थाप्य ति श्रि भ्रामयेन्मण्डलाकृति ।
तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रमुत्तमम् ॥
काशीति यि दुर्देवास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता ।
काश्यां तु परमं क्षेत्रं विशेषफलसाधनम् ॥
वाराणसीति विख्यातं तन्मानं निगदामि वः ।
दक्षिणोत्तरयोर्नद्यौ वरणासिश्च पूर्वतः ॥
जाह्नवी पश्चिमे चापि पाश्चपाणिर्गणेश्वरः ।
तस्या अन्तः स्थितं दिव्यं विशेषफलसाधनम् ॥
अविम्रक्तमिति ख्यातं तन्मानं च ब्रवीमि वः ।
विश्वेश्वराचतुर्दिक्षु धनुःशतयुगोन्मितम् ॥
अविम्रक्ताभिधं क्षेत्रं मुक्तिस्तत्र न संशयः।

गोकर्णेशः पश्चिमे पूर्वतश्च गङ्गामध्य उत्तरे भारभूतः । ब्रह्मेशानो दक्षिणे संमदिष्टस्तत्तु मोक्तं भवनं विश्वभर्तुः । विश्वभर्तुर्भवनम्, अन्तर्यृहत्वेन ख्यातम् ।

एवं च काशी-वाराणसी-अविमुक्तान्तर्ग्रहभेदेन क्षेत्रचातुः विध्यात् पूर्वोक्तवचनानां तत्तत्परतोपपत्तो कल्पभेदकल्पनानव-काशात् । काशीव्याप्या वाराणसी तद्याप्यं चाविमुक्तं तद्याप्यं चान्तर्ग्रहम् । व्याप्यत्वं चात्र न्यूनपरिमाणत्विमिति पाञ्चः ।

वस्तुतो यदा विश्वेशाद्धनुःशतयुगमतिक्रम्य गङ्गा वहति तदा गङ्गामध्यपर्ध्यन्तस्यान्तर्भृहस्य नाविमुक्तं व्यापकिमिति ध्येयम्।

ब्रह्मपुराणे,

रुद्रं प्रति ब्रह्मवाक्यम् ।
पञ्चक्रोश्वपणं तु क्षेत्रं दत्तं मया तव ।
क्षेत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सिरित्पतिम् ॥
तेन सा महती पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति ।
पुण्या चोदङ्मुखी गङ्गा प्राची वापि सरस्वती ॥
उदङ्गुखी योजने द्वे गच्छते जाह्नवी नदी ।
मध्यमेश्वरात् सर्वदिश्च क्रोश्वपमाणमित्यर्थः । अत्र क्षेत्रमध्ये इति वचनाद्यद्यपि वाराणसीमध्ये गङ्गापवाहः प्रतीयते तथाष्यसीबाह्यस्य वाराणसीत्वाभावे सिद्धे क्षेत्रमध्यपदं
क्षेत्रस्पर्शवरं ग्राममध्येन गत इतिवदिति मिश्राः । तद्प्यसत् । क्षे
त्रमध्य इत्यस्य काशीक्षेत्रमध्य इत्यथीत् सार्द्धियोजनिमतायां काश्यां गङ्गायाः परतोऽपि सन्वात् ।

अहो महालिङ्गमयं जनाईनं पश्यामि काश्यां परमात्मरूपम्। आनाहतो योजनपश्चकात्मकं विस्तारि गव्यृतियुगं तु सार्द्धम् ॥ इति ब्रह्मवैवर्त्तवचने योजनं क्रोश इति प्राश्चः। पूर्वपश्चिमतः सार्द्धियोजनं दक्षिणोत्तरतः सार्द्धं द्वियोजनिषति पश्चयोजनो-पपत्तिरित्यन्ये ।

मात्स्ये,

द्वियोजनमथार्द्धं च पूर्वपश्चिमतः स्थितम् । अर्द्धयोजनिक्तीर्णं दक्षिणोत्तरतः स्थितम् ॥ वरणा च नदी यावद्यावच्छुष्कनदी तथा । एवं क्षेत्रस्य विस्तारः मोक्तो देवेन धीमता ॥ वाराणसी नदी यावदिति पाठे वाराणसी वरणा । शुष्कनदी

वाराणसी नदी यावादात पाठ वाराणसी वरणा। शुब्कनदी असी। हेमाद्रौतु वरणाच नदी यावदित्येव पाठः। अत्र प्रथमार्द्धेन काशीपरिमाणमुक्तं द्वितीयार्द्धेन वाराणसीपरिमाणम्।

एवं मात्स्येऽपि,

द्वियोजनं तु विस्तीर्णं पूर्वपश्चिमतः स्मृतम् । अर्द्धयोजनिवस्तीर्णं तत्क्षेत्रं दक्षिणोत्तरम् ॥ इत्यत्र व्याख्येयम् । अत्र द्वियोजनपदं सार्द्धियोजनपरम् । लिङ्गपुराणे तु,

कृतिवासं समारभ्य क्रोशं क्रोशं चतुर्दिशम् । योजनं वै भवक्षेत्रं गणै रुद्रैश्च संयुतम् ॥ तथा,

क्षेत्रमध्ये यदा लिङ्गं भूमिं भिन्वा सम्रुत्थितम् । मध्यमेश्वरसंग्नं तु रूपातं सर्वसुरासुरैः ॥ अस्मादारभ्य लिङ्गानु क्रोशं क्रोशं चतुर्विपि । योजनं विद्धि तत्क्षेत्रं मृत्युकालेऽमृतपदम् ॥

ईदृशमविम्रुक्तस्य परिमाणमुक्तम् । तत् एतदृचनादविम्रुक्ते विकल्प इत्यन्ये । अन्तर्ग्रहमानमुक्तम् –

२३ वी ली

काशिखण्डे,
पूर्वे तु पणिकणींशो ब्रह्मेशो दक्षिणे स्थितः ।
पश्चिमे चैव गोकणों भारभूतस्तथोत्तरे ॥
इत्येतदुत्तमं क्षेत्रमित्रमुक्ते महाफलम् ।
अतिमुक्ते तन्मध्ये । पूर्वे तु माणिकणींश इत्यनेन तदुपलक्षितं गङ्गामध्यमेव पाद्यैकवाक्यतया ब्राह्मम् । तद्यं सङ्क्षेपः ।
वध्यमेदवराचतुर्दिक्षु पश्चपश्चक्रोशात्मकं काशीक्षेत्रम् । तच्च-

सीमाविनायकेभ्यश्च बहिः काश्याः ममाणतः। तावत् क्षेत्रं विजानीयाद्यावद्धनुःशतत्रयम्॥

इति वचनात् पश्चिमे भीमचण्ड्याः परतो धनुःशतत्रयमिततद्देशेन समं पूर्वतो गङ्गापारेण च सह वर्तुलाकारमितिगम्यते । तन्मध्ये गङ्गासीभीमचण्डीपाशपाणिवरणान्तर्गतं क्षेत्रं
वाराणसी । इद्मेव क्षेत्रं पश्चकोशयात्रायां मदक्षिणीकियते।
क्षेत्रवाहिष्ठस्यापि दृषभध्वजादेर्गमनं वचनवलात् । पाद्ये विश्वेश्वित्रवाहेष्ठस्यापि दृश्वेतां प्रद्यास्त्रवाहेश्च क्रोशात्मकमुक्तम् । अन्तर्गृहमानं तु पूर्वतो गङ्गामध्यं दक्षिणे
ब्रह्मेशो पश्चिमे गोकर्णेश उत्तरे भारभूतेश इति ।

कांशीक्षेत्राद्धहिर्गच्छिन्त स्वर्ग सुकृतिनां पदम् । इति ब्रह्मवैवर्तात् । लिङ्गपुराणे शिववाक्यम् । पिङ्गलानाम या नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता । शुष्का साम्रीति च ज्ञेया छोलाकों यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी तु या नाडी सा सौम्या सम्प्रकीर्तिता ।

<sup>(</sup>१) अत्र किञ्चित् त्रुटितं भाति।

वरणानाम सा ज्ञेया केशवो यत्न संस्थितः ॥
आभ्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकीर्तिता ।
मत्स्योदरी च सा ज्ञेया विषुवं तत्मकीर्तितम् ॥
विषुववत्तस्य पुण्यजनिकेसर्थः ।
लिङ्कपुराणे,
तत्र वाराणसी देवी स्थिता विग्रहरूपिणी ।
मानवानां हिताथीय स्थिता देवस्य पश्चिमे ॥
वाराणसीं तु वो दृष्टा भक्त्या चैव नमस्यति ।
तस्य तृष्टा च सा देवी वसति च मयच्छिति ॥
अथ काइया ध्यानम् ।

इयामा षोडशवार्षिकी सुकरुणां मृर्त्तं दथाना वरं हस्ताभ्यामभयं च विश्वजननी विद्यति या गीयते । या दृष्टा स्मरणं गतापि बहुधा सङ्कीर्त्तिता संस्तुता या स्पृष्टा नृभिरात्मतत्त्वममलं दद्यात् ध्रुवं काशिका ॥ अथ चतुर्विधक्षेत्रे सुक्तितारतम्यमभिधीयते ।

यद्यपि मोक्षे तारतम्यं जातिरूपं न सम्भवति तथापि सालोवयसारूप्यसायुज्यपरमयुक्तित्वरूपा दिशः सम्भवन्त्येव ।
तथा चान्तर्यहे निर्युक्तदेहानां परमयुक्तिः, तद्यतिरिक्ते श्रावियुक्ते देहयुन्युक्तवतां सायुज्यं, तद्यतिरिक्तवाराणस्यायुत्यः प्रवः
पुषः सारूप्यं वाराणस्यनविद्यञ्जकाशीप्रदेशे प्रभीतस्य साल्लोवयमिति काशीवाराणस्यवियुक्तान्तर्यहाणायुक्तरोत्तरं फलविशेषसाधनतायाः पद्यपुराणोक्ताया अन्यथा असम्भवात् ।
नित्यसुखाभिव्यक्तिरूपायां युक्तौ जातिविशेष एव कल्प्य इति
कश्चित् । एवं युचीनां सदा शिवेकतानानां तत्समर्पितकर्मणां
निष्पापानामनशनादिना विपन्नानां सद्य एव परमयुक्तिः, ततो

न्यूनानामग्निभवेशादिना विपन्नानां सायुज्यं, तिर्यक्षभृतीनां च पापानां सारूप्यम् असन्ताधमानां पतितानां सालोक्यम् । अन्यथा निष्पापानामेत्र सद्यःपरमग्रुक्तिसम्भवे निर्जरिनम्नगा-दिनिमज्जननिरस्तपापानां परमशिष्टानां तदननुष्ठानभसङ्गात् । इयान् विशेषः । काशीकृतपापानामन्तर्ग्रहे विपन्नानां भैरतीयया-तनान्ते परमग्रुक्तिर्निष्पापानां तु सद्य एव । एवमविग्रुक्तादौ-विपन्नानां मोगावसाने तत्तन्ग्रुक्तिरित । तत्रापि निष्पापाना-मनशनादिना काशीक्षेत्रे यत्र कापि मृतानां सद्य एव परमग्रुक्तिः । काशीमृतानां सर्वेषामेवापवर्ग इत्यविवादम् । स च सद्यः क्रमेण वेति विशेषः । तदुक्तम्—

पाद्मे,
भूमौ जले वियति वाऽश्यिचमध्यतो वा
सर्पाग्निद्स्युपविभिनिंहतस्य जन्तोः।
स्च्यय्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्
स्थानं सुरेद्दरि न यत्र मृतस्य मोक्षः॥ इति।
नाविमुक्ते मृतः कश्चित्ररकं याति किल्विषी।
ईद्वरानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिम्॥
इति वचनाच।
कूर्मपुराणे,
गङ्गायां च जले मोश्चो वाराणस्यां जले स्थले।
जले स्थले चान्तिरक्षे गङ्गासागरसङ्गमे॥ इति।
काद्यां मरणे कालकृतोऽपि विद्येषो नास्ति।
उत्तरं दक्षिणं वापि अयनं न विकल्पयेत्।
सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो अतिमुक्ते च्रियेत यः॥
इति काद्यीखण्डात्। नाप्यत्र देशकृतो विशेषः।

# काशीपरिच्छेदे विश्वेश्वरप्रादुर्भावः। १८१

रध्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चण्डालषेशमन्यथ वा श्मशाने ।
कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम् ॥
इति सनत्कुमारसंहितावचनात् । यद्यप्यत्रान्तर्गृहादिकृतो
विशेषोऽस्त्येव तथाप्यन्तर्गृहादौ तत्तन्मुक्तौ चाण्डालाङ्गणादिप्रयुक्तो न विशेष इति भावः । क्षेत्रचातुर्विध्येन चतुर्धा मुक्तिः
स्पष्टमभिहिता—

चतुर्विधेऽपि क्षेत्रेऽस्मिन् प्रमीतो गर्भयातनाम् ।
नैवामोति म्रानिश्रेष्ठा विशेषोऽयं त्रवीमि वः ॥
काश्यां मृतस्तु सालोक्यं साक्षात्प्रामोति सत्तमः ।
ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमञ्जते ॥
ततो ब्रह्मैकतां याति न परावर्तते पुनः ।
वाराणस्यां मृतो जन्तुः साक्षात्सारूप्यमञ्जते ॥
ततः सान्निध्यमायाति ततो ब्रह्मैकतामियात् ।
अविमुक्तविपनस्तु साक्षात् सान्निध्यमाप्नुयात् ॥
ततिश्रदानन्दमये ब्रह्मण्येव विलीयते ।
अन्तर्गेहे विपनस्तु साक्षात्कैवल्यमाप्नुयात् ॥
तथाः,
सलोकतां च सारूप्यं सान्निध्येनापि सत्तमाः ।
कल्पं कल्पमवामोति ततो ब्रह्मात्मको भवेत् ॥ इति ॥
अथ श्रीविद्यवेश्वरप्रादुर्भावः ।

कल्पतरौ लिङ्गपुराणे, देवदेव उवाच ।

इविरं स्थानमासाय अविमुक्तं तु मे गृहम्। न कदाचिन्मया मुक्तमविमुक्तं ततः समृतम्॥ इत्याद्यभिधाय---

पूर्वोत्तरे दिग्विभागे तस्मिन् क्षेत्रे तु सुन्दरि ।
सुरासुरैः स्तुतश्राहं तत्र स्थाने यशस्त्रिनि ॥
दिव्यं वर्षसहस्रं तु स्तुतोऽहं विविधैः स्तत्रैः ।
स्त्रत्यं मम लिङ्गं तु भिन्वा भूमिं यशस्त्रिनि ॥
तेषामनुग्रहार्थाय लोकानां भक्तिभावतः ।
वाराणस्यां महादेवि तत्र स्थाने स्थितो ह्यहम् ॥
तं दृष्ट्वा मनुजो देवि पशुपाशैर्विसुच्यते ।
पशुपाशैः संसारवन्धैः ।

पाद्मे तु कल्पादौ अहं पूर्वमहं पूर्वमिति वाग्युद्धं विधाय वास्त्रीर्युद्ध्यमानयोर्व्रह्मविष्ण्योर्न कोऽपि पराजीयत । ततस्तु

अपदयक्षामथाभ्यासे लिङ्गं तेजोमयं प्रम् ।

गरच्चन्द्रायुत्तसम्प्रभाभासुरमैद्दरम् ॥

वीक्ष्य तद्यापकं ज्योतिर्निष्मभौ हि स्थितौ च तौ ।

कर्त्तव्यं नानुपद्येतामीषदागतसाध्यसौ ॥

सौम्यमेतन्महाज्योतिः सौम्यमग्रे स्थितं कुतः ।

तर्कयन्तौ विधिहरी दह्याते तदन्तरा ॥

पुरुषं पिङ्गजटिलं दिग्वाससमलङ्कृतम् ।

भुजगैर्नृकपालैश्र कुन्देन्दुनिमल्युतिम् ॥

तं हृष्ट्वेच तयोरासीद्यमेव परः पुमान् ।

इति बुद्धिस्ततस्ताभ्यां संस्तुतो वैदिकैः स्तवैः ।

सदाशिव उवाच ।

भवन्यामिदमुल्लासि मिल्लक्षं दृष्टमद् भुतम् । स्तुतं च तेन मीतोऽहं वृणीतां वरमादि जी ॥ तावूचतुः।

सदाशिव प्रसन्धे स्वयि नौ निश्वला मितः । सदा भवतु भूतेश वरं नान्यं दृणीवहे ।। एकं पराकुरु विभो संशयं च हृदि स्थितम् । यद्भवांस्तेजसा लिङ्गमधितिष्ठति नित्यशः ॥ तत् किंसमारूयं किंरूपं किंपभावं किमाश्रयम् । एतत्सर्वे महेशान वनतुमहेस्यशेषतः ॥

यदेतत् परमं लिङ्गं पर्यतं पुरतः स्फुरत् ।
तद्विर्वर्वरसंग्नं हि सिचदानन्दिग्रहम् ॥
लयं लिङ्गगरीरस्य विरुलेषं गमयेत्परम् ।
तेन लिङ्गमितिख्यातमपवर्गेकसाधनम् ॥
च्यापकत्वेऽपि चैतस्य निर्विकारस्य तस्वतः ।
परिच्छिन्नतयाऽवस्था साधारण्यापनुत्तये ॥
यथा व्योमापरिच्छिनं शब्दहेतुतया समम् ।
स्वयमेव परिच्छेदं प्राप्तोतीदमपीदृशम् ॥
प्रभावः श्रूयतामस्य नित्यानन्दस्वरूपिणः ।
अत्र सक्तासवः सन्तः सिच्चदानन्दरूपताम् ॥
यथायोग्यं लभन्ते हि नात्र कार्या विचारणा ।
काद्यीखण्डे,

काइयां लिङ्गान्यनेकानि काइयां तीर्थान्यनेकशः। तथापि सेव्यो विद्वेशः स्नातव्या मणिकाणिका।। तथा,

सर्विलिङ्गार्चनात्पुण्यं यावज्जनम् यदर्चने । सकृद्विश्वेशमभ्यर्च्ये श्रद्धया तदवाष्यते ॥

यज्जन्मनां सहस्रेण निर्मलं पुण्यमर्जितम् । तत्पुण्यपरिवर्त्तेन भवेद्विश्वेशद्र्शनम् ॥ <mark>गवां कोटिपदानेन सम्यग्दत्तेन यत्फलस् ।</mark> तत्फलं सम्यगाप्येत विश्वेश्वरविलोकनात्॥ तथा. येन लिङ्गामिदं दृष्टं श्रद्धया शुद्धचक्षुषा । साक्षात्कारेण तेनाहं दृष्ट एव न संशयः ॥ श्रवणादस्य छिङ्गस्य पातकं जन्मसञ्चितम्। क्षणात् क्षयति शृण्वन्तु देवा ऋषिगणैः सह ॥ स्मरणादस्य लिङ्गस्य पापं जन्मद्वयाजितम् । अवइयं नइयति क्षिप्रं मम वाक्यान्न संशयः ॥ एतिङ्किः समुद्दिय गृहािचिष्क्रमणक्षणात् । विलीयते महापापमपि जन्मत्रयाजितम् ॥ द्र्भनादस्य लिङ्गस्य हयमेधशतोद्भवम् । पुण्यं लभेत नियतं ममानुग्रहतोऽमराः॥ स्वयंभ्रुवोऽस्य लिङ्गस्य मम विश्वोशितुः सुराः । राजस्र्यसहस्रस्य फलं स्यात् स्पर्शमात्रतः ॥ पुष्पमात्रप्रदानाच्च चुलुकोदकपूर्वकम् । शतसौवर्णिकं पुण्यं लभते भक्तियोगतः ॥ पूजामात्रं विधायास्य छिङ्गराजस्य भक्तितः। सहस्रहेमकमञ्जूजाफलमवाप्यते ॥ विधाय महतीं पूजां पञ्चामृतपुरःसराम् । अस्य लिङ्गस्य लभते पुरुषार्थचतुष्ट्यम् । लिङ्गपुराणे, बिल्वपत्रात्परं नाहित येन तुष्यति शङ्करः।

काशीखण्डे, चस्तपृतजञैकिङ्गं स्नापयित्वा ममामराः। लक्षाञ्चमेधजं पुण्यं नित्यं पामोति सत्तमः ॥ सुगन्धचन्दनरसैर्लिङ्गमालिप्य भक्तितः। आिळप्यते सुरस्नीभिः सुगन्धियक्षकर्दमैः ॥ सामोदधूपदानैश्र दिन्यगन्धाश्रयो भवेत् । **ञ्चतदीपमरोधैश्र ज्योतीरूपविमानगः** ॥ कर्पूरगौरदेहश्रीभवेद्धालविलोचनः। तथा, विक्वेशे परमात्रं यो दद्यात् साज्यं सज्ञर्भ । त्रेळोक्यं तर्पितं तेन सदेवपितृमानवम् ॥ मुखवासं तु यो दद्याइर्पणं चारु चामरम्। उल्लोचं सुखपर्याङ्कं तस्य पुण्यफलं महत्।। मुखवासः ताम्बूलादिः । उल्लोचो वितानम् । पूजोपकरणं द्रव्यं यो घण्टामङ्डकादिकम् ॥ भक्त्या मे भवने दचात् स वसेदत्र मेऽन्तिके। चित्रलेखनकर्पादि प्रासादे मेऽत्र कारयेत्।। यः स चित्रान्महाभोगान् अङ्के पत्पुरतः स्थितः । तथा, यस्तु विश्वेश्वरं हष्ट्रा ह्यान्यत्रापि विपद्यते।

यस्तु विश्वेश्वरं हष्ट्वा ह्यान्यत्रापि विषयते ।
तस्य जन्मान्तरे मोक्षो भवत्येव न संश्वयः ॥
विश्वेशाख्या तु जिह्वाग्रे विश्वनाथकथा श्रुतौ ।
विश्वेशशीलनं चित्ते यस्य तस्य जिनः कुतः ॥
तथा,

लिक्नं मे विश्वनाथस्य हट्टा यश्चानुमोदते।

स मे गणेषु गण्येत महापुण्यवलाश्रितः ॥
नित्यं विश्वेश विश्वेश विश्वेनाथेति यो जपेत् ।
त्रिसन्ध्यं तं सुकृतिनं जपाम्यहमपि ध्रुवम् ॥
तथा,
यद्यद्धितं स्वस्य सदैव तत्ति द्धिङ्गेऽत्र देयं मम भक्तिभाग्निः ।
इहाप्यमुत्रापि न तस्य सङ्घयो यथेह पापस्य कृतस्य पापिभिः॥
तथा,
यदि जातु चिदन्धकद्विषस्तव नामौष्ठपुटाद्विनिःसृतम् ।
शिवशङ्करचन्द्रशेखरेत्यसकृत्तस्य न संस्रतिः पुनः॥ इति।

अथ श्रीविद्वेद्वरप्रासादमाहात्म्यम् । काशीखण्डे,

त्रेशिवयनगरे वात्र काशी राजगृहं मम ।
तत्रापि भोगभवनमनर्ध्यमणिनिर्मितम् ॥
मोक्षलक्ष्मीविलासाख्यः प्रासादो मेऽतिश्वर्मभूः ।
पतित्रणोऽपि ग्रुच्यन्ते यं कुर्वाणाः पदिक्षणम् ॥
स्वेच्छया विचरन्तः खे खेचरा अपि देवताः ।
मोक्षलक्ष्मीविलासाख्यप्रासादस्य विलोकनात् ॥
श्रारीराद्द्रतो याति ब्रह्महत्यापि नान्यथा ।
मोक्षलक्ष्मीविलासस्य कलशो यैनिरीक्षितः ॥
निधानकलशास्तं तु न ग्रुव्धन्ति पदे पदे ।
दूरतोऽपि पताकापि मम प्रासादमूर्द्वगा ॥
नेत्रातिथीकृता यैस्तु नित्यं तेऽतिथयो मम ।
भूमि भिच्वा स्वयं जातस्तत्प्रासादमिषेण हि ॥
आनन्दाख्यस्य कन्दस्य कोऽप्येष परमोऽक्करः । इति ।

अथाविमुक्ते दवरमाहात्म्यम् ।
तक्र स्कान्दे,
अविमुक्तेदवरं नाम तत् दमशानं विमुक्तये ।
जैगीषव्येन मुनिना यत्र रुद्रोऽभिवादितः ॥
यत्र सन्ध्यामुपासित्वा ब्राह्मणः सकृदेव तु ।
सन्ध्यामुपास्तवांस्तु स्यात् पुमानृतुसमाः समाः ॥
दमशानिमत्यविमुक्तस्य नामान्तरम् ।
द्वार्यवेवर्त्ते,
अविमुक्तेद्रवरं पूज्य ब्रह्मनारायणादिभिः ।
फळं प्राप्तं तदैवाद्यं सर्वसामध्येळक्षणम् ॥
मिश्रास्तु अविमुक्तेद्रवर एव विद्वेद्दर इत्याहुः। तचिन्त्यम् ।
पात्रकाशीखण्डब्रह्मवैवर्तेषु विद्वेद्दराविमुक्तयोमीहात्म्यस्य यावायाश्च पृथक्षतिपादनात् ।

लिङ्गपुराणे,
अविमुक्तं सदालिङ्गं योऽत्र द्रक्ष्यित मानवः।
न तस्य प्रनराष्ट्रतिः करुपकोटिशतैरिप ॥
तथा,
अविमुक्तेश्वरं लिङ्गं मम दृष्टेह मानवः।
सद्यः पापविनिर्मुक्तः पशुपाशैर्विमुच्यते ॥
काद्याखण्डे,
अविमुक्तेश्वरं लिङ्गं दृष्ट्वा क्षेत्रेऽविमुक्तके।
विमुक्त एव भवति सर्वस्मात् कर्मवन्धनात्॥
अर्वन्ति विश्वे विश्वेशं विश्वेशोऽचर्ति विश्वकृत्।
अविमुक्तेश्वरं लिङ्गं भ्रक्तिमुक्तिपदायकम् ॥
विश्वेशोऽविमुक्तेश्वरं लिङ्गम्बतीत्यन्वयः।

पुराणस्थापितं लिङ्गं कस्यचित् केनचित् किचित्। किमाकृति भवे छिङ्गं नैतद्वेत्यपि कश्चन ॥ आकारमविमुक्तस्य दृष्ट्वा ब्रह्माच्युतादयः। छिक्नं संस्थापयामासुर्विशिष्ठाद्यास्तथर्षयः ॥ आदिलिङ्गमितियोक्तमविश्वक्तेश्वरं महत्। ततो लिङ्गान्तराण्यत्र जातानि क्षितियण्डले ॥ अविमुक्तेशनामापि श्रुत्वा जन्मार्जितादघात् । क्षणान्मुक्तो भवेन्मत्यों नात्र कार्या विचारणा ॥ अविम्रुक्तेश्वरं छिङ्गं श्रुत्वा दूरगतोऽपि वा । जन्मद्वयकुतात्पापात्तत्क्षणादेव ग्रुच्यते ॥ अविमुक्ते महाक्षेत्रेऽविमुक्तमवलोक्य च । तथा, स्तुत्वार्चियत्वा नत्वा च यथाशक्ति यथामति । अविमुक्ते विमुक्तेशः स्तूयते नम्यतेऽर्च्यते ॥ तथा, त्रिसन्ध्यमिवमुक्तेशं यो जपेत्रियतः ग्रुचिः। दूरदेशविपन्नोऽपि काशीमृत्युफलं लभेत्॥ अविमुक्तं महालिङ्गं दृष्ट्वा ग्रामान्तरं त्रजेत् । लब्ध्वाशु कार्य्यसंसिद्धिं क्षेमेण प्रविशेद्गृहम् ॥ ग्रामान्तरं गच्छताऽविम्रुक्तेश्वरं हृष्टा गन्तव्यमित्यर्थः । अथ मुक्तिमण्डपमहिमा।

काद्यीखण्डे, नैश्रेयस्याः श्रियो धाम तद्याम्यां मण्डपोऽस्ति मे ।

तत्राहं सततं तिष्ठे तत् सदोमण्डपं मम ॥ निमेषार्द्धप्रमाणं च कालं तिष्ठति निश्चलः ।

तत्र यस्तेन वै योगः समभ्यस्तः समाः शतम् ॥ निर्वाणमण्डपं नाम तत् ख्यातं जगतीतले । तत्रर्चे सञ्जपनेकां लभेत् सर्वश्वतेः फलम् ॥ प्राणायामं तु यः कुर्व्याद्प्येकं मुक्तिमण्डवे । तेनाष्टाङ्गः समभ्यस्तो योगोऽन्यत्रायुतं समाः ॥ निर्वाणमण्डपे यस्तु जपेदेकं वडक्षरम् । कोटिस्द्रेण जप्तेन यत्फलं तस्य तद्भवेत् ॥ शुचिर्गङ्गाम्भास स्नातो यो जपेच्छतरुद्रियम्। निर्वाणमण्डपे ज्ञेयः स रुद्रो द्विजवेदाभृत् ॥ ब्रह्मयज्ञं सकृत् कृत्वा मम दाक्षणमण्डपे । ब्रह्मलोकमवाप्याथ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ धर्मशास्त्रपुराणानि सेतिहासानि चात्र यः। पटेन्निरभिळाषः सन् स वसेन्मम वेदमनि ॥ तिष्ठेदिन्द्रियचापल्यं यो निवार्य क्षणं कृती। निर्वाणमण्डपेऽन्यत्र तेन तप्तं महत्तपः ॥ वायुभक्षणतोऽन्यत्र यत्पुण्यं शरदां शतम्। तत्पुण्यं घटिकार्द्धेन मौने दक्षिणमण्डपे ॥ मितं कुष्णलकेनापि यो दद्यान्मुक्तिमण्डपे। स्वर्ण सौवर्णयानेन स तु सश्चरते दिवि ॥ तंत्रैकं जागरं कुर्याद्यस्मिन कस्मिन दिने ऽपि यः। उपोषितोऽर्चयेछिङ्गं स सर्वव्रतपुण्यभाक् ॥ तत्र दत्त्वा महादानं तत्र कृत्वा महात्रतम्। तत्राधीत्याखिलं वेदं च्यवते न नरो दिवः ॥ प्रयोणं कुर्वते यस्य प्राणा मे मुक्तिमण्डपे।

<sup>(</sup>१) प्राणाः प्रयाणं कुर्वते इत्यन्वयः।

समामनुप्रविष्ठोऽत्र तिष्ठेचावदहं खलु ।। तथा, मुक्तिमण्डपिकायां तु निमेषार्द्धोपवेशनात् । तत्र धर्मकथालापात् पुराणश्रवणादपि ॥ काश्यां निवसतामेवं धर्मराशिः पदे पदे । तथा,

स्मरन्ति ये मामपर्वगमण्डपे किञ्चिद्यथाशक्ति ददत्यपि स्वम्। शृण्वन्ति पुण्याश्च कथाः क्षणं स्थिरास्ते कोटिगोदानफर्छं भ-जन्ते ॥ इति ।

अथ शृङ्गारमण्डपमाहात्म्यम् ।
काद्याखण्डे,
तत्मासादपुरोभागे मम शृङ्गारमण्डपः ।
श्रीपीठं तद्धि विज्ञेयं निःश्रीकश्रीसमर्पणम् ॥
मदर्थं तत्र यो दचाद्दुक्रुळानि श्रुचीन्यहो ।
माल्यानि सुविचित्राणि यक्षकर्दमवन्ति च ॥
यो वा नेपध्यवस्तानि पूजोपकरणान्यपि ।
स श्रियाळङ्कृतस्तिष्टेचत्र कुत्रापि सत्तमः ॥ इति ।
अथैद्दवर्यमण्डपम् ।

काश्रीखण्डे, मोक्षलक्ष्मीविलासाख्यमासादस्योत्तरे मम । ऐक्ष्मर्यमण्डपं रम्यं तत्रैश्वर्यं ददाम्यहम् ॥ इति । अथ ज्ञानमण्डपः ।

तत्रैव, मत्रासादैन्द्रादिग्भागे ज्ञानमण्डपमस्ति यत । ज्ञानं दिशामि सततं तत्र मां ध्यायतां तथा ॥ भवानीराजसद्ने ममास्ति हि महानसम् ।
यत्तत्रोपहृतं पुण्यैनिंविंशामि मुदैव तत् ॥
विशालाक्षीमहासौधे मम विश्रामभूमिका ।
तत्र संस्रतिखिन्नानां विश्रामं श्राणयाम्यहम् ॥
नियमस्नानतीर्थं च चक्रपुष्करिणी मम ।
तत्र स्नानवतां पुंसां तन्नैर्मल्यं दिशाम्यहम् ॥
यदाहुः प्रमं तत्त्वं यदाहुर्न्नह्म सत्तमम् ।
स्वसंवेद्यं यदाहुश्च तनुत्रान्ते दिशाम्यहम् ॥
यदाहुस्तारकं ज्ञानं यदाहुर्रतिनिर्मलम् ।
स्वात्मारामं यदाहुश्च तनुत्रान्ते दिशाम्यहम् ॥
स्वात्मारामं यदाहुश्च तनुत्रान्ते दिशाम्यहम् ॥
स्वसंवेद्यं स्वमकाशम् ।

#### अथ ज्ञानवापी

स्कान्दे, स्कन्द ज्ञानोदतीर्थस्य माहात्म्यं वद साम्मतम् । ज्ञानवापी प्रशंसान्ति यतः स्वर्गीकसोऽप्यलम् ॥ स्कन्द उवाच ।

कदाचित् काशीं पत्यागतेनेशानेन विश्वेश्वरिक्षे दृष्टे तस्येतस्य च तिष्ठक्षं दृष्टेच्छेत्यभवत्तदा। स्नापयामि महालिक्षं कलशीशीतलैकिलैः॥ चलान च त्रिश्लेन दिक्षणाशोपकण्ठतः। कुण्डं प्रचण्डवेगेन रुद्रो रुद्रवपुर्धरः॥ पृथिव्यामईणाम्भांसि निष्कान्तानि तदा ग्रुने। ततस्तैः स्नापयाश्वको त्वस्पृष्टेरन्यदेहिभिः॥ ततो विश्वेश्वरे वरदानायोद्यते

ईशान उवाच ।

यदि प्रसन्तो देवेशो वरयोग्योऽस्म्यहं यदि ।

तदैतदतुलं तीर्थं तव नाम्नास्तु शङ्कर ॥

विश्वेश्वर उवाच ।

तिल्लोक्यां यानि तीर्थानि भूर्भुवःस्वःस्थितान्यपि ।

तेभ्योऽस्विलेभ्यस्तीर्थेभ्यः शिवतीर्थमिदं परम् ॥

शिवं ज्ञानमिति प्राहुः शिवशब्दार्थाचिन्तकाः ।

तच ज्ञानं द्रवीभूतमिह मे महिमोदयात् ॥

अतो ज्ञानोदनामैतत्तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम् ।

अस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

ज्ञानोदतीर्थसंस्पर्शादश्वमेधफलं लभेत् ।

स्पर्शनाचमनाभ्यां च राजस्याश्वमेधयोः ॥

अत्र यथासङ्ख्यमन्वयः । एवं च स्पर्शनस्य राजस्यसमा-

<mark>नफलकत्वस्यापि प्रतिपादनायेदम् ।</mark>

तथा,
यत्फलं समवामोति पितृन् सन्तर्ध्य पुष्करे ।
तत्फलं कोटिगुणितं ज्ञानतीर्थे तिलोदकैः ॥
सिन्नहत्यां कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे ।
यत्फलं पिण्डदानेन तज्ज्ञानीदे दिने दिने ॥
सिन्नहत्यामित्यस्य, प्राप्येतिशेषः । सप्तम्यर्थे द्वितीया ।
सुपां सुरित्वनुज्ञासनादिति वा ।

तथा, चपास्य सन्ध्यां ज्ञानोदे यत्पापं काललोपजम् । क्षणेन तदपाक्तत्य ज्ञानवान् जायते द्विजः ॥ तथा, डाकिन्यादीनुपक्रम्य ।

सर्वे ते पत्रमं यान्ति शिवतीर्यजलोक्षणात् । ज्ञानोदतीर्थपानीयैर्छिङ्गं यः स्नापयेत्सुधीः ॥ सर्वतीर्थोदकैस्तेन धुवं संस्नापितं भवेत्। ज्ञानक्ष्पोऽहमेबात्र द्रवमूर्ति विधाय च ॥ नापविध्वंसनं कुर्यी कुर्यी ज्ञानोपदेशनम् । योऽष्ट्रमूर्त्तिभंहादेवः पुराणे परिपठ्यते ॥ तस्यैवाम्बुमयी मूर्तिर्कानदा ज्ञानवापिका । तथा काशीखण्डे, जलकीडां सदा कुर्यां ज्ञानवाप्यां सहोमया । यदम्बुपानमात्रेण ज्ञान जायेत निर्मलम् ॥ तज्जलक्रीडनस्थानं मम शीतिकरं महत्। अग्रुष्मिन् राजसदन जाड्यहुज्जलपूरितम्।। चिवपुराणे, वापीजलं तु तत्रस्थं देवदेवस्य सांत्रधौ । दर्भानात् स्पर्शनात् स्नानात् कृतार्थो मानवो शुवि॥ दुर्छभं तु कलौ देवैस्तज्जलं ह्यमृतोपमम्। तारणं सर्वजन्तुनां पानात्पापस्य नाशनम् ॥ पाद्म, षापी तत्रास्ति वैदेह चिन्मयी देवदक्षिणे। तदपां सेवया देव भासते ब्रह्म केवलम् ॥ देवदक्षिणे देवालयदक्षिणे। ले के देवस्य दक्षिणे भागे वाणी तिष्ठति शोभना। तस्यास्तदुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ पीतपात्रेण तेनैव उदकेन मुरेश्वरि ।

२५ जीव ली

त्रीणि लिङ्गानि वर्द्धन्ते हृदये पुरुषस्य तु ॥
दण्डपाणिस्तु तत्रस्थो रक्षते तज्जलं सदा ।
पश्चिमं तीरमासाद्य देवदेवस्य शासनात् ॥
पूर्वेण तारको देवो जलं रक्षति सर्वदा ।
नन्दीशश्चोत्तरेणैव महाकालस्तु दक्षिणे ॥
रक्षते तज्जलं नित्यमभक्तानां तु मोइनम् ।
विष्णुरुवाच ।

ममापि सा परा देवी तनुरापोमयी शुभा । अमाप्या दुर्लभा देवैमीनवैरकृतात्मभिः । मानवैरमाप्येत्यन्वयः ।

तथा,

यैस्तु तत्र जलं पीतं ते कृतार्थास्तु मानवाः।
तेषां तु तारकं ज्ञानमुत्पत्स्यति न संशयः॥
वापीजलेन च स्नात्वा दृष्ट्वा वै दृण्डनायकम्।
अविम्रुक्तं ततो दृष्ट्वा कैवल्यं लभते क्षणात्॥ इति।
अथ श्रीदृण्डपाणिमाहात्म्यम् ।
तत्र मत्स्यपुराणे,

महादेव उवाच ।
जरामरणसन्त्यक्तः सर्वरोगविवर्जितः ।
भविष्यसि गणाध्यक्षो वरदः सर्वपूजितः ॥
अजेयश्वापि सर्वेषां योगैश्वर्यसमन्त्रितः ।
अज्ञदश्वापि लोकेभ्यः क्षेत्रपालो भविष्यसि ॥
महाबलो महासन्त्रो ब्रह्मण्यो मम च प्रियः ।
इयक्षश्च दण्डपाणिश्च महायोगी तथैव च ॥
उद्भागः सम्भ्रमेश्चव गणौ ते परिचारकौ ।

तवाझां च करिष्येते छोकस्योद्भ्रमसम्भ्रमी ॥
तथा,
देवब्राह्मणविद्विष्टा देवभक्तिविनिन्दकाः ।
ब्रह्मद्राश्च कृतद्राश्च तथा नैष्कृतिकाश्च ये ॥
छोकद्विषो गुरुद्विषस्तीर्थायतनद्षकाः ।
सर्वपापरताश्चेव ये चान्ये कृतिसता श्चवि ॥
तेषां नास्तीह वासोऽत्र स्थितोऽसो दण्डनायकः ।
अत्र स्थितः अस्मिन्नर्थे स्थित इत्यर्थः ।
रक्षणार्थे नियुक्तं वे दण्डनायकम्रक्तमम् ॥
पूजियत्वा यथाशक्ष्या गन्धपुष्पादिधूपनैः ।
नमस्कारं ततः कृत्वा नायकस्य तु मन्त्रवित् ॥
सर्ववर्णाद्वते क्षेत्रे नानाविधसरीम्यपे ।
ईश्वरानुगृहीता हि गति गाणेश्वरीं गताः ॥ इति ।

अथ भवानीमाहात्म्यम् ।

सनंत्कुमारसंहितायाम्,
ये येऽभिवाञ्छन्ति समस्तभोगानिहापि भुक्तिं परतोऽप्यविद्यम् ।
तेभ्यः समस्तं ददती भवानी
वसत्यजसं गृहिणी मृहस्य ॥
काक्षीस्वण्डे,

योगक्षेमं सदा कुर्याद्भवानी काशिवासिनाम् । तस्माद्भवानी संसेच्या सततं काशिवासिभिः ॥ यहमध्येऽत्र विश्वेशो भवानी तत्कुदुम्बिनी । सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्षभिक्षां त्रयच्छिति ॥ ब्रह्मवेवर्से,

दीनं वदान्यं महदल्पकं वा पुण्यं महापातकसंयुतं वा । आराधिता समतां संविधत्ते दयापरा भोगमोक्षेकहेतुः।।इति ।

अथ मणिकर्णिकामाहात्म्यम् ।

काशीखण्डें,

संस्नाय मणिकणिक्यां पुण्यं प्राप्तोत्यनुत्तमम् । सर्वतीर्थेषु संस्नानात् यत्पुण्यं समवाप्यते ॥ तत्पुण्यमाप्यते सम्वद्याणिकण्येकमज्जनात् । विधिना तत्र संस्नाय मृह्रोमयकुशादिभिः॥ <mark>स्त्रज्ञात्वात्रारुणैभन्त्रैर्द्र्वापामार्गदर्भकैः।</mark> सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेषु यत्फलम् ॥ मणिकण्या विधिस्नातः श्रद्धया तदवाष्तुयात् । अश्रद्धयाऽपि यः स्नातो मणिकण्यी विधानतः॥ सोऽपि पुण्यमवासोति स्वर्गपाप्तिकरं परम् । श्रद्धया विधिवत्स्नात्वा कृत्वा देवादितर्पणम् ॥ तिलबर्हियेवैः सम्यक् सर्वयज्ञफलं लभेत्। श्रद्धानी विधिस्नातः कृतसर्वेदिकक्रियः ॥ जपन् देवान् समभ्यच्यं सर्वमन्त्रफलं लभेत् । स्नात्वा मौनेन विश्वेशदर्शनानियतेन्द्रियः ॥ सर्वत्रतकृतं श्रेयो लभेद्वाचंयमः शिवे । इति । मणिकर्णिकायां मृतस्याविशेषतो मुक्तिरिति तापनी । अथात्र स्नानादिफलम्।

तन्नैव, द्शानामक्वमेधानां यज्ञानां यत्फलं स्मृतम् । तद्वामोति धर्मात्मा स्नात्वा तत्र वरानने ॥ स्वरुपप्पत्र यो दद्यात् ब्राह्मणे वेदपारगे । शुभां गतिमवाप्नोति अग्निवचैव दीप्यते ॥ उपवासं तु यः कृत्वा विमान्सन्तर्पयेचरः । स सौत्रामणियद्गस्य फलं प्राम्नोति निश्चितम् ॥ विपानिति बहुवचनं किपञ्जेलाधिकरणन्यायेन वितय-परमिति मिश्राः ।

पाद्मे व्यासं प्रति भृगुः,
गर्जान्त सर्वतीर्थानि स्वस्वधिष्ण्यगतान्यहो ।
केवलं वलमासाय सुमहन्माणिकार्णिकम् ॥
उत्किप्यैकाङ्गुलि तथ्यं श्रेष्ठैका मणिकार्णिका ।

तथा तत्रैव विष्णुवचनम् ।
विश्वशो विश्वया सार्द्धं सदोपमणिकणिकम् ।
मध्यन्दिनं समासाद्य संस्नाति प्रतिनासरम् ॥
वैकुण्ठाद्प्यहं नित्यं मध्याद्वे मणिकणिकाम् ।
विगाहे पद्मया सार्द्धं मुदा परमया मुने ॥
सत्यलोकात्प्रतिदिनं हंसयानः पितामहः ।
माध्याद्विकविधानाय समायान्मणिकणिकाम् ॥
इन्द्राद्या देवताः सर्वा मरीच्याद्या महर्षयः ।
माध्याद्विकविधानाय समीयुर्मणिकणिकाम् ॥
चराचरेषु सर्वेषु यावन्तश्च सचेतनाः ।
ते सर्वे स्नातुमायान्ति मध्याद्वे मणिकणिकाम् ॥
ब्रह्मवैवर्ची,
सर्वतीर्थावगाहाच यत्पुण्यं स्यान्त्रणामिह ।

तत्पुण्यं कोटिगुणितं मणिकण्यंकमज्जनात् ॥

१ पू० मी० अ० ११। पा० १। अ० ८।

तथा,
जप्त्वेकामिप गायत्री सम्पाप्य मणिकणिकाम् ।
छभेदयुतगायत्रीजपनस्य फलं स्फुटम् ॥
तथा,
ब्रह्मनाले पतेचेषामिप कीकसमात्रकम् ।
ब्रह्माण्डमण्डपान्तस्ते न विश्वन्ति कदाचन ॥
कीकसम् अस्य ।

अथ मणिकर्णिकाप्रमाणम्।

काशीखण्डे,

स्थानादमुष्मान्मम राजसीधात् माच्यां मनागीशसमाश्रितायाम् । सव्येऽपसव्ये च कराः क्रमेण शतत्रयी चापि शतद्वयी च ॥ इस्ताः शतं पश्च मुरापगाया-मुदीच्यवाच्योमीणिकणिकयम् । राजसीधं, राजग्रहम् । मोक्षस्वद्वीरयोमध्ये बुधा राजग्रहं विदुः ।

इति वचनोक्तं क्षेयम् । एवं च स्वर्गद्वारादारभ्य किञ्चिदीशानकोणाश्रितायामित्यर्थः । एवं किञ्चिदाग्नेयकोणाश्रितायामित्यिप बोध्यम् । ईदृशमाच्यां वामपाद्वे हस्तानां शतत्रयं हरिश्चन्द्रमण्डपावधि, एवं स्वर्गद्वारादारभ्य हस्तानां शतद्वयं गङ्गाकेशवावधि, एवं हरिश्चन्द्रमण्डपमङ्गकेशवमध्यवर्षिन्या गङ्गाया जलमादायोक्तावधिद्वयमध्ये पश्चशतहस्तं मणिकणिकाममाणम् । तदुक्तम्—

तत्रैव,
आगङ्गाकेशवाचैव आहरिश्चन्द्रमण्डपात्।
आमध्यात् देवसरितः स्वद्वीरान्मणिकणिका ॥ इति ।
अत्र च—
तिर्ध्ययवोदराण्यष्टावूर्ध्वा वा त्रीहयस्त्रयः।
प्रमाणमञ्जलस्योक्तं वितस्तिद्वीदशाङ्गुलः ॥
इस्तो वितस्तिद्वितयम्—
इत्यनेनोक्तं हस्तपरिमाणं ग्राह्मम् । अन्यथा पुरुषहस्तानैयत्येन मणिकणिकाया अनैयत्यपसङ्गादिति ।
अथ मणिकणिकोत्पात्तः।

काश्वीखण्डे,
कदाचिद्धगवता भर्गेण विश्वं स्रजेति समादिष्टो विष्णुः।
ततः स भगवान्विष्णुम्मीलावाद्यां निधाय च।
क्षणं ध्यानपरो भूत्वा तपस्येव मनो दधे॥
खनित्वा तत्र चक्रेण रम्यां पुष्करिणीं हरिः।
निजाङ्गस्वेदसन्दोहसिलिलैस्तामपूरयत्॥
समाः सहस्रं पञ्चाशत्तप उग्रं चचार सः।
चक्रपुष्करिणीतीरे तत्र स्थाणुसमाकृतिः॥
ततः शिवस्तत्समीपमुपेत्यान्दोलितमौलिक्वाच।
अलं तप्त्वा महाविष्णो वरं वस्य सत्तम।
इत्युक्तस्त्विय दढा भक्तिरिस्त्वित वत्रे। ततः शिवस्तं वर

त्वदीयस्यास्य तपसो महोपच्यदर्शनात्। यन्मयान्देशिकतो मौलिरहिश्रवणभूषण॥ तदान्दोलनतः कर्णात्पपात मणिकर्णिका। मिणिभिः खाचिता रम्या ततोऽस्तु मिणकाणिका ॥ चक्रपुष्करिणीतीर्थे पुरा ख्यातिमदं शुभम् । स्वया चक्रेण खननाच्छङ्खचक्रगदाधर ॥ मम कर्णात्यपातेयं यदा च मिणकाणिका । तदामभृति लोकेऽत्र ख्याताऽस्तु मिणकणिका ॥ विष्णुक्वाच ।

मुक्ताकुण्डलपातेन तवादितनयापिय । तीर्थानां परमं तीर्थं मुक्तिक्षेत्रमिहास्तु वै ॥ अय मणिकार्णिकाध्यानम् ।

मणिकाणिकामधिकृत्य-काशीखण्डे, तस्या रूपं मवक्ष्यामि भक्तानां तु शुभवदम् । यद्र्षध्यानतः पुंभिराषण्मासं त्रिसन्ध्यतः ॥ श्रत्यक्षरूपिणी देवी दृश्यते मणिकणिका । <mark>चतुर्भुजा विद्यालाक्षी स्फुरद्धालविलोचना ॥</mark> पश्चिमाभिमुखी नित्यं पबद्धकरसम्पुटा। इन्दीवरमयीं मालां दधाना दक्षिणे करे।। बरोचते करे सच्ये मातुलुङ्गफलं शुभम्। क्रमारीकृषिणी नित्यं नित्यं द्वादशवार्षिकी ॥ <mark>शुद्धस्फटिककान्तिश्च सुनीलस्निग्धमुर्द्धजा ।</mark> सितप्रवालमाणिक्यरमणीयरदच्छदा ॥ मत्यप्रकेतकीपुष्पलसद्धाम्मिल्सम्तका । सर्वाङ्गमुक्ताभूरणचन्द्रकान्त्यंशुकाद्यता ॥ पुण्डरीकपर्यी मालां सश्रीकां विश्वती हृदि। ध्यातव्यानेन रूपेण मुमुक्षुभिरहर्त्रिशम् ॥

## काचीपरिच्छेदे मणिकर्णिकामहिमा। २०१

निर्वोणलक्ष्मीभवनं श्रीमती मांणकणिका ।

मन्त्रं तस्याश्च वक्ष्यामि भक्तकल्पद्धमाभिधम् ॥

यस्यावर्त्तनतः सिद्ध्येदपि सिद्ध्यष्टकं नृणाम् ।

बाग्भवमायालक्ष्मीमदनप्रणवान् वदेत्पूर्वम् ।

मान्तं विन्द्पेतं मणिपदमथ कर्णिके नमः प्रणवः ॥

मन्त्रः सुरद्धमसमः समस्तसुखसन्ततिपदो जप्यः ।

तिथिभिः परिमितवर्णः परमपदं दिश्चति निश्चितिधियाम् ॥

ॐऐंद्विशिंक्षिंॐमं मणिकणिके नमःॐ इति मन्त्रोद्धारः ।

अनेन मन्त्रेण मणिकणिकायाः पूजादिकं कार्यम् । मन्त्रान्तरं

तु ग्रन्थगौरवभयान्न लिखितम् ।

काशीखण्डे,

संसारचिन्तामणिरत्र यस्मातं तारकं सज्जनकर्णिकायाम् । शिवोऽभिधत्ते सहसान्तकाले तद्वीयतेऽसौ मणिकर्णिकेति ॥ चिन्तामणिरित्यन्तं शिवविशेषणम् । कर्णिकायां कर्णे । तथा,

मुक्तिलक्ष्मीमहापीठमणिस्तचरणाब्जयोः । कर्णिकेयं ततः प्राहुर्या जना मणिकार्णिकाम् ॥ मुक्तिलक्ष्मीमहापीठेषु मुक्तिक्षेत्रेषु मणिरित्यर्थः । एवं च माणिश्वासौ कर्णिकेति माणिकर्णिकापदव्युत्पत्तिः ।

तथा,

मिणकर्णीश्वरं लिङ्गं पुरा संस्थापितं मया।
प्राग्द्वारेऽन्तर्ग्वहस्यात्र समर्च्यं मोक्षकाङ्क्षिभिः॥
काद्यीस्वण्डे,
तीर्थं श्रेष्ठतरं वीर यदाख्या मिणकर्णिका।
चक्रपुष्करिणीतीर्थं तदादौ विष्णुना कृतम्॥

तदारुपाकर्णनादेव सर्वपापैः प्रमुच्यते । वथा. चक्रपुष्करिणी तत्र योनिचक्रनिवारिणी। संसारचक्रगहने यत्र स्नातो विशेत्र ना ॥ इति । अथ पश्चनद्बिन्द्वमाधवमाहात्म्यम् । काशीखण्डे, आदौ धर्मनदः पुण्यो मिश्रितो धृतपापया । यया धूतानि पापानि सर्वतीर्थीकृतात्मना ॥ ततोऽपि मिलिताऽऽगत्य किरणा रविणैधिता । यस्नामस्मरणादेव महामोहो इन्ततां व्रजेत् ॥ ततो भागीरथी माप्ता तेन दैलिपिना सह। किरणा धूतपापा च पुण्यतीया सरस्वती ॥ गङ्गा च यमुना चैव पञ्च नद्यः प्रकीत्तिताः। अतः पञ्चनदं नाम तीर्थे त्रैलोक्यविश्रुतम्।। यत्राप्छतो न गृहीयादेहं ना पाञ्चभौतिकम् । ना, मनुष्यः । तथा, प्रयागे माधमासे तु सम्यक्स्नातस्य यत्फलम् । तत्फलं स्यादिनैकेन काक्यां पञ्चनदे ध्रुवम्।। स्नात्वा पञ्चनदे तीर्थे कृत्वा च पितृतर्पणम् । बिन्द्रमाधवमभ्यच्ये न भूयो जन्मभाग्भवेत् ॥ यावत्सङ्ख्यास्तिला दत्ताः पितृभ्यो जलत्रपेणे । पुण्ये पञ्चनदे तीर्थे तृप्तिः स्यात्तावदाब्दिकी ॥ अद्या यैः कृतं श्राद्धं तीर्थे पश्चनदे धुमे । तेषां पितामहा मुक्ता नानायोनिगता अपि ॥

# काशीपरिच्छेदे पश्चनदाबिन्दुमाधवमाहारम्यम् । २०३

तथा पश्चनदे तीर्थे यत्किश्चदीयते वसु । कल्पक्षयेऽपि न भवेत्तस्य पुण्यस्य सङ्ख्यः॥ तथा, जलैः पाञ्चनदैः ष्ठुण्यैर्वाससा परिज्ञोधितैः । महाफलमानप्रोति स्नापयित्वेष्टदेवताम् ॥ तथा, राजस्याश्वेषधा च भवेतां स्वर्गसाधनम्। आब्रह्मघटिकाद्दन्द्वं मुत्त्ये पाश्चनदाप्छतिः॥ द्वन्द्वमित्यस्य पूर्वेणान्वयः। तथा, बिन्दुतीर्थे नरो दत्त्वा काश्चनं कृष्णलोन्मितम् । न दरिद्रो भवत्कापि न सुवर्णेर्विसुच्यते ।। काशीखण्डे, मापते मम नाम्नात्र तीर्थे पश्चनदे शुभे। अभक्तेभ्योऽपि भक्तेभ्यः स्थितो मुक्ति सदा दिशे॥ आदावग्निविन्दुना वरे याचिते विष्णुः प्राह— त्वन्नाम्नोऽर्धेन मे नाम त्वया सह भविष्यति। बिन्दुमाधव इत्याख्या मम त्रेलोक्यविश्रुता ॥ काश्यां भविष्यति मुने महापापौघनाशिनी ॥ ये मामत्र नराः पुण्याः पुण्ये पञ्चनदे हदे । सदा समर्चायिष्यन्ति तेषां संसारभीः कुतः ॥ इत्यादि । कार्तिके तु विशेषः— तत्रैव, शतं समाः तपस्तप्तवा कृते यत् पाप्यते फलम् ।

तत्कार्तिके पश्चनदे सकृत्कानेन छभ्यते ।।
इष्टापूर्तेषु धर्मेषु यावज्जन्मकृतेषु यत् ।
अन्यत्र स्यात् फलं तत्स्याद्र्जे धर्मनदाष्ठ्रतात् ।
गोभृतिलहरण्याश्च वासोऽन्नस्रग्विभूषणम् ।
यत्किश्चिद्धिन्दुतीर्थे ऽत्र दस्वा ऽक्षयमवाप्तुयात् ॥
एकामप्याहुति दस्ता समिद्धेऽग्रौ विधानतः ।
पुण्ये धर्मनदे तीर्थे कोटिजन्मफलं लभेत ॥
तथा,
कार्तिके विन्दुतीर्थे यो ब्रह्मचर्यपरायणः ।
स्नास्यत्यनुदिते भानौ भानुजात्तस्य भीः कुतः ॥
तथा,
यं सञ्चयन्ति पापौधमावर्षं तीर्थनायके ।
तमेकमज्जनाद्र्जे त्यजेत् पञ्चनदे ध्रुवम् ॥
अथ विदारनरसिंहगोपीगोविन्दलक्ष्मीनरसिंहमाहात्म्यानि ।

थ विदारनरसिंहगोपीगोविन्दलक्ष्मीनरसिंहमाहात्य काञ्चीखण्डे.

विदारनारसिंहाख्यं तीर्थं तत्रास्ति पावनम् ।
यत्रैकस्नानतो नश्येद्धं जन्मशतार्जितम् ॥
तथा,
गोपीगोविन्दतीर्थं च ततो वैष्णवलोकदम् ।
यस्मिन् स्नातो नरो विद्वाल विद्याहर्भवेदनाम्
लक्ष्मीनृसिंहतीर्थं च गोपीगोविन्ददक्षिणे ।
निर्वाणलक्ष्म्या यत्रत्यो वियते तु नरोत्तमः ॥
अथ गभस्तीद्याः ।
लिक्षपुराणे,

नरः पश्चनदे स्नात्वा दृष्ट्या लिङ्गं गभस्तिनः । अनन्तं फलमाप्नोति यत्र यत्राभिजायते ॥ काद्मीखण्डे,

अर्चायत्वा गभस्तीशं स्नात्वा पश्चनदे नरः । न जातु जायते जन्तुर्जठरे धृतकिल्विषः ॥ लिङ्गपुराणे,

गभस्तीक्वरनामानं लिक्नं पश्चानमुखं स्थितम् । इत्याद्यभिधाय— तं दृष्ट्वा मानवो देवि ऐक्शानं लोकमाप्नुयात् । तस्य दक्षिणपार्श्वे तु दिधकणेह्नदं स्थितम् ॥ इत्यादि ।

### अथ मङ्गलागौरी।

काश्वीखण्डे,
एवाऽसी मङ्गलागौरी काश्यां परममङ्गले।
यत्मसादादवाप्नोति नरोऽत्र च परत्र च।।
मङ्गलास्तोत्रं तत्रैवानुसन्धयम्।
तथा,
वन्ध्यापि वर्षपर्यन्तं स्नात्वा पञ्चनदे हदे।
समर्च्य मङ्गलागौरीं पुत्रं जनयति ध्रुवम् ॥
तथा,
त्वामुद्दिश्य तु देवेशि बाह्मणान् बाह्मणीश्र ह।
भोजयिष्यति देवेशि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥
तव लोके वसेत् कल्पमिहैवागच्छते पुनः।
नरो वा यदि वा नारी सर्वभोगसमन्वितौ ॥
धनधान्यसमायुक्तौ जायेतेऽत्र महाकुले।

इत्यादि बोध्यम् ।
छैङ्के,
आराधयन्ति देवि त्वाग्रुत्तराभिग्नुर्ली स्थिताम् ।
ये च त्वां पूजयिष्यन्ति तस्मिन् स्थाने स्थितो ग्राहम् ॥
तेषां त्वं विविधान् छोकान् सम्मदास्यसि मानवे ।
जागरं ये मकुर्वन्ति तवाग्रे दीपधारिणः ॥
तेषां त्वमक्षयान् छोकान् वितरिष्यसि भागिनि ।
आछयं ये मकुर्वन्ति तवार्थे वरवाणिनि ॥
तेषां त्वमक्षयान् छोकान् मयच्छिसि न संशयः ।
आछयं ये पकुर्वन्ति भूमि सम्मार्ज्ञयन्ति च ॥
तेषामष्टसहस्रस्य ग्रुवर्णस्य फलं भवेत् । इति ।

अथ दक्षेचाः।

दक्षं प्रति शिवः । यन्त्रया स्थापितं लिङ्गमेतद्दक्षेश्वराभिधम् । अस्य संसेवनात्पुंसामपराधसद्दस्त्रसम् ॥ क्षमिष्येऽहं न सन्देहस्तस्मात्पूज्यमिदं जनैः । इति ।

अथ दशाद्यमेधतीर्थम् ।

काश्रीखण्डे, पद्मभूरितिमक्रम्य ।
इयाज दशिः काश्यामश्वमेधैर्महामखैः ।
पुरा हद्रसरोनामतत्तीर्थे कलसोद्भव ॥
दशाद्यमेधिकं पश्चाज्ञातं विधिपरिग्रहात् ।
स्वर्धुन्यथ ततः माप्ता भगीरथसमागमात् ॥
अतीव पुण्यवज्ञातमतस्तत्तीर्थमुत्तमम् ।
तथा,

## काशीपरिच्छेदे दशाइवमेधतीर्थमहिमा। १०७

द्शाक्त्रमेथिकं पाप्य सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम् । यत्किञ्चित्कियते कर्म तद्शयमिहेरितम् ॥ तथा. द्शाक्वमेधिके तीर्थे सकुत्स्नात्वा नरोत्तमः। दृष्ट्वा दशाश्वमेधेशं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ तथा तत्रीव. उदग्दशाश्वमेधान्मां प्रयागाख्यं च माधवम् । भयागतीर्थे सुस्नातो हृष्ट्वा पापैः प्रसुच्यते ॥ तथा. गङ्गोत्तरवहा यत्र यग्रुना पूर्ववाहिनी । तत् सम्भेदं नरः शाप्य ग्रुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ वपनं तत्र कर्त्तव्यं पिण्डदानं च भावतः। देयानि तत्र दानानि महाफलमभीप्सुना ॥ प्रयागेशं महालिङ्गं तत्र तिष्ठति कामद्म्। तत्सानिध्याच तत्तीर्थं कामदं परिकीर्तितम् ॥ तथा. मुने धरणिवाराह प्रयागेश्वरसन्निधी। स्नात्वा वराहतीर्थेऽत्र हष्ट्वा मां किणक्षिणम् ॥ सम्पूष्य बहुभावेन न विशेचोनिसङ्कटम् ।

किणो वराहः।

तथा, बन्दीतीर्थं तु तत्रैव महानिगडमञ्जनम् । यत्र स्नातो विमुच्येत सर्वस्मात् कर्मपाशतः ॥ तथा, असौ वन्दी महादेवी नित्यं त्रैलोक्यवन्दिता । निगडस्थानपि जनान् शापान्मोचयति स्मृता ॥ अथ श्रूलटङ्कः ।

काशीखण्डे,

मयागात्तीर्थराजाच ग्रूलटङ्को महेश्वरः । तीर्थराजेन सहितः स्थित आगत्य वै स्वयम् ॥ सथा,

प्रयागस्नानजात् पुण्यात् ग्रूलटङ्कविलोकनात् । स प्राप्तुयात्र सन्देहः पुण्यं कोटिगुणोद्भवम् ॥

अथ भैरवमहिमा।

काशीखण्डे,

कालवद्राजसे साक्षात् कालराजस्ततो भवान् । विश्वं भर्तु समर्थोऽसि भरणाद्धैरवः स्मृतः । आमर्रक इति ख्याति ततः सर्वत्र यास्यसि ॥ यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात् । पापभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति ॥ आधिपत्यं च काश्यां ते कालराज सदैव हि ॥ अत्र ये पापकर्त्तारस्तेषां शास्ता त्वमेव हि । सथा,

पापभक्षणमासाद्य कृत्वा पापश्चतान्यपि । कुतो विभेति पापेभ्यः कालभैरवसेवकः ॥ आमईयति पपानि दुष्टानां च मनोरथान् । आमईक इति रूयातस्ततोऽसौ कालभैरवः ॥ कुलि कालं कलयति सदा काशीनिवासिनाम् । अतः ख्याति परां प्राप्तः कालभैरवसंज्ञिताम् । सदैव यस्य भक्तेभ्यो यमदृताः सुदाहणाः ॥ परमां भीहतां प्राप्तास्तत्वोऽसौ भैरवः समृतः । तथा,

यत्किञ्चिदशुभं कर्म कृतं मानुषनु हिभिः । तत्सर्वे विखयं याति कालभैरवद्शेनात् ॥ विश्वेश्वरेऽषि ये भक्ता नो भक्ताः कालभैरवे । काश्यां ते विष्ठसङ्घातं लभन्ते तु पदे पदे ॥ तीर्थे कालोदके स्नात्वा कृत्वा तर्पणमाहतः । विलोक्य कालराजं च निर्यादु द्वरेत् पितृन् ॥ तथा,

आमईकेश्वरं दृष्टा तस्मिन् क्षेत्रे तु यत् कृतम् । तत्सर्वे नश्यते पापं कालभैरवद्गपिणम् ॥ नथा,

तथैन भैरवाश्राष्ट्री दिक्ष्वष्टासु मितिष्ठिताः । रक्षन्ति सततं काश्रीं निर्वाणश्रीनिकेतनम् ॥ रुरुश्रण्डोऽसिताङ्गश्र कपाली क्रोधनस्तथा । उन्मत्तभैरवस्तद्वत् क्रमात्संद्दारभीषणौ ॥ इति । अथ षद्पश्रादाद्वणेदााः ।

काद्यीखण्डे वहुभिः श्लोकैरुक्ताः सङ्घिष्योच्यन्ते । असिसङ्गमेऽर्कविनायकः १ क्षेत्राद्दांक्षणे दुर्गविनायकः २ भीमचण्डीसमीपे भीमचण्डविनायकः ३ क्षेत्रपश्चिमे देहलि-वि० ४ क्षेत्राद्वायच्ये उदण्डवि० ५ क्षेत्रोत्तरे पाशपाणिवि० ६ वरणासङ्गमे स्वर्ववि० ७ क्षेत्रप्रोच्यां सिद्धिवि० ८ एते अष्टौ

१ दुर्गाकुण्डे ।

२ मणिकर्णिकायाम्।

बाह्यावरणे । अर्कविमायकादुत्तरतो लम्बोदरवि०९ दुर्गिविनायः कादु सरे क्टदन्ति १० भीमचण्डविनायकादीशाने शालक-टङ्कटवि० ११ देहलिविनायकात माच्यां कूष्माण्डविनायकः १२ <mark>उदण्डादाग्नेय्यां मुण्डवि० १३ पात्रपाणेर्दक्षिणे विकटद्विज-</mark> वि०१४ खर्वानेर्फस्यां राजपुत्रवि०१५ तस्माइक्षिणे प्रणववि० १६ प्तेऽष्टौ द्वितीयावरणे । लम्बोदरादुदीच्यां वक्रतुण्डावि० १७ कूटदन्तादुत्तरे एकदन्तवि० १८ शालकटङ्कटादीशाने शिम्रुंख-वि० १९ कूष्माण्डात्पूर्वतः पत्रास्यवि० २० मुण्डात् आग्नेय्यां हेरम्बवि० २१ विकटदन्ताइक्षिणतो विद्यराजवि० २२ राजपुत्रा-नैर्ऋत्यां परद्वि० २३ प्रणवाद्याम्यां मोद्कापियवि० २४ <mark>एतेऽष्टी तृतीयावरणे । वक्रतुण्डादुत्तरेऽभयद्वि० २५ एकद-</mark> न्तादुत्तरे सिंहतुण्डवि० २६ त्रिमुखादैशान्यां क्रणितासवि० २७ पश्चास्यात्प्राच्यां क्षिप्रमसादनवि० २८ हेरम्बादाग्रेच्यां चिन्ता-मणिवि० २९ विघ्रराजाइक्षिणे दन्तहस्तवि० ३० वरदानैऋते पिचिण्डिलवि० ३१ मोदकिमयाद्दिशाँगे उद्दण्डमुण्डवि० एतेऽष्टौ चतुर्थावरणे । अभयदादुत्तरे स्थूलदन्तवि० ३३ सिंहतु-ण्डादुत्तरे कलिपियवि० ३४ क्णिताक्षादीशाने चतुर्दन्तवि० ३५ क्षिप्रमसादनात् पाच्यां द्वितुण्डवि० ३६ चिन्तामणेराग्रेये ज्ये-ष्ठविनायकः ३७ दन्तहस्ताद्याम्यां गजवि० ३८ पिचिण्डिला-इक्षिणे कालवि० ३९ उदण्डमुण्डाचाम्यां नागेशवि० ४० एतेऽष्टौ पश्चमावरणे। विद्वेश्वरात् प्राच्यां पणिकर्णवि० ४१ आग्नेये आ-शाविनायकः ४२ दक्षिणे सृष्टिवि०४३नैर्ऋत्यां यक्षवि०४४पश्चिमे गजकर्णवि० ४५ वायव्ये चित्रघण्टवि० ४६ उत्तरे स्थूलजङ्ख-

१ यस्य कविसिंहगजमुखाकाराणि त्रीणि मुखानि सन्ति । १ गङ्गातीरे पिशिङ्गिलातीर्थे । ३ पिलिङ्गिलातीर्थे ।

वि० ४७ ईशाने मङ्गलवि० ४८ एते पष्टावरणे । मोदम्मोदमुः मुखदुर्मुखगणनाथज्ञानद्वाराविम्रक्तविनायका अष्टौ मोगादिक्रमेण सप्तमावरणे । इति पट्पश्चाश्रद्भणेशाः ।

षर्पश्चाशहजमुखानेतान् यः संस्मिरिष्यति । दूरदेशान्तरस्थोऽपि स मृतो ज्ञानमाप्तुयात् ॥ इमे गणेश्वराः सर्वे स्मर्तव्या यत्र कुत्रचित् । महाविपत्समुद्रान्तःपतितं पान्ति मानवम् ॥ इति । अथावद्यकानि तीर्थानि ।

ब्रह्मवैवर्से,
आवश्यकानि तीर्थानि शृण्वन्तु मुनिसत्तमाः ।
अस्नानात् प्रत्यवायी स्याद्विमुक्ते स्थितो नरः ॥
इत्यभिधाय गङ्गास्नानं ततो मणिकार्णिकास्नानं ततः पव्यनदे स्नानं ततो वरणासङ्गमे ततो दशाश्वमेधे ततोऽसिसङ्गमे स्नानम्रक्तम् । इदं तु शक्ततरलोकाभिमायम् । दुर्वलानां प्रत्यदं तत्रासामध्यीत् । नृतनागताभिमायेणेदामित्यन्ये ।

अथ नित्ययात्रा ।

ब्रह्मवैवर्से,

भगवानुवाच ।

प्रातः प्रातः सम्रत्थाय दुण्ढिराजं नमेत्षुनः ।
भवानीशङ्करं पश्चात् कालभैरवमेव च ॥
दण्डपाणि गणेशांश्च केशवादि च चण्डिकाः ।
ततः शौचादिकं कृत्वा दन्तथावनपूर्वकम् ॥
स्नानमुत्तरवाहिन्यां श्रुत्यादिषु यथोदितम् ।
ततः सन्ध्यातपीणादि विधाय स्वाधिकारतः ॥

१ शानवाप्यामिति शेषः।

विक्वेक्वरं स्मरन् गच्छेत् पूजासाधनसंयुतः। आदौ देव्या मण्डपं सम्मविष्य तत्र स्थित्वा पूजयेद्वै भवानीम्। साङ्गोपाङ्गैरागमोक्तैर्विधानैः स्तुत्वा नत्वा पार्थयेदत्रदात्रीम् ॥ सर्वेषां विघ्नहर्नुणां कर्नृणामापे सेश्वरी । <mark>अतो भवान्यधीनं हिँ क्षेत्रं पूज्या ततः परा ॥</mark> काशीखण्डे भवानीं प्रक्रम्य-अष्टौ मदाक्षिणा देयाः मत्यहं भक्तितत्वरैः । इति । ततो भवानीं प्रार्थयत् । मातर्भवानि ! तव पादरजो भवानि मातर्भवानि ! तव दासतरो भवानि । मातर्भवानि ! न भवानि यथा भवेऽस्मि-स्त्वद्धाग्भवान्यनुदिनं न पुनर्भवानि ॥ तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जाग्रतापि वा। अयं मन्त्रः सदा जप्यः सुखाप्त्यै काशिवासिना ॥ भवानीस्तुतिर्विस्तराभिया नालेखि । ततो हुण्डि गन्वा मधुरतरनैवेद्याविभवै-रुपास्य स्तुत्वा तं विविधभयविद्यादिशमनम् । अयं नित्यः पोक्तो विधिरतुल्रसौष्टयैकसुखद-<mark>श्रतुध्र्या नो यस्य मभवति स</mark> किं सौख्यानिलयः ॥ नित्यस्यापि चतुथ्योमनुष्ठाने फलातिशयः संयोगेपृथ वत्वन्यायात् !

अथ दुण्टिस्तुतिः। काशीखण्डे, श्रीकण्ठ उवाच । जय विव्रक्रतामाद्य भक्तानिर्विव्रकारक । अविघ्नविघ्नतम् महाविष्नैकविघ्नकृत् ॥ जय सर्वगणाधीश जय सर्वगणाग्रणीः। गणप्रणतपादाञ्ज गणनातीतसद्गुण । जय सर्वग सर्वेश सर्वबुद्ध्यैकशेवधे ॥ सर्वमायाप्रपञ्चत्र सर्वकर्माग्रपूजित । सर्वपङ्गलपङ्गरय जय त्वं सर्वपङ्गल ॥ अमङ्गलोपशमन महामङ्गलहेतुक । जय सृष्टिकृतां वन्च जय स्थितिकृतां वर । जय संहतिकृत्पूज्य जय सत्कर्मसिद्धिद् ॥ सिद्धवन्द्यपदाम्भोज जय सिद्धविनायक । सर्वसिद्धीकनिलय महासिद्धाद्भियक ॥ अञ्चेषगुणनिर्माण गुणातीतगुणात्रणीः। परिपूर्णचरित्रार्थ जय त्वं गुणवार्ज्जत ॥ जय सर्ववलाधीश बलारातिबलपद । बलाकोज्ज्बलद्रन्ताग्र बालाऽबालपराक्रम् ॥ अनन्तमहिमाधार धराधराविदारण ! दन्ताग्रपोतदिङ्गाग जय नागविभूषण ॥ ये त्वां नपन्ति करुणामयादिव्यमूर्त्ते सर्वेनसामपि भुवो भुवि मुक्तिभाजः। तेषां सदैव हरसीश महोपसर्गान् स्वर्गापवर्गमपि सम्पद्दासि तेभ्यः ॥ ये विघनराज भवता करुणाकटाक्षैः सम्पेक्षिताः क्षितितले क्षणमात्रमत्र ।

तेषां सयन्ति सकलान्यपि किल्बिषाणि लक्ष्मीः कटाक्षयति तान् पुरुषोत्तमान् हि ॥ ये त्वां स्तुवानित नतविध्नविधातदश्च <mark>दाक्षायणीहृदयपङ्कजतिग्मरक्</mark>मे । स्तूयन्त एव त इह प्राथिता न चित्रं चित्रं तदत्र गणपा यदहो तदेव ॥ ये शीलयन्ति सततं भवतोऽङ्घियुग्पं ते पुत्रपौत्रधनधान्यसमृद्धिभाजः । संशीलिताङ्घिकमला बहुभृत्यवर्गे-भूपालभोग्यकमलां विमलां लभनते ॥ त्वं कारणं परमकारण कारणानां वेद्योऽसि वेदविदुषां सततं त्वमेकः। <mark>त्वं मार्गणीयमसि किश्चन मुलवाचां</mark> वाचामगोचर चराचरदिव्यमूर्ते॥ वेदा विदन्ति न यथार्थतया भवन्तं ब्रह्मादयोऽपि न चराचरम्त्रधार । त्वं इंसि पासि विद्धासि समस्तमेकः कस्ते स्तुतिव्यतिकरो मनसाप्यगम्यः ॥ त्वद्दुष्टुदृष्टिविश्विर्विर्निहतामिहन्मि दैत्यान् पुरान्धकजलन्धरमुख्यकांश्र ॥ कस्यास्ति शक्तिरिह यस्त्वदतेऽपि तुच्छं वाञ्छेद्विधातुमिह सिद्धिद कार्यजातम् ॥ अन्वेषणे दुढिरयं प्रथितोऽस्ति धातुः सर्वार्थेदुण्डिततया तम दुण्डिनाम । काशीयवेशमपि को लभतेऽत्र देही

तोषं विना तव विनायकदुण्ढिराज ॥ हुण्ढे प्रणम्य पुरतस्तव पादपद्म यो मां नमस्यति पुमानिह काशिवासी। तत्कर्णमूलमाधिगम्य पुरा दिशामि तत् किंचिदत्र न पुनर्भवितास्ति येन ॥ स्नात्वा नरः प्रथमतो मणिकाणिकायाः मुद्धृत्विताङ्घियुगलस्तु सचैलपाञ्च । देवार्षिमानविपतृनिप तर्पयित्वा ज्ञानोदतीर्थमभिलभ्य भजेत यस्त्वाम् ॥ सामोदमोदकभरैर्वरभूपदीपै-मीस्यैः सुगन्धवहु हैरनु हेपनैश्च । सम्मीण्य काशिनगरीफलदानद्शं मोक्त्वाथ मां क इह सिद्ध्यति नैव दुण्हे ॥ तीर्थान्तराणि च ततः क्रमवर्जितोऽपि संसाधयनिह भग्रत्करूणाकटाक्षैः। दूरीकृतस्त्वहितघात्युपसर्गवर्गो हुण्ढे लभेदविकलं फलमत्र काइयाम् ॥ यः प्रत्यंहं नमति दुण्डिविनायकं त्वां काञ्यां पुरि पतिहताखिलविद्यसङ्घः। नी तस्य जातु जगतीतलवर्तिवस्तु दुष्प्रापमत्र च परत्र च किश्चनापि ॥ यो नाम ते जपति दुण्डिविनायकस्य तद्वै जयन्त्यनुदिनं हृदि सिद्धयोऽष्टौ । भोगान् विश्वडय विविधान् विबुधोपभोग्यान् निर्याणया कमलया वियते स चान्ते ॥

दूरस्थितोऽप्यह रहस्तव पादपीठं यः संस्मरेत् सकलसिद्धिद दुण्टिराज । काशिस्थितरविकलं स फलं लभेत नैवान्यथा न वितथा मम वाक् कदाचित् जाने विद्यानसङ्ख्यातान् विनिहन्तुमनेकथा । क्षेत्रस्यास्य महाभाग नानारूपैरिह स्थितः ॥ यानि यानि च रूपाणि यत्र यत्र च तेऽनघ । तानि तत्र च वक्ष्यामि ऋण्वन्त्वेते दिवौकसः॥ षथमं दुण्टिराजोऽसि मद दक्षिणतो मनाक्। आहुण्ढे सर्वभक्तेभ्यः सर्वार्थान् सम्वयच्छिस ॥ अङ्गारवासरवतीमिह यश्चतुर्थी सम्पाप्य मोदकभरैः परिमोदवद्भिः। पूजां विधाय विविधां तव गन्धमाल्यै-स्तानप्यमुत्र विद्धासि गणान् गणेश ॥ ये त्वामिह मतिचतुर्थि समर्चयान्त हुण्ढे विगादमतयः कृतिनस्त एव । सर्वापदां शिरसि वामपदं निधाय सम्यग्गजानन गजाननतां स्रभन्ते ॥ माघशुक्रचतुथ्यं तु नक्तव्रतपरायणाः । थे त्वां दुण्देऽर्चायिष्यन्ति तेऽर्चाः स्युरसुरदुहाम् ॥ विधाय वार्षिकीं यात्रां चतुर्थीं प्राप्य तापसीम् । तापसीं माधीम् शुक्रां शुक्रतिलैबंद्धा पावनीयात् लड्डुकान् वती ॥ कार्या यात्रा प्रयत्नेन क्षेत्रसिद्धिमभीष्साभिः। तस्यां चतुथ्यां त्वत्नीत्ये हुण्डे सर्वोपसर्गहत् ॥

तां यात्रां नात्र यः कुर्यात्रैवेद्यं तिललड्ड्डिकैः । उपसर्गसहस्रेस्तु स इन्तन्यो ममाज्ञया ॥ होमं तिलाज्यद्रन्येण यः करिष्यति भक्तितः । तस्यां चतुर्थ्या मन्त्रेण तस्य मन्त्रः प्रसेत्स्यति ॥ वैदिकोऽवैदिको वापि यो मन्त्रस्ते गजानन ! । जप्तस्त्वत्सिन्नियौ हुण्डे! सिद्धिं दास्यति वाज्ञिताम् ॥ ईश्वर जवाच ।

इमां स्तुति मम क्रातें यः पिटिष्यित सन्मितः ।

न जातु तं तु विद्रौधाः पीडियिष्यित्त निश्चितम् ॥
ढाँण्ढी स्तुतिमिमां पुण्यां यः पटेत् दुण्ढिसिनिधौ ।
सानिध्यं तस्य सततं भजेयुः सर्वसिद्ध्यः ॥
इमां स्तुतिं नरो जप्त्वा परं नियतमानसः ।
मानसैरिप पापैस्तु नाभिभूयेत किहंचित् ॥
पुत्रान् कलत्रं क्षेत्राणि वराइवान् वरमिन्दरम् ।
प्राप्तुयाच धनं धान्यं दुण्डिस्तोत्रं जपन्नरः ॥
सर्वसम्पत्करं नाम स्तोत्रमेतन्मयेरितम् ।
भजप्तव्यं भयत्रेन ग्रुक्तिकामेन सर्वदा ॥
जप्त्वा स्तोत्रमिदं पुण्यं कापि कार्ये गमिष्यतः ।
पुंसः पुरः समेष्यन्ति नियतं सर्वसिद्ध्यः ॥

इति दुण्ढिराजविनायकस्तवः । गछेत्ततो विश्वपतिं महामतिः प्रदक्षिणीकृत्य सुतारतीर्थम् । स्नात्वा ततो दण्डपतिं प्रणम्य सम्पूज्य निर्वाणगतं च पश्चकम्॥ सुतारतीर्थं ज्ञानवापीम् । दण्डपतिं दण्डपाणिम् । निर्वाण-

पण्डपगतं देवतापश्चकं काशीखण्डे प्रपश्चितम् । आदित्यं द्रौपदीं विष्णुं दण्डपाणि महेश्वरम् । इति । ततो विश्वेश्वरं गत्वा स्नापयेत् पश्चकैः शुभैः ।
स्नापयेच ततो गाङ्गेस्तोये रुद्रपुरस्कृतैः ॥
गन्धपुष्पमधूपेश्च दीपैनैविद्यकैरपि ।
नानाविधैश्चोपहारैर्यथाविभवसंस्कृतैः ॥
पूजियत्वा महादेवं काशीनाथं जगद्गुरुम् ।
प्रदक्षिणत्रयं कुर्यात् प्रणमेदश पश्च वा ॥

पृजायां मन्त्रस्तु वैदिकः पौराणिक आगमिको वा ग्राह्यः।
पश्चकैरिति पश्चामृतैरित्यर्थः । रुद्रपुरम्कृतैरिति श्वतरुद्रीयमन्त्राभिमन्त्रितौरित्यर्थः । इदं च पश्चकैरित्यस्यापि विशेषणम् ।
अथातो रुद्रस्नानार्चनविधिं न्यारुयास्याम इति बौधायनस्त्रोक्तक्रमेण स्नानादिकं कारणीयम् । तच्च पूजापकाशे द्रष्टन्यम् ।
ध्यानं तु—

पद्मपुराणे, अकलङ्करारत्पूर्णशकाङ्कायुतसमभः। सोमसूर्याग्निनयनो दशबाहुः शशाङ्कभृत्॥ गौरीपरीरव्यतनुनीनायुषसमुज्ज्वलः। इति। ब्रह्मवैवर्ते.

जय विश्वेष्ठवर ! विश्वाधार ! विश्वरूप ! विष्णुप्रिय ! वामदेव ! महादेव ! देवाधिदेव ! दिव्यरूप ! दीनानाथै-कशरण ! शरणागतवज्रपञ्जर ! साधिताखिलकार्य ! कार्या-तीत ! कारणकारण ! कामादितृणदाहन ! दानवान्तकर ! दारिताखिलदारिद्य ! जितेन्द्रियप्रिय ! जितेन्द्रियकगम्य ! काशीस्थस्थावरजङ्गमनिर्वाणदायक ! त्रिदशनायक ! का-शिकाप्रिय ! नमस्ते नमस्ते ।

इत्यादि नामबहुलैः स्तोत्रैः स्तुत्वा पुनर्नमेत् ।

# काशीपरिच्छेदें शिवप्रदक्षिणायां विशेषः। २१९

अन्यान्यिप च स्तोत्राणि यथाशक्ति पठनीयानि । अत्र च स्वयमभूतस्य लिङ्गस्यालाभे तत्स्थाने स्थापितलिङ्गान्तरपूज-नादिनापि सर्वनिर्वाहः । यथा नित्यसामिधेनीषु त्रिः प्रथमा-मन्वाहेत्यादिना विहितं त्रित्वं तत्स्थानापन्नासु काम्यासु सा-मिधेनीषु अप्यन्वेति स्थानधर्मत्वात् तथात्राप्यौचित्यात् । दु-दोन्तम्लेच्छादिवशात्तत्र लिङ्गाभावे स्थानप्रदक्षिणेनैव नित्य-यात्रा सिद्ध्यति स्नपनादिकं तु तदा निर्धिष्ठानत्वाक्षिवर्ततः इति शिष्ठाः । वस्तुतस्तु नित्यस्थाने विहितत्वात काम्यासु सा-मिधेनीष्वस्तु त्रित्वलाभः । प्रकृते तु स्वयमभूतलिङ्गस्थाने लि-ङ्गान्तराचिनस्यानभिहितत्वात् न तन्त्यायः परन्तु शिष्ठाचारादेव तथा तस्यापि धर्मे मानत्वादिति । विरेश्वरादिषूजायामप्यथमेव क्रमः । प्रदक्षिणे तु विशेषं वदन्ति ।

एकां चण्डचां रवीं सप्त तिस्रो दद्याद्विनायके। चतस्रो विष्णवे देयाः शिवस्यार्द्धं प्रदक्षिणम्।। तथा,

शिवं पदिक्षणीकुर्वन् सोमसूत्रं न छङ्घपेत् । छङ्घने त्वेकमेकं स्यादछङ्घणत्रायुतत्रयम् ॥ सोमसूत्रपरिमाणं तु—

भासादिवस्तारसमानसूत्रं सोमस्य सूत्रं दिशि सोमसूत्रम् । सूत्राद्धहिर्छङ्घनतो न दोषः सदोषमभ्यन्तरछङ्घनं तु ॥

पासादगर्भसमानपरिमाणं सूत्रं भित्तेर्विहः सोमस्य दिशि उत्तरस्यां दिशि पातयेत्ततोऽग्रे न सोमस्त्रमिति तल्लङ्घने न दो-ष इत्यर्थः । अन्ये तु मध्यस्थितं लिङ्गमवधीकृत्य भित्त्यवधि-कं यत्स्त्रं देवोत्तरस्यां भित्तेर्विहः पातितं सोमस्त्रं तन्न लङ्घः येदित्यर्थ इत्याहुः । लङ्घने त्वेकमेकमित्यस्यार्थस्तु सोमस्त्रत्रलः ङ्वने एकमेव पदिक्षणाफलं प्राप्नोति अलङ्घनेऽयुतत्रयपदिक्षणाफलं भवतीति । अनेन न लङ्घयेदितिनिषेधकस्येष्टहानिपरत्वं
दिश्तिम् । परे तु सोपस्त्रलङ्घनस्य निषिद्धत्वात्तव कर्तव्यमेव
तद्धिरिप सामस्त्येन पदिक्षणायामेकपदिक्षणाफलम् । अलङ्वने अयुतत्रयफलमित्याहुः । इदं त्ववधेयम् । सोपस्त्रलङ्घननिषेधो न विश्वेश्वरस्य पदिक्षणमाक्रामित किन्तु लिङ्गान्तरस्यैव ।

सर्विदिक्षु महाभाग विभोः कुर्यात्यदक्षिणम् ।
सोमस्त्रादिनियमो नास्ति विश्वेश्वरालये ॥
इत्यादित्यपुराणात् । पठन्ति च—
आदिपुराणे,
पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं लिङ्गं नन्दिविवर्जितम् ।
गिरिलिङ्गं स्थललिङ्गं जललिङ्गं तथैव च ॥
स्थललिङ्गं काश्यादि । जललिङ्गं उत्कलादौ लाबुकेश्वरादि ।
जललिङ्गं वरुणेश्वरादीत्यन्ये ।

स्रतसंहितायां तु, ज्योतिर्छिक्ने स्वालिक्ने स्वयंभ्रवि तथैव च । ष्टषचण्डादिनियमः सुरेज्वरि न विद्यते ॥

विश्वेश्वराद्गीनि ज्योतिर्छिङ्गानि। तानि विश्वेश्वरः, केदारेश्वरः, जज्जियन्यां महाकालेश्वरः, नर्मदागर्भे ओङ्कारेश्वरः, नागना-थः, वैद्यनाथः, घुशुणेश्वरः, त्र्यम्बको, भीमशङ्करः, मिलका-र्जुनः, रामेश्वरः, सोमनाथश्व सौराष्ट्रे एतानि ज्योतिर्छिङ्गानीति वदन्ति । शिवस्यार्द्धपदक्षिणपकारस्तु—

वृषं चण्डं वृषं चैव सोममूत्रं पुनर्वषम् । चण्डं च सोमसूत्रं च पुनश्रण्डं पुनर्वषम् ॥

## काशीपरिच्छेदे मुक्तिमण्डपे विद्वेशनमस्कारः। २२१

नवपदक्षिणोपेतं यस्तु कुटर्शत्प्रदक्षिणम्। पदे पदेऽइनमेधस्य फलं प्राप्नोति स ध्रुवम् ॥ सच्ये सच्यं विजानीयाद्यसच्येऽपस्च्यकम् । इति वद्नित । चण्डस्थापनमैशानकोणे विहितम् ॥ ऐशाने जगतीवाह्य हर्म्यगर्भप्रमाणके । तदर्थं निर्मिते हम्यें चण्डं सम्पाद्येद्यथा ॥ इत्यादिना । तथा, शिवभुक्तं च निर्माल्यं तस्मै द्याद्दिने दिने। लिङ्गेषु केषु चिचण्डं केचिन्नेच्छन्ति पण्डिताः॥ रुषस्थापनं तु पूर्वस्याम् । स्थापयेत्तत्र वै चण्डमैशाने श्रीकरं गृहे। अन्तर्द्वारे पकुर्वीत परिवाराष्ट्रक यथा ॥ वृशोऽग्निर्मातरः सप्त विघ्नेशस्तु ततो मतः। स्कन्दो दुर्गा हरिः सूर्यः शक्रादीनां दिशां क्रमात्॥ इति वचनात् । नमस्कारस्तु मुक्तिमण्डपे कार्य्यः । ननु विक्वेक्वरस्य छिङ्गं तु ज्ञेयं पश्चानमुखं बुधैः। इति वचनात्। अग्रे पृष्ठे वामभागे समीपे गभमन्दिरे । जपहोमनमस्कारात्र कुर्यादेवतालये ॥ इति निषेधात् । लिङ्गस्य वामदिशि मुक्तिमण्डपे कथं नम-मैवप् 🕕 स्कारः।

इत्यादिनामबहुळैः स्तोत्रैः स्तुत्वा पुनर्नमेत् । देवस्य दक्षिणे भागे स्थित्वा निर्वाणमण्डपे ॥ इति पूर्विलिखितब्रह्मवैवर्त्तस्थिविशेषवचनात् । ननु मुक्ति-मण्डपस्य वामभागे स्थितत्वाद्देवस्य दक्षिणे भागे इत्यत्रासङ्ग- तिः । मैनम् । देवस्येति षष्ठचर्थस्य निर्वाणमण्डप इत्यनेनान्व-यात् । तथा च प्रासादस्य तत्रस्थितपूर्वाभिम्रखपुरुषस्य वा द-क्षिणदिक्स्थिते देवसम्बन्धिनवीणमण्डपे इत्यर्थः ।

देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना । इत्यादिकमप्येत्रमेव व्याख्येयम् । विश्वेशस्नानोदकं शिव-निर्माल्यमपि शिरसि धार्यम् ।

स्नापियत्वा विधानेन लिङ्गस्य स्नपनोदकम् । त्रिः पिवेत्रिविधं पापं तस्येहाशु प्रणश्यति ॥ लिङ्गस्नपनवार्भिर्यः कुर्यान्मूर्द्धाभिषेचनम् । गङ्गास्नानफलं तस्य जायतेऽत्र विपाप्यनः ॥

इति काशीखण्डात् । अत्र विश्वेश्वरस्याप्रकृतत्वेऽपि तद्धि-षयता । तथा च शिवनिर्मालयधारणनिषेधानामेतद्भिन्नविषयते त्येके । उपासकपरतेत्यन्ये । काशीखण्डे ऋमान्तरमुक्तम् ।

तचथा,
सचैलमादौ संस्नाय चक्रपुष्किरिणीनले।
सन्तर्प्य देवान् सिपितृन् ब्राह्मणांश्च तथार्थिनः ॥
आदित्यं द्रौपदीं विष्णुं दण्डपाणि महेक्वरम्।
नमस्कृत्य ततो गच्छेद्दृष्टुं दुण्डिविनायकम् ॥
ज्ञानवापीमुपस्पृक्ष्य निन्दिकेशं ततोऽचियेत्।
तारकेशं ततोऽभ्यच्यं महाकालेक्वरं ततः॥
ततः पुनर्दण्डपाणिमित्येषा पश्चतीर्थिका।
दैनन्दिना विधातच्या महाफलमभीष्सुभिः॥
ततो वैक्ष्वेक्वरी यात्रा कार्या सर्वाधिसिद्धिदा।
पद्मपुराणे पातालखण्डे यात्रायाः क्रमान्तरमुक्तम्।
तथाहि,

## काशीपरिच्छेदे काशीवासिनां विश्वेशार्चनं नित्यं। २२३

गङ्गायामाष्ठितिः प्रातर्मध्याहे मणिकणिकाम् ।
निषेवेत सदा पश्चाछिङ्गं वैश्वेश्वरं त्रजेत् ॥
भवानीं दुण्टिराजं च दण्डपाणि च भैरवम् ।
पूजयेनित्यशः काश्यां सुक्ष्मपापाभिभूतये ॥
काशीवासिनां विश्वेशार्चनं नित्यम् ।
चक्रपुष्करिणीतीर्थे स्नातव्यं प्रतिवासरम् ।
पत्रैः पुष्पैः फल्लेस्तोयैरच्यों विश्वेश्वरः सदा ॥
तथा,
यात्राद्वयं प्रयन्नेन कर्तव्यं प्रतिवासरम् ।
आदौ स्वर्गतराङ्गण्याः ततो विश्वेशितुर्ध्वयम् ॥
इति ब्रह्मवैवर्तात् । अनेनाशक्तौ चक्रपुष्करिणीस्नानाभा-

वेऽपि न क्षतिरिति प्रतीयते ।

मामनालोक्य यद्भुद्धे तद्भुद्धे केवलं त्वघम् ।
असमर्च्य तु यो भुद्धे पत्रपुष्पफलैरपि ॥
रेतोभक्ष्यो भवेन्मर्त्यः स जन्मान्येकविंशतिम् ।
इति काशीखण्डाच ।
मातर्विंश्वेश्वरं दृष्टा नैशमेनो व्यपोहति ।
इसादिवचनं खादिरत्ववाश्वर्येऽपि फलसम्बन्धं ब्रूते । का

इयां विष्णुत्रार्थनमिप प्रत्यहं कार्य्यम् । जय केशव देवेश जय काशीपियाच्युत । काश्यां रक्षस्व देवेश देहि श्रद्धां जनाईन ॥ मन्त्रेणानेन देवेशं प्रार्थयेत्प्रत्यहं नरः । इति ब्रह्मवैवर्तात् । आद्यं च वैष्णवं स्थानं पुराणे परिचक्षते । पुरीषु संस्थितो विष्णुरंशैः काश्यां स्वक्ष्यतः ॥

इति नारदीयेन काइया विष्णुस्थानत्वावगतेः। वामनपुराणे, विष्णुना शिवं प्रत्युक्तम् । योऽसौ पाङ्मण्डले पुण्ये मदंशप्रभवोऽव्ययः । प्रयागे वसते नित्यं योगशायीतिविश्वतः ॥ चरणाद्दक्षिणात्तस्य विनिर्याता सरिद्वरा। विश्वता वरणेत्येव सर्वपापहरा शुभा ॥ सन्यादल्पा द्वितीया च असिरित्येव विश्वता । ते उमे सरितां श्रेष्ठे लोके पूज्ये बमूबतुः ॥ तयोर्मध्ये तु यो देशस्तत्क्षेत्रं योगशायिनः । हेमाद्री वामनपुराणे, तमूचुर्धनयः सुर्य्वे द्युण क्षेत्रं महाफलम् । साम्प्रतं वासुदेवस्य भावि तच्छङ्करस्य च ॥ योगशायिनमारभ्य यावत् केशवदर्शनम् । एतत् क्षेत्रं हरेः पुण्यं नाम्ना वाराणसी पुरी ॥ इत्यभिधानाच । ब्रह्मवैवर्त्ते.

शिवं शिवां पत्यहमर्चयन्नरस्तथा गणेशादिगणान् धृतत्रतः । वर्चेत यः काशिकया सदा गणो न तस्य दुःखं न च विद्यपूगः॥इति.

अथ काद्यीकृतपापप्रायश्चित्तम्। ब्रह्मवैवर्त्ते, यावज्जीवं वसेत्काद्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणम्। कुर्यादेव निरालस्य आनन्दसदनस्य हि॥ प्रत्यब्दं ये प्रकुर्वन्ति पश्चक्रोशप्रदक्षिणम्। जीवन्युक्तास्तु ते क्षेया निष्पापाः काशिवासिनः॥

### काशीपरिश्वेदे पश्चकोशीपदाक्षणविधिः। २२५

श्रीदंच्युवाच । भगवन देवदेवेश मदाक्षणविधि वद् । पश्चक्रोशस्य येनाश्च निष्पापः पुण्यवान् भवेत् ॥ श्रीमहादेव उवाच। आश्विनादिषु मासेषु त्रिषु पार्वित सर्वदा । मद्क्षिणा मकर्त्तव्या क्षेत्रस्यापापकाङ्किभिः॥ माघादिचतुरो मासाः शोक्ता यात्राविधौ नृणाम् । पूर्वस्मिन् दिवसे दुण्ढि पूजियत्वा हविष्यभुक् ॥ मातरुत्तरवाहिन्यां स्नात्वा विक्वेशमर्चयेत् । पुनर्वात्रार्थमपि च शिवयोः पूजनं भवेत् ॥ मुक्तिमण्डापिकायां च संविदय वरवणिंाने !। प्रातिज्ञां महतीं कृत्वा पूजनं तत्र तत्र ह ॥ काश्यां प्रजातवाक्कायमनोजनितमुक्तये । इ।ताज्ञाताविशुद्धार्थे पातकेभ्यो हिताय च ॥ पश्चक्रोञ्चात्मकं छिङ्गं ज्योतीरूपं सनातनम् । भवानीबाङ्कराभ्यां च लक्ष्मीश्रीबाविराजितम् ॥ हुण्टिराजादिगणपैः षद्पश्चाञ्चञ्चिराहतम् । द्वाद्वाद्तित्यसहितं नृसिंहैः केशवैर्युतम् ॥ कुष्णरामत्रययुतं कूर्ममत्स्यादिभिस्तथा । अवतारैरनेकैश्र युतं विष्णोः शिवस्य च ॥ गौर्यादिशक्तिभिर्जुष्टं क्षेत्रं कुर्यात पदाक्षणम्। बद्धाञ्जालीः पार्थयेत महादेवं महेश्वरम् ॥ पश्चकोत्रस्य यात्रां वै कारिष्ये विधिपूर्वकम् । मीत्यर्थे तव देवेश सर्वाधौधमशान्तये ॥ इति सङ्गल्प्य मौनेन प्रणिपत्य पुनः पुनः। २९ कि लि

द्धिण्डराज ! गणेशान ! महाविद्रीघनाशन ! ॥ पश्चकोशस्य यात्रार्थे देखाझां कृपया विभो। विश्वेशं त्रिःपरीत्याऽथ दण्डवत् पणिपत्य च ॥ मोदं प्रमोदं मुमुखं दुर्मुखं गणनायकम् । प्रणम्य पूजियत्वादौ दण्डपाणि ततोऽर्चयेत् ॥ कालराजं च पुरतो विक्वेशस्य जगहुरोः। पूजियत्वा ततो गच्छेन्मणिकणी विधानतः ॥ तत्र स्नात्वा महादेवं मणिकणीशमर्चयेत्। विनायकं सिद्धिदं च पुनरागत्य पूजयेत्॥ माणिकणींतटे छन्नं मङ्गाकेशवमप्युत । छछितां च ततः पूज्य जरासन्धेश्वरं विश्वस् ॥ सोमनाथं ततः पूज्य दास्रभ्येश्वरमेव च। शूलटङ्कं महादेवं वाराहं पुज्य च व्रजेत् ॥ दशाइवमेष छिक्नं च वन्दीं तत्रैव पूजयेत्। सर्वेश्वरं च केदारं ततो इनुमदीक्वरम् ॥ सङ्गमेशं ततः पूज्य स्रोत्नार्कं पूजयेत्ततः । अर्कसं गणाध्यक्षमसेस्तीरं पुनर्वजेत् ॥ क्षेत्रं पदक्षिणीकुर्वस्तिलमात्रं न सन्त्यजेत्। दुर्गाकुण्डे ततः स्नात्वा यजेत् दुर्गविनायकम् ॥ दुर्गो संपूज्य विधिवत् वसेत्तत्र सुलाप्तये । ब्राह्मणान् भोजयेत्तत्र मधुपायसल्डड्डकैः ॥ <mark>रात्रौ जागरणं तत्र पुराणश्रवणादिकम् ।</mark> इर्याच पूजनं भक्ता परोपकरणादि च ॥ जय दुर्गे ! महादेवि ! जय कशीनिवासिनि !। क्षेत्रविन्नइरे ! देवि ! पुनर्द्शनमस्तु ते ॥

इति दुर्गी पार्थियत्वा विष्वक्सेनेश्वरं ततः । पूजावित्वा कर्दमेशं पश्चत्रीहीतिलैर्नमेत् ॥ आदौ कईमतीर्थे तु स्नानं क्रूपावलोकनम् । सोमनाथं विरूपाक्षं नीलकण्ठं ततोऽर्चयेत् ॥ तत्र वासं विधायाग्री किश्चिद्धोमं द्विजार्चनम् । श्राद्धादि धर्मकार्याणि कृत्वा मुच्येदणत्रयात् ॥ कईमेश्च ! महादेव ! काशीवासिजनिषय !। त्वत्पूजनान्महारुद्र ! पुनर्दर्शनमस्तु ते ॥ प्रातः स्नात्वा पूजियत्वा पूजियत्वा च सद्धिजान् । नागनाथं च चाग्रुण्डां मोक्षेत्रं करुणेहवरम् ॥ व्यारभद्रं ततो दुर्गी <mark>विकटाख्यां प्रपूजयेत् ।</mark> जन्मत्तभैरवं नीलं कालक्टं ततोऽर्चयेत् ॥ दुर्गी च विमलां गत्वा महादेवं ततो व्रजेत्। निन्दिकेशं भृङ्गरीटिं तजैव च गणितयम्।। विरूपाक्षं च यक्षेत्रं विमलेश्वरमेव च। मोक्षदं ज्ञानदं चैवामृतेशं तत्र पूज्येत् ॥ गन्धर्वसागरं तीर्थं भीमचण्डीं ततो बूजेत । तत्र स्नात्वा भीमचण्डीं पयसा स्नापयेत्सुधीः ॥ पञ्चोपचारैः सम्पूज्य ब्राह्मणान् परितोषवेत् । तत्र वासं भयहोन कुर्याचण्डीविनायकम् ॥ रविरक्ताक्षगन्धर्वं नरकार्णवतारणम् । शिवं प्रपूज्य यत्रेन रात्रौ पूर्ववदाचरेत् ॥ पातहत्थाय सुस्नातः पार्थयेद्धीमचण्डिकाम् । भीमचिण्डि ! प्रचण्डानि मम विद्यानि नाञ्चय ॥ नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि पुनर्दर्शनमस्तु ते ।

ततो गच्छेदेकपादगणाञ्चलाथं तण्डुलान् ॥ तिलांश्व विकिरेत्तत्र धनधान्यादिसम्पदे । ततो गच्छेन्महाभीमं भैरवं भैरवीं शुभाम् ॥ भूतनाथं च सोमेशं पूजयेत् सिन्धुरोधास । काळनाथं कपदींशं कामेशं च गणेश्वरम् ॥ वीरभद्रं चारुमुखं गणनाथं च पूजयेत् । ततो गच्छेदेहलीशं विघ्नपूगनिवारणम् ॥ मोदकैः पृथुकैलांजैः सक्तुभिश्रेक्षुपर्वाभेः। पूजयेत अद्धया देवं तं देहलिविनायकम् ॥ तत्पार्क्वे पोडश पुनिविद्यनाथान समर्चयेत्। <mark>उद्दण्डगणपं पूज्य उ</mark>त्कलेक्वरमेव च ॥ द्यावाभूभीक्वरं तत्र पुजयेन्नहुषेक्वरम् । तव वासं प्रकल्प्याथ पूर्ववज्जागरादिकम् ॥ कृत्वा स्नात्वाऽथ रामेशं पार्थयेत्काशिवासदम् । श्रीरामेक्वर ! रामेण पूजितस्त्वं सनातन ! ॥ आज्ञां देहि महादेव ! पुनईर्शनमस्तु ते । <mark>छिङ्गानि सुबहून्यादौ वरणापारगानि च ॥</mark> पुजियत्वा ततो गच्छेदेवसङ्घनिषेतितम् । देवसङ्घेठवरं किञ्चिद्दत्वा स्थित्वा ततो व्जेत् ॥ पाञ्चपाणि गणेशं च क्षेत्रमध्ये व्यवस्थितम् । पुजियत्वा बहिश्चेव पृथ्वीक्वरमथो व्रजेत् ॥ एकोऽस्वमेधः पृथुना कृतः क्षेत्राद्वहिः पुरा । स्वर्गभूमिस्तु सा क्षेया मोक्षभूमिस्तु मध्यतः ॥ काक्षं अतुर्दिशं देवि योजनं स्वर्गभूमिका । मृतास्तत्र हि गच्छन्ति स्वर्गे छक्रतिनां पदम् ॥

ततः स यूपं हि सरः स्पृष्टा गच्छेच्छनेः शनैः। महाक्षेत्रं कापिलं तु यत्र श्रीदृषभध्वजः ॥ तत्र स्नात्वा विधानेन तर्पयित्वा पितृनथ। श्रादं विधाय सुश्रद्धः पूजयेद्दृषभध्व<mark>जम् ॥</mark> निवसेत्तं तु दिवसं श्रव<mark>णादि मकल्पयेत् ।</mark> पदक्षिणीक्रत्य ततो गच्छेत् ज्वालानृसिंह<mark>कम् ॥</mark> एवं पदक्षिणीकुत्य सरः कापिलमुत्तमम्। वरणां च ततस्तीत्वी स्नात्वा वै सङ्गमे शुभे ॥ आदिकेशवमभ्यच्यं सङ्गमेववरमेव च। विनायकं खर्वसंइं पूंजियत्वा ततो व्रजेत् ॥ क्रोडीकृत्य यवान् शुद्धान् विकिरन् विष्णुमुचरन् । महादे<mark>रवरमभ्यच्ये त्रिलोचनमतः परम् ॥</mark> बिन्दुमाधवमभ्यचर्य हदे पाश्चनदे शुभे। गभस्तीशं मङ्गलां च गौरीं दृष्ट्वा ततो बंजेत् ॥ वसिष्ठवामदेवौ च पर्वतेश्वरमेव च। महेश्वरं समभ्यच्यं ततः सिद्धिविनायकम् ॥ सप्तावरणगान् दिच्यान् पुजयेद्गणनायकान् । मणिकण्या ततः स्नात्वा गच्छोद्देश्वेश्वरं यमी ॥ नमस्क्रत्य महेशानं प्रविशेदेवसिवधौ । पञ्चोपचारैः सम्पूड्य स्तुःवा नत्वा पुनः पुनः ॥ मुक्तिमण्डपमागत्य कृतार्थस्तत्र संविशेत् । विष्णुं च दण्डपाणि च हुण्टि भैरवमेव च ॥ आदित्यं गणपांश्चैव पूजयेत्पुनरेव च । मदक्षिणीकृतान् देवान् स्मरेत्तत्तकमात्सुंभीः। जय विक्वेश ! विक्वात्मन् ! काशीनाथ् ! जमद्गुरो ! ॥

त्वस्मसादान्महादेव ! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा । अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ! ॥ गतानि पञ्चकोशात्मलिङ्गसम्यक्पदक्षिणात् । त्वद्धक्तिः काशिवासं च राहित्यं पापकर्मणाम् ॥ सत्स**ङ्गश्रवणा**द्यैश्च कालो गच्छतु नः सदा । इर ! शम्भो ! महादेव ! सर्वज्ञ ! सुखदायक !।। यायश्चित्तं सुनिर्दत्तं पापानां त्वत्मसादतः । पुनः पापमतिमास्ति धर्मबुद्धिः सदास्तु मे ॥ इति स्तुत्वा यथाशक्या दत्त्वा दानं द्विजन्मनास् । बध्वा करयुगं मन्त्री मन्त्रमेतम्रदीरंयेत् ॥ पश्चक्रोशस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता । न्युनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्त्रसादादुमापते ! ॥ इति प्रार्थ्य महादेवं गच्छेद्रेहं स्वकं स्वकम्। न्यूनातिरिक्तदोषाणां परिहाराय दक्षिणाम् ॥ सङ्कल्प्यागत्य च गृहे ब्राह्मणान् भोजयेचतः। तत आगत्य च गृहे कुदुम्बैः सह भोजनम् ॥ कुत्वात्मानं ततो ध्यायेत् कृतकृत्यो भवेदिति । <mark>एकरात्रं तु मध्ये यः प्र</mark>वसेत् शुचिमानसः ॥ वरणायास्तटे रम्ये स याति परमां गतिम् । दिरात्रं मध्यवसति यः क्रुट्योद्धर्मतत्परः ॥ प्रथमं चण्डिकाक्षेत्रे द्वितीयं वरणातटे । दिवसं तु वसेद्धीमान् ततो विश्वेश्वरं व्रजेत् ॥ यस्तु त्रिरात्रमुधितो मध्ये भवति पार्वति !। दुर्गास्थले भीमचण्डचां रामेशे वासमृच्छति ॥ षसति यस्तु कुरुते मध्ये दिनचतुष्ट्यम् ।

#### काशीपरिच्छेदे क्षेत्रसंन्यासिनां प्रदक्षिणविधिः। १३१

प्रथमां वसति कुर्यात् कर्दमेश्वरसिक्ष्यौ ॥
दितीयां भीमचण्डयां च वसति परिकल्पयेत् ।
रामेश्वरे तृतीयां च चतुर्थी किपलातटे ॥
राजदृद्धकुमाराणां यथेष्टं वास इण्यते ।
यथाकथि चित्रेवेशि ! पश्चकोशपदिक्षणम् ॥
कुर्योदेव न मासादि चिन्तयेद्धमंकोविदः ।
स एव ग्रुभदः कालो यस्मिन् श्रद्धोदयो भवेत् ॥
सत्यश्रद्धा ग्रुणवती नासत्या सा फलप्रदा ।
काश्यां तिष्ठति यो नित्यं स्नाति भागीरथीजले ॥
कुर्यात्सांवत्सरीं यात्रां पश्चकोशस्य सुन्द्रि !।
स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममानुप्रहतः सुर्वो ॥ इति ।
स्राथ क्षेत्रसंन्यासिनां क्षेत्रप्रदक्षिणाविधिः ।
स्राथ क्षेत्रसंन्यासिनां क्षेत्रप्रदक्षिणाविधिः ।

श्रीदेव्युवाच ।

भगवन् ! सर्वभृतेश ! कुपापूरिताविष्रह ! । कुतार्थानां वद विभो क्षेत्रसंन्यासिनामपि ॥ श्रदक्षिणक्रमं क्षेत्राद्धहिर्वा मध्यतोऽपि वा । नियमस्य न भङ्गः स्याद्यथा पापं च नश्यति ॥ देहिनां पापसम्बन्धः सर्वथा जायते क्रमात् । तत्काशिवासजं नश्येत् क्षेत्रसंन्यासिनां यथा ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सम्यक् पृष्टं त्वया देवि ! महाहङ्कारनाशनम् । प्रायश्चित्तं न्यासिनां हि क्षेत्राघौघविनाशनम् ॥ विधिस्तु पूर्वमेवोक्तो नियमादियुतस्तव । प्रदक्षिणाकुतिं त्वेषामवधारय सुवृते ! ॥ स्नात्वा देवं समभ्यच्ये विश्वेशं विश्वया सह । मोदादिपश्चकं दुण्डि दण्डपाणि च भैरवम् ॥ पूर्ववत्तीरगान् पूज्य दुर्गा पूज्य च यत्नतः। बहिरावरणं त्यक्तवा गणेशानां तुं सप्तमम् ॥ मध्ये मदक्षिणं कुर्यादसीवरणयोः कृती। सम्मुखीभूय विधिवत् पुज्या ये वामतः स्थिताः। देवा देव्यश्च फलदाः क्षेत्रपालाः मयत्रतः ॥ एक रात्रं द्विरात्रं वा वसेन्मध्ये त्रिरात्रकत्त्र् । यत्र श्रदा सुमहती वसेत्तत्र न संशयः ॥ **मत्यहं दण्डपाणेस्तु पूजा कार्य्या मयत्रतः**। दण्डपाणेः पूजनेन सिद्धिर्भवति नान्यथा ॥ दण्डपाणे ! यक्षपते ! क्षेत्रसंन्यासवछ्रभ ! । पश्चक्रोशस्य यात्रेयं सिद्धा मे त्वत्मसादतः॥ अनेन इलोकमन्त्रेण प्रार्थनं पूजनं स्मृतम् । मत्यहं कुर्वतां यात्रा सम्पूर्णी भवति ध्रुवस् ॥ आगत्य विश्वनाथस्य पूजा कार्या तु पूर्ववत् । तथा,

कुर्यात्सांवत्संरी यात्रां पश्चकोशस्य सुन्द्रि !। स ब्रह्मभूतो निवसेन्ममानुग्रहतः सुखी॥ अथ पश्चकोशयात्रायां नियमाः।

ब्रह्मवैवर्से,

#### देव्युवाच ।

क्षेत्रप्रदक्षिणे देव ! नियमाः के भवन्ति तान् । वदस्य तारिताशेष ! विश्वनाथ ! कुपाछय ! ॥

श्रीमहादेव उवाच । मतिग्रहं पराइं च परदाराभिभाषणम्। परस्वप्रहणं स्नेहादसद्वार्त्तां च वर्जयेत् ॥ असतां पापिनां सङ्गं न कुर्यात् प्रयतो नरः। असत्समागमात् सर्वे जायते निष्फलं तृणाम् ॥ मम द्रोहपरैः साकं न वृजेद्देदनिन्दकैः। परापवादं नो कुर्यात् परद्रोहं विवर्जयेत् ॥ गुरुनिन्दां सास्त्रनिन्दां शिवधर्ममहात्मनाम् । नीर्थछिङ्गतपोनिन्दां न कुटर्यातु मद्क्षिणी ॥ अन्यदा तु कृतं पापं नश्येत् क्षेत्रमदक्षिणात्। क्षेत्रमदक्षिणामध्ये कृतं केन प्रणश्यति ॥ किश्चिद्दानं पत्यदं ब्राह्मणेभ्यो देयं दीनानाथपङ्गन्धकेषु । भूमी भय्या तैलमाषादि दुष्टं सर्वं वर्ज्यं क्षेत्रयात्रादिनेषु ॥ स्नानद्वयं प्रकुर्वीत नित्यश्राद्धं च सुन्दरि !। यदत्र कि। श्रेत् कियते तत्तत् कोटिगुणं भवेत् ॥ तथा. ब्रह्मचारी यहस्थो वा वानपस्थोऽय मस्करी। क्षेत्रे वसन् बहिर्वापि कुर्यादेव पदक्षिणम् ॥ तथा. ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैश्यश्र्द्रौ तथा स्त्रियः। महापातकशान्त्यर्थे कुर्युः क्षेत्रपदक्षिणम् ॥ तथा, यस्तु वाराणसीं पाष्य बहिर्जिगमिषुर्भवेत् । प्रदक्षिणत्रयं कुर्यात सर्वापपनिष्टत्तये ॥ इति । शिष्ट।स्तु—

अन्यक्षेत्रकृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनक्ष्यति ।
पुण्यक्षेत्रकृतं पापं गङ्गातीरे प्रणक्ष्यति ॥
गङ्गातीरे कृतं पापं वाराणस्यां प्रणक्ष्यति ।
वाराणस्यां कृतं पापमन्तर्गेहे विनक्ष्यति ॥
अन्तर्गेहे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ।
वज्रलेपच्छिदं होतत पश्चक्रोशपदक्षिणम् ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कुर्यात् क्षेत्रप्रदक्षिणम् ॥
सम्मात्सर्वप्रयत्नेन कुर्यात् क्षेत्रप्रदक्षिणम् । इत्याहुः ।
कल्पत्रा तु,
माघमासम्थोपोष्य ततो वाराणसीं गतः ।
दशाक्ष्यपेषे गङ्गायां तीर्थे सुरम्हादिषु ॥
सर्वपापहराद्येषु सम्पूज्य पितृदेवताः ।
प्रदक्षिणीकृत्य पुरीं पूज्याविम्रक्तकेशवौ ॥
लोलं दिवाकरं दृष्टा ततो मधुवनं ययौ ।
इत्येतावदेवाभिहितम् । प्रायश्चित्तान्तरमुक्तम्
व्रक्ष्यवैवर्त्ते,

महादेव उवाच ।

ऋणु दैवि रहस्यं मे धर्मः स्क्ष्मो भवेत्सदा ।
स्क्ष्मोऽतीन्द्रियः ।
न जानन्ति स्थूलियो विषयासक्तमानसाः ॥
स्वल्पद्रव्येण च महान् महताऽप्यणुमात्रकः ।
देशं कालं तथा पात्रं वित्तं श्रद्धादिकं महत् ॥
करोति सुविचार्याशु येन काशी मसीदित ।
देशादिकं विचार्ययं यं धर्मी करोति स महान्भवतीत्यर्थः॥
मम क्षेत्रे हु धनिनः पापिष्ठाः शुद्धिकाङ्क्षिणः ॥
सिवाल्यः मकर्त्तव्यो महापातकनाश्चनः ।

## काशीपरिच्छेदे क्षेत्रे शिवस्थापनादिमहिमा । २३५

महापुण्यप्रदेशेव महासुखकरश्च ह ॥ यत्र तिष्ठति निर्विष्ठं शिवलिङ्गं बरानने !। तत्र देवालयः कार्यः पूजा भवति यत्र च ॥ शिवलिङ्गस्थापकानां शिवपासादकारिणा<mark>म् ।</mark> यान्ति नाशं विना हेशैः पातकानि महान्यपि ॥ शिवछिङ्गपतिष्ठां यः कुर्य्<mark>यात् पापञ्चतान्त्रितः ।</mark> पातकानि विनद्यन्ति तस्य मोक्षोऽप्यदुर्तः॥ भविष्ये. मृदार्विष्टकशैकैश्र यः कुर्यात्तु शिवालयम् । द्विसप्तकुलसंयुक्तः शिवलोके महीयते ॥ तथा, मृन्मयात कोटिगुणितं फलं स्याहासभिः कृतम् । पाद्मे. तद्भ इन्त्वा ऽन्यत्तु यः कुर्यात् स गच्छेन्नरकं महत्। प्रायश्चित्तान्तरमप्युक्तम्-ब्रह्मवैवर्त्त,

महादेव उवाच ।

श्रुण देवि ! रहस्यं मे कृपणेषु न तद्वदेत् ।
अश्रद्धादृषितमतौ पापभीरौ न नास्तिके ॥
श्रद्धाळवे वदान्याय वाऽऽपन्नत्राय साधवे ।
श्रूयाद्वहस्यं परमं यथा धर्मः सुसिद्ध्यति ॥
वाराणस्यां गृहं कृत्वा ब्राह्मणाय प्रयच्छति ।
श्रुद्धाय वेद्विदुषे शिवविष्णुपियाय च ॥
निरन्तरं धर्मकथायद्गदानिषयाय च ।
विवेकिने महाविद्यायुक्ताय पियवादिने ॥

दातव्यमेव सुगृहं कारियत्वा विशेषतः। काश्यां कृतानां पापानां कायवाज्यपनसा खलु ॥ नाशः परोऽयं सन्दिष्टः ग्रुभक्रयदि लभ्यते । याबद्वसित विषेन्द्रो मम भक्तियुतो गृहे ॥ काश्यां दिने दिने स्वर्णकोटिभारफलं लगेत्। दानेन यदवाष्नोति महादानकुतैर्नरः ॥ तदवाष्नोति विषाय शुभे सम्पादिते गृहे । गृहदानाचिरायुः स्यात् गृहदानान्महाघकृत् ॥ गृहदानाञ्चवेन्युक्तो वंशवृद्धिस्तथाऽक्षयः। अर्थकामादिकं सर्वे पाप्नोति गृहदानतः ॥ व्ययीकृत्य धनं कि श्चिदत्र क्रीत्वा सुवं सुभाम्। गृहमुत्थाप्य यो दद्यात् स याति परमं पदम् ॥ मां विना कः प्रयच्छेत काश्यां भूमिं द्विजाय हि । तस्मान्मदंशः सम्प्रोक्तो गृहदानात्र संशयः ॥ उपपातकलक्षाणि महापापशतानि च । विलयं यान्ति सर्वाणि क्षेत्रमध्ये कृतान्यपि ॥ तथा तत्रव. शिवायतनलक्षाणि विष्णोरायतनानि च । कृतानि तेन विषेन्द्र स्थापितो ब्राह्मणो यदि ॥ विषे सुस्थापिते काश्यां त्रैलोक्यं स्थापितं भवेत । त्रैलोक्ये स्थापिते विषाः प्रीयेऽहं सचराचरम् ॥ तस्मात् किञ्चित् यशाश्वत्या कुर्याद्विमो यथा वसेत्। क्षेत्रे कृतानां पापानां पायश्रिचिपदं स्मृतम् ॥ इति । अथान्तर्गृह्यात्रा । काशीखण्डे,

अन्तर्गृहस्य यात्रा वै कर्त्तव्या प्रतिवत्सरम् । मतिवासरमिति कचित्पाठः। पातः स्नानं विधायादौ नत्वा पश्चविनायकान् । नमस्क्रत्याथ विश्वेशं स्थित्वा निर्नाणमण्डपे ॥ अन्तर्गृहस्य यात्रां वै करिष्येऽघीघशान्तये। ग्रहीत्वा नियमं चेति गत्वाऽथ मणिकर्णिकाम् ॥ स्नात्वा मौनेन चागत्य मणिकणींशमर्चयेत्। कम्बलाक्वतरौ नत्वा वासुकीशं प्रणम्य च ॥ पर्वतेशं ततो ह्या गङ्गाकेशवमप्यथ । ततस्तु छितां दृष्टा जरासन्धेक्वरं ततः ॥ ततो वै सोमनाथं च वराहं च ततो व्रजेत्। ब्रह्मेश्वरं ततो नत्वा नत्वाडगस्तीश्वरं ततः ॥ कश्यपेशं नमस्क्रत्य हरिकेशवनं तथा। वैद्यनाथं ततो दृष्ट्वा ध्रुवेदामथ वीक्ष्य च ॥ गोकर्णेक्वरमभ्यच्यं हाटकेशमथो वृजेत । अस्थिक्षेपतडागेऽथ दृष्ट्वा वै कीकसेक्वरम् ॥ भारभूतेक्वरं नत्वा चित्रगुप्तेक्वरं ततः। चित्रघण्टां प्रणम्याय ततः पशुपतीश्वरम् ॥ पितामहेश्वरं नत्वा <mark>ततस्तु क</mark>ळदोइवरम् । चन्द्रेशस्त्वथ वीरेशो विद्येशोऽग्रीश एव च ॥ नागेइवरो हरिश्रन्द्रश्चिन्तामणिविनायकः। सेनाविनायकश्राथ द्रष्ट्च्यः सर्वविघ्रहृत् ॥ वसिष्ठवामदेवी च मूर्तिरूपधराबुभी। द्रष्ट्रच्यो यत्नतः काइयां महाविघ्नविनाशिनौ ॥ सीमाविनायकं चाथ करुणेशं ततो व्रजेत्।

त्रिसन्ध्येशो विशालाक्षी धर्मेशो विश्वबाहुका ॥ आज्ञाविनायकश्राथ दृद्धादित्यस्ततः परमु । चतुर्वक्रेश्वरं लिङ्गं ब्रह्मीशस्त ततः परम् ॥ ततो मनः मकामेश इशानेशस्ततः परम । चण्डीचण्डीश्वरौ ददयौ भवानीशङ्करौ ततः॥ द्धण्डि प्रणम्य च ततो राजराजेशमर्चयेत्। <mark>लाङ्गलीशस्ततोऽभ्यच्थेस्ततस्तु नकुलीइवरः ॥</mark> पराजेशमथो नत्वा परद्रव्येक्वरं ततः। पतिग्रहेक्वरं चापि निष्कलङ्केशमेव च ॥ मार्कण्डेयेशमभ्यच्यं तत अप्सरसेश्वरम् । गङ्गेशोऽर्च्यस्ततो ज्ञानवाप्यां स्नानं समाचरेत् ॥ नन्दिकेशं तारकेशं महाकालेक्वरं तबः । दण्डपाणि महेशं च मोक्षेशं प्रणिपत्य च ॥ वीरभद्रेश्वरं नत्वा अविम्रुक्तेश्वरं ततः। विनायकांस्ततः पश्च विश्वनाथं ततो व्रजेत्॥ ततो मौनं विस्रुच्याथ मन्त्रमेतसुदीरयेत्। अन्तर्गृहस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता ॥ न्यूनातिरिक्तया शम्भुः प्रीयतामनया विभुः। इति मन्त्रं समुचार्य्य क्षणं वे मुक्तिमण्डपे ॥ विश्रम्य यायाद्भवनं निष्पापः पुण्यवान् नरः।

पाद्ये,

मामादिकाघलोषाय मितभूतं विभोर्ग्रहम् । कुर्यात्मदक्षिणं निसं तत्करमपिजहिषिया ॥ मितभूतं, मितचतुर्दिशि । विभोर्ग्रहम्, अन्तर्ग्रहम् ।

## काशीपरिच्छेदे काश्यां ग्रहणादौ फलातिशयः। २३९

अथ काइयां लघुपापप्रायश्चित्तम्। पाद्मे, सुक्ष्मपापविनाशाय नित्ययात्राविधिर्भवेत्। स च माग्दर्शित एव। निथा. त्रिचतुर्दशस्त्रिज्ञानां भूते पूजापरो भवेत् । इत्याद्यक्तम् । काशीखण्डे, वाराणस्यामुधित्वा यो भैरवं न भजेन्नरः। तस्य पापानि वर्द्धन्ते शुक्रपक्षे यथा शशी ॥ तथा. प्रमादात्पातकं कृत्वा शम्भोरानन्दकानने । हृष्ट्वा त्रिविष्ट्रपं छिङ्गं समभ्यर्चातिभक्तितः॥ गन्धाद्यैरुपचारैस्तु कुत्वेह परिपूजनम् । ब्राह्मणान्वाचयेत्पश्चान्निष्पापोऽहमिति बुवन् ॥ एवं कुर्वन् नरः पाज्ञो निरेना जायते क्षणात् । ततः पञ्चनदे स्नात्वा पणिकणीहदे ततः ॥ ततो विश्वेश्वमभ्यच्ये प्रामोति सुकृतं महत्। इति सुकरप्रायश्चित्तम्। अथ काइयां ग्रहणादौ फलाति शयोऽभिधीयते। लिङ्गपुराणे, अष्टम्यां च चतुईव्यां पक्षयोरुभयोरिप । शशिभानूपरागे च कार्त्तिके च विशेषतः ॥ सर्वपर्वसु पुण्येषु विषुवेष्वयनेषु च। पृथिव्यां सर्वतीर्थानि वाराणस्यां तु जाह्नवीम् ॥

उत्तरप्रवहां पुण्यां मम मौलिविनिर्गताम्।

पितुस्ते गिरिराजस्य छुतां हिमवतः छुभाम् ॥
भजन्ते सर्वतोऽभ्येत्य तान् श्रृणुष्व वरानने ! ॥
सिन्धहत्या कुरुक्षेत्रं सार्द्धं तीर्थशतैस्तथा ॥
नैमिषं पुष्करं चैव प्रयागं सप्रयूदकम् ॥
सन्ध्या सप्तर्षयश्चैव सर्वा नद्यः सरांसि च ॥
सम्प्रदाः सप्त चैवात्र देवतीर्थानि कृतस्तशः ।
भागीरथीं समेष्यन्ति सर्वपर्वस्र काशिकाम् ॥
अविम्रक्तेश्वरं चैव काशीस्थमचल्लात्मने ! ॥
पृथिव्यां यानि तीर्थानि गुप्तान्यायतनानि च ॥
प्रविश्वन्ति सद्याभ्येत्य पुण्येऽस्मिन् स्विपर्वस् ।
अथ मत्स्योदरीयोगः ।

काशी खण्डे—
केलासाद्रेः समायताः सप्तकोटिमिता गणाः ।
इति प्रक्रम्य—
ततः शैलं महादुर्ग तैः काशीपरितः कृतम् ।
परिखापि कृता रम्या मत्स्योद्द्यी जलाविला ॥
मत्स्योदरी द्विधा जाता बहिरन्तश्ररा पुनः ।
तच तीर्थ महत् ख्यातं मिलितं गाङ्गवारिभिः ।
यदा संहारमांगण गङ्गाम्भः प्रविशेदिह ॥
तदा मत्स्योदरीतीर्थं लभ्यते पुण्यगौरवात् ।
सूर्याचन्द्रमसोः पर्व तदा कोटिगुणं मतम् ॥
सर्वपर्वाण तत्रैव सर्वतीथोनि तत्र वै ।
तत्रैव सर्वलिङ्गानि गङ्गामत्स्योदरी यतः ॥
मत्स्योद्यां हि ये स्नाता यत्र कुत्रापि मानवाः ।
कृतपिण्डमदानास्ते न मातुरुदरेशयाः ॥

## काशीपरिच्छेदे काश्यां नानाकाम्यकर्मफलानि । २४१

अविम्रक्तिमिदं क्षेत्रं मत्स्याकारस्वमाष्त्रयात् ।
परितः स्वर्धुनीवारि संसारि परिवीक्ष्यते ॥
मत्स्योदर्या कृतस्नाना ये नरास्ते नरोत्तमाः ।
कृत्वापि बहुपापानि नेक्षन्ते भीस्करेः पुरीम् ॥
संहारमार्गेण, प्रतिलोमवर्त्मना । इह, मत्स्योदरीतिथि ।
गणैः कृतायां परिखायां मत्स्योदरीजलसंयुक्तायां बहिर्मत्स्योदरीजाता अन्तर्मत्स्योदरीतिथिमस्त्येवति द्वैविध्यमित्यर्थः । गङ्गाम-स्योदरी यत इति । गङ्गामन्स्योदयों यत्र तत्रैव सर्वपर्वाणी-त्यर्थः । कोचित्तु मत्स्योदरीति गङ्गाविशेषणं मत्स्याकारं वाराणसीक्षेत्रमुदरे यस्या इतिब्युत्पस्या गङ्गैव मत्स्योदरीत्यर्थः ।
तदुक्तम्— ''मत्स्याकारत्वमाप्नुयात्''इल्याहुः ।

तथा ओङ्कारं प्रकृत्य—
कदाचित्तस्य देवस्य दर्शनेऽभ्येति जाह्नवी ।
यत्स्योदरी सा कथिता स्नाने पुण्येरवाप्यते ॥ इति ।
लिङ्गपुराणे,
यत्स्योदरीजले गङ्गा ओङ्कारेश्वरसन्निधी ।
तदा तस्मिन् जले स्नात्वा ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ इति ।

अथ काइयां नानाकाम्यकर्मफलानि । करुपतरी मात्स्ये,

स्वर्णशृक्षीं रीष्यखुरां चेलकण्ठां पयस्विनीम् । घाराणस्यां तु यो दद्यात् त्रिवर्णामञ्जलोचने ! ॥ गां दन्वा तु वरारोहे ! ब्राह्मणे वेदपारगे । आसप्तमं कुलं तेन तारितं नात्र संशयः ॥ यो द्याद्वाह्मणे किश्चित्तास्मन् क्षेत्रे वरानने ! ।

<sup>(</sup>१) यमस्य। ३१ जी व्ही

कनकं रजतं वस्त्रमन्नाद्यं बहुविस्तरम् ॥ अक्षयं चाव्ययं चैव स्यात्तत्तस्य सुलोचने !। शुणु तस्वेन तीर्थस्य विभूति च्युष्टिमेव च ॥ तत्र स्नात्वा महाभागे ! भवन्ति विश्जा जनाः । दशानामस्वमेधानां यज्ञानां यत् फलं भवेत् ॥ तदवाम्रोति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने !। अल्पमल्पं च यो दद्याद्वाह्मणे वेदपार्गे ॥ शुभां गतिमवामोति अग्निवचैव दीप्यते। तथा, उपवासं तु यः कृत्वा विपान सन्तर्पयेक्षरः । स सौत्रामणियहस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ विप्रानिति कंपिअलन्यायात्रित्वपरम् । एकाहारस्तु यस्तिष्ठेन्मासं तत्र वरानने !।। यात्रज्जीवकृतं पापं मासेनैकेन नश्यति । अग्निपवेशं ये कुर्युरविमुक्ते विधानतः॥ <mark>प्रविश्वन्ति सुखं ते मामपुनर्भाविनो जनाः ।</mark> क्रुर्वन्त्यनदानं ये तु मद्भक्ताः कृतानिश्चयाः ॥

न तेषां पुनराष्ट्रतिः कल्पकोटिशतैरपि ।

अर्चयेद्यस्तु मां देवि ! हाविस्रक्ते वरानने ! ।।
तस्य धर्म प्रवक्ष्यामि यावदाप्नोति मानवः ।
दशसीवर्णिकं पुष्पं योऽविस्रक्ते प्रयच्छति ॥
अग्निदोत्रफलं धूपे गन्धदानेन तच्छ्णु ।

भूमिदानेन तत्तुरुयं गोपिदानफुछं स्मृतम् ॥ सम्मार्जने पश्चशतं सहस्रमनुछेपने ।

१ पू॰ मी॰ अ॰ ११ पा० १ अधि० ८।

#### काशीपरिच्छेदे काइयां नानाकाम्यकर्मफलानि । २४३

माल्ये शतसहस्रं तु अनन्तं गीतवादिते ॥
दश्तत्यादि । एकस्मिन् पुष्पदाने दशसुवर्णदानजन्यफल्णम् ।
धूपेऽप्रिहोत्रजन्यं, गन्धे भूमिदानजन्यं, सम्मार्जने गोपश्चशतीदानजन्यम्, अनुलेपने गोसहस्रदानजन्यं, गीतवाद्ये चानन्तगोदानजन्यं फल्लं भवतीत्यर्थः । सहस्रमित्यत्राविशेषितसहस्रपदस्य गोसहस्रपरत्वमिति कल्पतरौ व्याख्यानात् । अत्राप्यनन्तपदे तथात्वमौचित्यात्, 'गोप्रदानफल्लं स्मृतम्' इत्यस्यवोचरोत्तरमन्वयाच ।

ब्राह्मे वाराणसीं प्रकृत्य— तत्र दीपप्रदानेन ज्ञानवत् स्फुरतीन्द्रियम् । प्राम्नोति धूपदानेन स्थानं रुद्रनिषेवितम् ॥ दृषमं तरुणं सौम्यं चतुर्वत्सतरीयुतम् । यश्राङ्कायित्वा मोचयति स याति प्रमां गतिम् ॥ पितृभिः सहितो मोक्षं गच्छत्यत्र न संशयः ।

अङ्कः चक्रित्रस्त्राभ्यां दक्षिणवामपार्श्वयोः । अन्यत्रतथादः भानात्। अत एव इतिकर्त्ववान्तरमि। न चाङ्क्रियित्वेति विशेषोपदे-शादन्यवाधः । सर्वशाखामत्ययमेकं कर्मेतिन्यायात् दृषोत्सर्गे-तिकर्त्तव्यतानामन्यत्रोक्तानामिहान्वयात् । नापि तद्विकृतिभूतेऽत्र गवोत्सर्गे विशेषोपदेशादर्थोदन्यवाधः । तेन सहास्य प्रकृतिवि-कृतिभावाभावात् । न हि तद्धमींऽत्रातिदिश्यते निषिध्यते वा येन तथा स्यात् किन्तु कर्मेदं स्वतन्त्रमेव विधीयते गोदानादि-विदितिमिश्राः ।

किमत्र बहुनोक्तेन यहानं क्रियते नरैः। धर्मकर्मार्थम्रहिश्य तद्नन्तफलं समृतम्॥ तथा, अविष्ठको महादेवमर्चयन्ति स्तुवन्ति वै ।
सर्वपापविष्ठकास्ते सन्तिष्ठन्त्यजरामराः ।।
अविष्ठकां समासाद्य लिङ्गमर्चयते नरः ।
कल्पकोटिशतैर्वापि तस्य नास्ति पुनर्भवः ॥
अजरो ह्यस्यश्चेव क्रीडेत्स भवसिन्धौ ।
ये तु ध्यानं समासाद्य युक्तात्मानः समाहिताः ॥
सिन्यस्येन्द्रियग्रामं जपन्ति शतरुद्रियम् ।
अविष्ठको स्थिता नित्यं कृतार्थास्ते द्विजोत्तमाः ॥
तथा,

एकाइमुपवासं यः करिष्यति यशस्त्रिनि ! । फल्लं वर्षशतस्येह लभते मत्परायणः ॥ वर्षशतस्योपोषितस्येत्यर्थः ।

मात्स्ये,

राजमितग्रहासकान् भृतकान् पूजयन्ति ये।
ते रुद्रशापनिद्रिधाः पतन्ति नरके ध्रुवम् ॥
ये पुनः सिद्धलिङ्गानां मासादानां च शक्तितः ।
क्रुवन्ति पूजां सत्कारं ते मुक्ता नात्र संशयः ॥
सिद्धलिङ्गानां पूजां मासादानां च सत्कारमित्यन्वयः ।
तथाः

खण्डस्फुटितसंस्कारं तत्र कुर्वन्ति ये नराः ।
ते रुद्रलोकमासाद्य मोदन्ते सुखिनः सदा ॥
कार्याखण्डे,
अविग्रक्तं समासाद्य यो लिङ्गं स्थापयेत् सुधीः ।
कल्पकोटिशतैर्वापि नास्ति तस्य पुनर्भवः ॥
सथा,

### काशीपरिच्छेदे काइयां नानाकाम्यकर्मफलानि । २४५

समागत्येह काइयां यः कुर्यादेकं शिवालयम् । तेन त्रैलोक्यमित्वलं सालयं कृतमेव हि ॥ तपांसि तेन तप्तानि शीर्णपृणीश्वनान्यपि । वाराणसीं समासद्य येनाकारि शिवालयः ॥ ब्रह्मवैवर्ते,

काश्यां रुद्रमयाः सर्वे जन्तवः श्रुतिनोदिताः । ते पिवन्ति जलं यत्र तहागादौ तृषार्दिताः ॥ तत्पुण्यं न मया वक्तुं शक्यं वर्षशतैरपि । परन्तु सावधानैः स कर्तव्यो हि जलाशयः ॥ अपराधो न भवति महापापकृदक्षयः ।

पार्वत्युवाच ।

जलाश्चये कृते देव ! कारिते वा महात्माभिः। कोऽपराधः पतेदत्र तन्ममाचक्ष्व शङ्कर !।।

महादेव उवाच ।

काश्यां तिले तिले लिक्नं काश्यां तीर्थं पदे पदे । खननं काशिभूमेस्तु दुर्घटं तेन पार्वति !।। जीर्णोद्धारं च ये कुर्युनिःसन्देहा भवान्त ते। न तत्र लिक्नपीडा स्यान तत्र खननं भवेत्॥ पाद्मे,

द्विजं स्वधमीनिरतं यो वर्षाशनदानतः।
स्थापयेत् श्रद्धया युक्तस्तस्य पुण्यफ्लं शृणु ॥
यावत्यः सिकताः सन्ति गङ्गायां म्रुनिसत्तमः!।
तावद्वर्षसहस्राणि कीडेदिन्द्रेण सङ्गतः॥
पश्चादत्र महाराजो जायते निर्मले कुले।
दीर्घायुर्वेद्वपुत्रश्च सुखी शङ्करभक्तिमान्॥

अन्ते च लभते काशीं ततो निर्वाणमाप्नुयात्। अक्वत्थं पिचुमन्दं वा सहकारमधो लताम्॥ यो रोपयति यत्नेन तस्याप्येतव फलं भवेत्। ब्रह्मवैवर्ते,

यः काञ्यां वासयेदेकं स्थावरं वापि जङ्गमम्। यावत्कालं स वसति तावल्लक्षणगुणाधिकम् ॥ शिवलोके वसेत्कालामिति शास्त्रविनिश्रयः। यं कञ्चिद्पि वा काइयामेकाहमपि वासयेत् ॥ वर्षकोटिशतं ब्रह्मन् ! रुद्रलोके महीयते । जन्मान्तरे पुनः काश्यां शिवज्ञानमवाप्स्याते ॥ त्रयो धर्माः सर्वधर्मादधिकास्त्वक्षयाः सदा । पिशाचमोचने तीर्थे छोष्टद्रोणं समुद्धरेत् ॥ न पीड्यते परे लोके स्वल्पयापि पिपासया। छोष्टद्रोणं द्रोणपरिमितां मृत्तिकामित्यर्थः । कुलस्तम्भस्य मूलेऽसं दद्यादामलकप्रभम्। परलोकेषु शेषेषु क्षुधया नैव पीड्यते ॥ एकं वा वासयेत् काव्यां दृक्षं गुल्मळतास्वि । एकाहमपि वा घातर्यमलोकं न पश्यति ॥ क्षेत्रवासं विना वापि क्षेत्रवासफलं लभेत्। कार्शाखण्डे, वित्तशाट्यं परित्यज्य प्रासादं योऽत्र कारयेत् ।

वित्तशाट्यं परित्यज्य प्रासादं योऽत्र कारयत् । तेन दत्तो भवेत्सर्वो मेहर्नियुतयोजनः ॥ कूपवापीतडागानि शक्त्या योऽत्र तु कारयेत् । अन्यत्र करणात्तस्य पुण्यं कोटिगुणं भवेत् ॥ इज्यार्थमत्र यः कुर्यात् सुरम्यां पुष्पवाटिकाम् ।

### काशीपरिच्छेदे काश्यां नानाकाम्यकर्मकलानि । २४७

पुष्पे पुष्पे फलं तस्य सुवर्णकुसुमाधिकम् ॥ इज्यार्थ, पूजार्थम् । अत्र ब्रह्मपुरीं कृत्वा यो विमेभ्यः प्रयच्छति । वर्षाश्चनेन संयुक्तां तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ क्षीयन्ते सलिलान्यब्धेभीमाश्र त्रसरेणवः। क्षेपो न तस्य पुण्यस्य शिवलोके समासतः ॥ समास्रतः तिष्ठत इत्यर्थः । मठानपि तपस्विभ्यः कारायित्वाऽत्र योऽर्पयेत्। जीवनोपायसंयुक्तान् सोऽपि सर्वफळाश्रयः॥ तथा. चतुर्णामिप वेदानां पुण्यमध्ययनाच यत्। तत्पुण्यं जायते काश्यां गायत्रीलक्षजापतः ॥ तथा. कुच्क्रचान्द्रायणाद्यैश्व यच्क्रेयः सम्रुपाज्येते । तदेकेनोपवासेन भवत्यानन्दकानने ॥ अन्यत्र यत्तपस्तप्त्वा श्रेयः स्याच्छरदां शतम्। तदस्तु काश्यां वर्षेण भूमिशय्याव्रतेन हि ॥ आजन्ममौनव्रततो यदन्यत्र फलं स्मृतम् । तदस्तु काश्यां पक्षौहःसत्यवाक्यविभाषणात् ॥ अन्यत्र दत्त्वा सर्वस्वं सुकृतं यत्समाहितः । सहस्रभाजनात् काश्यां तद्र्वादयुताधिकम् ॥ तथा, सिन्हत्यां कुरुक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकरे। तुलापुरुषदानेन काइयां भिक्षासमा भवेत् ॥

१ पञ्चदशादिनानीत्यर्थः।

तदिनपरयोगा भिक्षा दत्तेत्यथैः। भिक्षाटनमित्यर्थे इति कश्चित्। तथा, भिक्षापि यत्र भिक्षुभ्यो दन्वाऽऽमलकसम्मिता। सुमेरुणाऽपि तुःछिता नाराणस्यां गुरुभेवेत् ॥ वाराणस्यां वर्षभोज्यं यो दद्यानिरुपायिने । <mark>स कदाचिचृद्रश्चिथार्तो दुःखं अङ्के नर</mark>्षभः ॥ वाराणस्यां निवसतां यत्पुण्यम्रपजायते । तदेव संवासियतुः फलं त्वविकलं भवेत्।। तथा, एकं प्रतिष्ठितं येन लिङ्गमत्रेशभक्तितः। तेनात्मना समं विश्वं जगदेव प्राति।ष्ठितम् ॥ रवाकरे रवसङ्ख्या सङ्ख्यावद्भिरपीष्यते । लिङ्गपतिष्<mark>ठापुण्यस्य न तु सङ्ख्ये</mark>ह विद्यते ॥ तथा, दातव्यमिति काश्यां नो वक्तव्यं मनुजैः कवित् । अहोरात्रमतिक्रम्य तद्दानं द्विगुणं भवेत् ॥ दशोत्तरं पर्वसु च शतं चन्द्रग्रहे भवेत्। सूर्यग्रहे सहस्रं तु मरणेऽनन्तकं स्मृतम् ॥ तस्मादातव्यामित्युक्तवा देयमेव न चान्यथा। बुधैस्तु देव वक्तव्यं दातुं शक्यं यदेव हि ॥ जक्तवा न दीयते यद्धि यातनावहमेव तत्। दानमेव कस्त्रौ नृणां प्रायश्चित्तं न चेतरत् ॥ काश्यामपि कृता दोषा नश्यन्ति हि सुदानतः । वायवीये,

षाराणस्यां नगर्या तु देयं श्रादं प्रयवतः।

तस्यां योगेश्वरो नित्यं तस्यां दत्तमथाक्षयम् ॥ इति । अथ नानालिङ्गानि ।

तत्र प्रथमं कृत्तिवासाः कीर्त्यते । कौर्स्ये

इत्वा गजाकृति दैत्यं शूलेनावज्ञया हरः। वासस्तस्याकरोत्कृति कृत्तिवासेश्वरस्ततः॥ तथा,

जन्मान्तर्सहस्रेण मोक्षोऽन्यत्राप्यते न वा । एकेन जन्मना मोक्षः कृत्तिवासेऽत्र लभ्यते ॥ स्रेङ्गे,

रुद्राणां च श्वरीरं तु मध्यमेश्वरमीरितम् । कृत्तिवासः शिरः प्राहुरेतत् वियतमं मम ॥ तथाः

पश्चिमाभिम्रुखश्चाइं तस्मिन्नायतने स्थितः। तथा,

कृतिवासेक्वरं देवं ये नमन्ति शुभार्थिनः । ते रुद्रस्य क्षरीरे तु प्रविष्टा अपुनर्भवाः ॥ अनेनैव क्षरीरेण प्राप्ता निर्वाणग्रुत्तमम् । तथा.

कृत्तिवासेश्वरो देवो द्रष्ट्रव्यश्च पुनः पुनः । यदीच्छेतारकं ब्रह्म शाश्वतं चामृतपदम् ॥ तथा,

दर्शनाद्देवस्य ब्रह्महापि प्रमुच्यते । दर्शने पूजने चैव सर्वयद्गफलं लभेत् ॥ श्रद्धया परया देवं येऽर्चयन्ति सनातनम् ।

फाल्गुनस्य चतुर्देश्यां कृष्णपक्षे समाहिताः॥ पुष्पैः फलैस्तथान्येश्च भक्ष्यैरुचावचैस्तथा । क्षीरेण मधुना चैव तोयेन सह सर्विषा ॥ तर्पयन्ति परं लिङ्गपर्चयन्ति शिवं श्रभम् । हुडुङ्कारनमस्कारैर्नृत्यगीतैस्तथैव च ॥ मुखवाद्यैरनेकैश्व स्तोत्रमन्त्रैस्तथैव च। <mark>उपोष्य रजनीमेकां भक्त्वा परमया मुदा ॥</mark> ते यान्ति परमं स्थानं सदााशिवमनामयम् । भूतेऽिह चैत्रमासस्य पूजयेत्परमेश्वरम् ॥ स वित्तेशपुरं पाप्य क्रीडते यक्षराडिव । वैशाखस्य चतुर्दश्यां योऽर्चयेत् मयतः शिवम् ॥ विशाखलोकमासाद्य तस्यैवानुचरो भवेत्। ज्येष्ठमासचतुर्ददयां योऽर्चयेच्छुद्धया हरम् ॥ स्वर्गलोके सुम्राखि स क्रीडते यावदीप्सितम् । आवणस्य चतुर्देश्यां कामछिङ्गसमन्वितम् ॥ ददाति वारुणं लोकं क्रीडते चाप्तरैः सह । माप्ति भाद्रपदे युक्तमर्चियत्वा तु शङ्करम् ॥ पुष्पैः फलैश्च विविधैरिन्द्रस्यैति सल्लोकताम् । पितृपक्षे चतुईक्यां पूजियत्वा तथेक्वरम् ॥ सम्प्राप्य पितृलोकं तु कीडते पूजितस्तु तैः। प्रवोधमासे देवेशमर्चियित्वा महेश्वरम् ॥ स चन्द्रलोकमासाद्य क्रीडते यावदीप्सितम् । मबोधमासे, कार्चिकमासे । षहुले मांगशीर्षस्य पूजियत्वा पिनाकिनम् । विष्णुलोकपवामोति कीडते कालमक्षयम् ॥

अर्चियत्वा तथा पौषे स्थाणुं हृष्टेन चेतसा । मामोति नैर्क्तं स्थानं तेनैव सह मोदते ॥ माघे समर्चायत्वा वै पुष्पमूलक्लैः शुभैः। माप्रोति शिवलोकं तु त्यक्त्वा संसारसागरम् ॥ कृत्तिवासेक्वरं देवमर्चयेतं प्रयव्यतः। अविम्रुक्ते च वस्तव्यं यदीच्छेन्मामकं पदम् ॥ गायन्ति सिद्धाः किछ गीतकानि <mark>धन्याविम्रक्ते तु नरा वसन्ति</mark> स्वर्गापवर्गस्य पदस्य लिङ्गं ये कृत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥ कुष्णादिक्रमेण चतुर्दशीस्विमानि कर्माणि। शिवरात्रिम्रुपक-

म्य फाल्गुनादौ कथनात्।

तथा,

पूर्वजनम्कृतं पापं तपसापि विशुद्ध्यति । तत्क्षणात्र्वयते पापं तस्य लिङ्गस्य दर्भनात् ॥ इति । अथ रत्नेइवरः।

स्कान्दे.

यानि ब्रह्माण्डमध्येऽत्र सन्ति छिङ्गानि पार्वति !। तैर्राचितानि सर्वाणि रत्नेशो यैः सपर्चितः तथा,

रलेक्वरोऽर्चितो दद्यान्महारत्नानि भक्तितः । रत्नैः समर्च्य ति क्षेत्रं स्त्रीरतादि लभेत्ररः ॥ इति । अथ मध्यमेश्वरः।

लैंड्रे,

यन्दाकिनीजले रनात्वा दृष्ट्वा वै यध्यमेश्वरम् । एकविंशकुलोपेतो रुद्रलोके वसे विरम्॥ स्नानं दानं जयो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम् । पिण्डनिर्वपणं चैव सर्व भवति चाक्षयम् ॥ तथा, मन्दाफिनीमुपस्पृत्रय राहुग्र ते दिवाकरे । यत्फलं लभते मर्त्यस्तस्मादशगुणं त्विह ॥ इति । अथ शृद्धकालेदाः ।

कशीखण्डे. ष्टद्रकालेक्वरं नाम लिङ्गमेतन्महीपते !। तथा, दर्शनात्स्पर्शनात्तस्य पूजनाच्छ्रवणात्रतेः॥ <mark>दृद्धकालेशलिङ्गस्य सर्वे प्राप्नोति वााञ्छितम् ।</mark> कूपः कालोदको नाम जराच्याधिविघातकृत ॥ तदीयजलपानेन न मातुः स्तन्यपानवान् । न पुनर्जायत इत्यथेः। कृतक्र्योदकस्नानः कृत्वैतिङ्किष्रुजनम् । वर्षेण सिद्धिमामोति मनोभिलिषतां नरः॥ न च कुष्टं न विस्फोटो न वन्ध्यान विचर्चिका। पीतात् स्पृष्टात् प्रतिष्ठान्ति कफाः कालोदकोदकात् ।। नाम्निमान्यं नैत्र ग्रुलं न मोहो न प्रवाहिका। न मृत्रकुच्छं नो पामा पानीयस्यास्य सेवनाद ॥ भूतज्ञराश्च ये केचित् ये कोचिद्विवयज्वराः। ते सिमग्रुपशाम्यन्ति ग्रेतत्क्र्पोदसेवनात् ॥ <mark>बृद्धकालेक्तरे लिहे सेविते न दारिद्रता ।</mark> नोपसर्गा न वा रोगा न पापं नाघजं फलम् ॥ अघनं फलं, दुःखम्। उत्तरे कृत्तिवासस्य वाराणस्यां प्रयक्षतः।

# काशीपरिच्छेदे अपमृत्युहरेश्वरादिमाहिमा। २५३

वृद्धकालेश्वरं लिङ्गं द्रष्टव्यं सिद्धिकामुकैः॥ लैङ्गे,

तस्य देवस्य चाग्रे तत्कूपं तिष्ठति वै ग्रुभम् । तत्र कालोदकं नाम उदकं देवि ! तिष्ठति ॥ तस्यैव प्राश्चनादेवि ! पूर्तो भवति मानवः । इति । अथापमृत्युहरेक्ववरः ।

काद्यीखण्डे, कालेक्वरसमीपे तु दक्षिणे वरवर्णिनि !। मृत्युना स्थापितं लिङ्गं सर्वरोगविनाशनम् ॥ इति । अथ घण्टाकर्णहृद् –व्यासेदवरौ ।

तञ्च छैङ्गे,
स्नानं कृत्वा हृदे तस्मिन् व्यासेशस्य च दर्शनात् ।
यत्र तत्र मृतो वापि वाराणस्यां मृतो भवेत् ।
काशीखण्डे,

घण्टाकर्णे महातीर्थे श्राद्धं कृत्वा विधानतः । अपि दुर्गतिमापन्नानुद्धरेत्सप्त पूर्वजान् ॥ इति ।

अथ परादारेच्वरः।

काशीखण्डे, पराशरेश्वरं छिङ्गं ज्येष्ठेशादुत्तरे महत्। तस्य दर्शनमात्रेण निर्मेलं झानमाप्यते ॥ इति। अथ व्याघेश्वरः।

कार्त्वाखण्डे, व्याघ्रेश्वरस्य ये भक्तास्तेभ्यो विभ्यति किङ्कराः । यामा अपि महाकूरा जय जीवेति वादिनः ॥ लैंक्ने,
व्याघेश्वरेति विख्यातं सर्वदेवैः स्तृतं शुभे !।
तेन दृष्टेन स्तृतं स्तृतं शुभे !।
अथ स्येष्टेश्वरः ।

लेक्के,
तेन लिक्केन दृष्टेन पूजितेन स्तुतेन च ।
कृतकृत्यो भवेद्देवि ! संसारे न पुनर्विशेत् ॥
पूर्वामुखं तु तल्लिकं ज्येष्ठस्थानमिदं शुभम् ।
मानवानां दितार्थाय तत्र स्थाने स्थितोऽस्म्यहम् ॥
तथा,
ज्येष्ठवाप्यां नरः स्नात्वा तर्पयित्वा पितामहान् ।
ज्येष्ठेश्वरं समालोक्य न भूयो जायते भ्रुवि ॥
तथा,
ज्येष्ठेश्वरोऽच्येः प्रथमं काश्यां श्रेयोऽर्थिभिः स्थितैः ।
ज्येष्ठा गौरी ततोऽभ्यच्यां सर्वज्येष्ठचमभीष्सुभिः ॥ इति ।
अथाम्रीद्वरः ।

लैक्के, तथाग्रीव्यरनामानं सर्वेपापक्षयङ्करम् । तं दृष्टा मानवो देवि ! अग्निलोके तु गच्छति ॥ इति । अथ जैगीषच्येद्दवरः ।

लैंक्ने, तस्मात्तत्संस्कृतं लिक्नं पूजियव्यन्ति ये नराः । बानं तेषां धुवं देवि ! न चिरादेव जायते ॥ त्रिरात्रं तत्र कृत्वा वे यो नरः पूजियव्यति । गुहां प्रविश्वते चैव झानयुक्तो भवेक्नरः । तथा, जैगीषव्येश्वरं नाम लिङ्गं काश्यां सुदुर्ल्लभम् । त्रीणि वर्षाणि संसेव्य लभेद्योगं न संज्ञयः ॥ इति । अथ कपद्दीह्वरः ।

कार्चीखण्डे,
कपर्दीनाम गणपः शम्भोरत्यन्तत्र छभः।
पितृणाम्च तरे भागे छिङ्गं संस्थाप्य शाम्भवम्।।
कुण्डं चलान तस्यामे विमलोदकसं इकम्।
यस्य तोयस्य संस्पर्शाद्विमलो जायते नरः॥
तथा,
कपर्दीशं समभ्यच्यं न नरो निरयं त्रजेत्।
न पिशाचत्वमामोति कृत्वात्राप्यमुत्कटम्॥ इति।
कौम्धें,
इदं देवस्य ति इतं कपर्दी इत्रमुत्तमम्।
समृत्त्रेव शेषपापौधं क्षित्रमस्य विमुश्चति॥
कामक्रोधादयो दोषा वरणासीनिवासिनाम्।
विद्याः सर्वे विनश्यन्ति कपर्दी इत्रम्युजनात्॥ इति।
अथापसरसे इतरः।

काश्वाखण्डे, ज्येष्ठेशाहक्षिणे भागे लिक्नमप्तरसां ग्रुभम्। तत्रैवाप्सरसः कूपः सौभाग्योदकसंक्षकः॥ तत्कूपजलसुस्नातो विलोक्याप्सरसेश्वरम्। न दौर्भाग्यमवामोति नारी वा पुरुषोऽय वा ॥ इति । अथ त्रिलोचनः।

काशीखण्डे,

यवास्ति तन्महालिक्नं वाराणस्यां त्रिलोचनम्।
तीर्थं पिलिप्लिलाख्यं तत् द्युनद्यम्भसि विश्वतम् ॥
सर्वतीर्थमयं तीर्थं तत् काक्यां परिगीयते ।
तथा,
स्नात्वा पिलिप्पिलातीर्थे त्रिविष्टपसमीपतः ।
दृष्ट्वा त्रिलोचनं लिक्नं किं भूयः परिशोचित ॥ इति ।
तथा,
त्रिलोचनस्य लिङ्गस्य महिमानं न कश्चन ।
सम्यग्वेति महेशानि ! मयैव परिगोपितम् । इति ।

अथ त्रिलोचनप्राच्यां महादेवः।

ब्रह्मवैवर्त्ते, वाराणस्यां महादेवं समभ्यर्च्य सञ्चलरः। आभूतसम्प्रवं यावच्छिवलोके वसेत्सदा॥ इति।

अथ कामेदाः।

लैं के नामकुण्डमकरणे,
तस्मादन्येऽपि ये केचित्तीर्थे तस्मिन् समाश्रिताः।
आराधयन्तो देवेशं कामेशं चैत्र सर्वदा॥
यो यस्य मनसा कामस्तं तमाप्नोति निश्चितमः।
दक्षिणेन स्थितं लिक्गं स्द्रावासस्य सुन्दरि!॥
कामेश्वरमिति ख्यातं सर्वकामफलपदम्।
तथा,

गन्धधूपनमस्कारैग्रेखवाद्येश्व सर्वदा । यो मामर्चयते तत्र तस्य तुष्याम्यहं सदा ॥ ददामि सर्वकामांश्व धर्म मोक्षं तथैव च । इति । अथोङ्कारेइवरः।

कल्पतरी लिङ्गे, ओङ्कारेश्वरनामानं देवानामपि दुर्छभम् । वामदेवस्तु सावर्णिरघोरकपिलस्तथा ॥ तत्र सिद्धि परां पाप्ता योगे पाशुपते स्थिताः । अन्ये च ऋषयो देवा यक्षगन्धर्वगुह्यकाः ॥ कर्जी युगे गमिष्यन्ति तस्मिन् स्थाने स्थिताः सदा । देव्या हि सा परा मूर्तिः कपिलेक्वरसंहिता ॥ कदाचिदस्य देवस्य दर्शने जाह्नवी मिये !। मत्स्योदरी समायाति तत्र स्नानं तु मोक्षदम् ॥ आराध्य कपिलेशं तु त्रैलोक्ये पालनक्षमाः। भवन्ति पुरुषा देवि ! मम नित्यं च बङ्घभाः ॥ ओङ्कारं तत्परं ब्रह्म सकलं निष्कलं श्रभम्। रुद्रलोकस्य तत् द्वारं रहस्यं परिकीर्त्तितम् ॥ तथा.

अन्यद्य ते प्रवक्ष्यामि तस्मिन् क्षेत्रे सुरेव्वरि !। तिस्रो नद्यस्तु तत्रस्था वहान्ति च शुभोद्काः॥ तासां दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या निवर्तते । एकापि तस्य त्रिस्रोता मन्दाकिनी तथापरा ॥ मत्स्योदरी तृतीया च एतास्तिक्रस्तु पुण्यदाः। मन्दाकिनी तथा पुण्या मध्यमेश्वरसंस्थिता ॥ वितामहस्रोतिका च अविग्रुक्ते तु पुण्यदा । मत्स्योदरी तु ओङ्कारे पुण्यदा सर्वदैव हि ॥ तस्मिन् स्थाने यदा गङ्गा आगमिष्यति भामिनि !। <mark>तदा पुण्यतमः कालो देवानामपि दुर्न्चभः ॥</mark>

३३ की ली.

**वरणासिक्तसिक्छे जाइवीज**ङ्गिष्छते ∤ <mark>तत्र नादेश्वरे पुण्ये स्नातः</mark> किमनुशोचति ॥ <mark>तस्मिन् काछे च तत्रैव म्नानं देवि ! कुतं मया ।</mark> ते<mark>न इस्तत</mark>लादेविः! कपालं पतितं क्षणात् ॥ कपाडमोचनं नाम तत्रैव सुपहत्सरः। पावनं सर्वसन्वानां पुण्यदं सर्वदेहिनाम् ॥ मत्स्यीदरीजले गङ्गा ओङ्कारेव्वरसात्रिधौ । तदा तस्मिन् जले स्नात्वा दृष्टा चोङ्कारमीस्वरम् ॥ शोकं जरां मृत्युवन्धं ततो न स्पृश्तते नरः। तस्मिंस्तु यः विवः साक्षादोङ्कारेववरसंज्ञितः ॥ <mark>एतद्रहस्यमाख्यातं स्नेहात्तव</mark> वरानने !। अकारश्च उकारश्च मकारश्च प्रकीर्त्तितः॥ तस्मिन् लिङ्के तु संसिद्धो मुनिः कालिकदृक्षियः। <mark>अकारस्तत्र</mark> विद्येयो विष्णुलोकगतिपदः ॥ तस्य दक्षिणपार्क्वे तु उकारः परिकीर्त्तितः। तत्र सिद्धि प्रां प्राप्तो देवाचाय्यो बृहस्पति: ॥ ओङ्कारस्तव विद्येयो ब्रह्मणः पदमव्ययम् । तयोस्तयोत्तरे भागे मकारं विष्णुसंज्ञितम् ॥ तस्मिन् किक्ने तु संसिद्धः कपिलर्षिर्महामुनिः। ब्रह्मवैवर्ते ओङ्कारमधिकृत्य-यदेतत् परमं स्थानं पश्चायतनग्रुत्तमम् । सेवितं स्वरिभिक्तित्यं वाराणस्यां विमोक्षदम् ॥ इति । पश्चायतनं च स्पष्टीकृतस्— ते हे. मत्स्योद्रीत्रे रम्ये सुरासिद्धनमस्कृते ।

रोचते मे सदा वासस्तस्मिकायतने छुभे ॥ इत्याद्यपक्रम्य-श्रीकण्डं नाम विख्यातं कपिलेश्वस्दक्षिणे। तस्मिन् पाश्रपतः सिद्ध ऋतध्वज इति स्मृतः॥ मम चैव प्रसादेन यागै इवर्यमवाप्नुयात । तस्यैव चाग्रतो भद्रे ! लिङ्गं पूर्वमुखं स्थितम् ॥ तस्मिन् लिङ्गे तु जाबालः सिद्धिं परमिकां गतः। अपरं चैव लिङ्गं तु तस्य दक्षिणतः स्थितम् ॥ ओङ्कारेज्वरनामानं देवानामि दुर्लभम् । तत्र सिद्धि परां प्राप्तो म्रानिः कालिकद्वाक्षियः ॥ सर्वेषामेव सिद्धानाग्रुत्तमोत्तमसंस्थितः। तस्यैव दक्षिणे यद्रे ! लिङ्गं पश्चानमुखं स्थितम् ॥ तस्मिन लिङ्गे तु संसिद्धो गार्ग्यथ सुमहातपाः। पञ्चायतनमेतत्ते मया च कथितं शुभे !।। न कस्य चिन्मयाऽऽख्यातं रहस्यं परमाद्भुतम् । पश्चब्रह्मोतिविख्यातमेतद्यापि सुन्द्रि !॥ केचित्तु— कुत्तिवासेश्वरं छिङ्गं मध्यमेइवरमुत्तमम् । विञ्वेदवरं तथोङ्कारं कपदीववरमेव च॥ एतानि गुद्यलिङ्गानि वाराणस्यां द्विजोत्तमाः !। न कश्चिदिह जानाति विना शम्भोरनुग्रहात्॥ इति ब्रह्मवैष्ठक्तीदिद्येव पञ्चकं पञ्चायतनमाहुः। काशीखण्डे, अकाराख्यमिदं छिङ्गमुकाराख्यमिदं परम्। मकाराह्यमेतच नादाख्यं विन्दुसंज्ञकम् ॥

पश्चायननभीशानियत्थमेतदुदीरितम् । इति ।
तथा,
ओङ्कारदर्शनादेव वाजिमेधफलं लमेत् ।
तस्मात्काभ्यां प्रयत्नेन दृश्य ओङ्कार ईश्वरः ॥
तथा,
ओङ्कारं सकृद्प्यत्र नरो नत्वा प्रयत्नतः ।
कृतकृत्वो भवेन्नृनं परमान्मदनुग्रहात् ॥ इति ।
अथ गोप्रेचेशः ।

स्कान्दे, गोमेक्षेक्ष्वरमागत्य दृष्ट्वाभ्यर्च्य च मानवः । न च दुर्गतिमामोति कल्मवैश्व विग्रुच्यते ॥ इति । अथ दौलेद्याः ।

लेक्के,
पित्रा ते गिरिराजेन स्वयं हिमनता पिये ! ।
मम पियं तु तत् स्थानं ज्ञात्वा लिक्कं प्रतिष्ठितम् ॥
शैलेक्वरमितिष्यातं हक्यतामिह मां स्थितम् ।
हष्ट्वेनं मूनुजो देवि ! न दुर्गतिमवाप्नुयात् ॥
काशीखण्डे,
वरणायां कृतस्नानैः शैलेको यैः समर्चितः ।
पितृन सन्तर्थं च ग्रदा दन्वा दानानि शक्तितः ॥
न तथां पुनराष्ट्रतिरत्र संसारवर्त्मनि । इति ।
अथ कपिलाह्रदमाहात्म्यम् ।

स्काम्दे, ततस्ता द्रह्मयानास्तु प्रस्तवैः सुरभीरपि । इदेऽस्मिन् पेतुरभ्येत्य शान्तास्तोयं पपुस्तदा ॥

कपिलाइद इत्येवं ततः प्रभृति कथ्यते। अत्रापि स्वयमेवाइं द्वषध्वज इति स्मृतः॥ सानिध्यं क्रुतवान्देवि ! सदाइं पश्यतां स्थितः । कपिलाइदतीर्थेऽस्मिन् स्नात्वा संयतमानसः ॥ वृषध्वजिममं हष्ट्वा सर्वयज्ञफ<mark>ळं छभेत् ।</mark> स्वर्लोकतां मृतश्रापि अर्चियत्वा तु मामिह ॥ **छभते देहभेदेन गणत्वं चातिदुर्छभम्**। अस्मिनेव पदेशे तु गावो वै ब्रह्मणा स्वयम् ॥ शान्त्यर्थं सर्वेळोकानां सर्वा दुग्धा यथाम्रुखम् । भद्रदोहं सरस्तत्तु पुण्यं पापहरं शुभम् ॥ शिवो भूत्वाइमत्रस्थः स्वर्गो महर्भनाद्भवेत् । अतोऽहं ब्रह्मणानीय स्थापितः परमेष्ठिना ॥ ब्रह्मणश्चापि सङ्गृत्व विष्णुना स्थापितः पुनः । हिरण्यगर्भ इत्येव तत्राहं सम्रुपस्थितः ॥ पुनश्रापि ततो ब्रह्मा स्वर्लीनेश्वरसंद्रकम् । स्थापयामास मे लिङ्गं स्वर्लीने कारणे मम ॥ **द्युं**नमपि देवेशं मम लोके महीयते । प्राणानिह नरस्त्यक्त्वा न पुनर्जायते कवित् ॥ अनन्ता सा गतिस्तस्य योगिनामेव सा स्मृता । आस्मिन्नव महादेशे दैत्यो दैवतकण्टकः ॥ व्याघरूपं समासाच निहतो दर्पतो बली। व्याघेदवर इति ख्यातो नित्यमत्राहमास्थितः॥ न पुनर्दुर्गतिं याति दृष्ट्वैनममरेक्वरम् । कलपरी लैङ्गे, पञ्चायतनस्मीपे कूपस्तिष्ठति सुन्दरि !।

तिस्मन् क्र्य उपस्पृत्य दीक्षाफलमवाष्त्रयात् ॥
तस्य दक्षिणदिग्मागे रुद्रावासः प्रकीर्तितः ।
रुद्रस्योत्तरपाद्ये तु पञ्चायतनदक्षिणे ॥
तत्र क्रुण्डं महत्योक्तं महापातकनाशनम् ।
तिस्मन् कुण्डं नरः स्नात्वा अभीष्टं फलमाष्त्रयात् ॥
चतुर्द्दर्यां यदा योग आद्रीऋक्षेण संयुतः ।
तदा पुण्यतमः कालस्तिस्मन् स्थाने महत्फलम् ॥
तिस्मन् तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा रुद्रं च भामिनि ! ।
यत्र तत्र मृतो देवि ! रुद्रलोकं च गच्छिति ॥
तथा,

किपछाहदनामानं ख्यातं सर्वसुरासुरैः ।
तिस्मन् हृदे तु यः स्नानं कृत्वा मिक्तपरायणः ॥
तृषध्वजं च यो दद्यात् राजसूयफळं छमेत् ।
नरकस्थितास्तु ये केचित् पितरः सपितामहाः ॥
पितृकोकं तु गच्छन्ति तस्मिन् श्राद्धे कृते तु वै ।
गयातोऽष्ट्रगुणं मोक्तं पुराणार्थविशारदैः ॥
तिस्मन् श्राद्धे कृते भद्रे ! पितृणामनृणो भवेत् ।
तथाः

किपलाइदतीर्थेऽस्मिन् स्नात्वा संयतमानसः। वृषध्वजिममं दृष्ट्वा सर्वयज्ञफलं लभेत्॥ भारते,

ततो वाराणसीं गत्वा देवमच्ये वृषध्वजम् । किष्ठाहदमुपस्पृश्य राजस्यफलं लभेत् ॥ काश्रीखण्डे, एतस्मिन् काषिले तीर्थे कापिलेयपयोभृते ।

#### काशीपरिच्छेदे विष्णुपादोदकादिमहिमा । १६३

ये पिण्डानिर्वापिष्यान्ति श्रद्धया श्राद्धदा नराः ॥ तेषां पितृणां सन्तृप्तिर्भविष्याते ममाज्ञया । तथा,

अमायां सोमयुक्तायां श्राद्धात् कापिलघारिके। येषां गर्भे ऽभवत् स्नावो येऽदन्तजनना मृताः ॥ तेषां तृप्तिभवेन्नृनं तीर्थे कापिलघारिके। इति । लैक्ने,

वरणायास्तटे शुद्धे लिङ्गं तत्रैव संस्थितम्। वरणेश्वरं तु विख्यातं पश्चिमाभिमुखं स्थितम्॥ तथा,

ममापि तत्र सान्निध्यं तस्मिन् लिङ्गे यशस्विनि !। तेन दृष्टेन सुश्रोणि ! गन्धर्वत्वं च विन्दति ॥ इति ।

अथ विष्णुपादोदकम्।

काशीखण्डे,

तदा प्रभृति तत्तीर्थं पादोदकमितीरितम् ।
पादौ यदादौ ग्रुभदौ क्षालितौ पीतवाससा ॥
तत्र पादोदके तीर्थे य स्नास्पन्तीह मानवाः ।
बेषां विनश्यति क्षिपं पापं सप्तभवार्जितम् ॥
तत्र श्राद्धं नरः कृत्वा दन्त्वा चैव तिलोदकम् ।
सप्त सप्त तथा सप्त स्ववंश्यांस्तारायिष्यति ॥
एकविंशतिस्ववंश्यानित्यर्थः ।
सथा,

कृतपादोदकस्नानं पीतपादोदकं तथा । दच्चपादोदपानीयं नरं न निरयः स्पृशेत् ॥ अथादिकेशवः।

काशीखण्डे, वेदेश्वरादुदीच्यां तु क्षेत्रेश्रथादिकेशवः । दृष्टं त्रिभुवनं सर्वे तस्य सन्दर्शनात् ध्रवम् ॥ अथ केदारः ।

काद्गीखण्डे, तुषाराद्विं समारुश केदारं वीक्ष्य यत्फल्लम् । तत्फल्लं सप्तगुणितं काद्यां केदारदर्शनात् ॥ तथा,

केदारकुण्डे यः स्नात्वा पिण्डान्दास्यति चात्वरः ।
एकोत्तरशतं वंश्यास्तस्य तीर्णा भवाम्बुधिम् ॥
केदारं गन्तुकामस्य बुद्धिर्देया नरैरियम् ।
काश्यां स्पृशंस्त्वं केदारं कृतकृत्यो भविष्यति ॥
आषण्यासं त्रिकाळं यः केदारेशं नमस्यति ।
तं नमस्यन्ति सततं लोकपालाय मादयः ॥
सथाः

सायं केदार केदार केदारेति त्रिरुचरन् । गृहेऽपि निवसन्तूनं यात्राफलमवाष्तुयात् ॥ ब्रह्मवैवर्ते,

ब्रानवाप्यां नरः स्नात्वा तारकेशं विलोक्य च । कृतस्म्ध्यादिनियमः परितप्यं पितामहान् ॥ धृतमौनव्रतो धीमान् याविल्लक्षित्रविलोकनम् । ग्रुच्यते सर्वपापेभ्यः पुण्यं प्राप्नोति शाञ्चतम् ॥ अन्ते च तारकं ज्ञानं यस्मात् ज्ञानाद्विमुच्यते । ग्रुनेऽन्यच महालिक्षं करुणेश्वरसंज्ञकम् ॥

#### काशीपरिच्छेदे मोक्षद्यारेश्वरादिमहिमा। २६५

मोक्षद्वारसमीपे तु मोक्षद्वारेक्वराय्रतः। दर्शनात्तस्य लिङ्गस्य महाकारुणिकस्य वै ॥ न क्षेत्रात्निर्गमो जातु बहिर्भवति कहिंचित्। अमृतेश्वरनामेदं लिङ्गमानन्दकानने ॥ एतिङ्कङ्गस्य संस्पर्शादमृतत्वं भनेद्धवम् । इदं स्वर्गद्वारसमीपे । विश्वकर्मेश-पार्वतीश-गङ्गेश-नर्भदे-इवर-सतीव्वरास्तत्रैव विस्तरेणोक्ताः। मोक्षद्वारेक्वरं चैव स्वर्मद्वारेक्वरं तथा। उभौ काक्यां नरो हुट्टा स्वर्ग मोक्षं च विन्दति ॥ चक्रपुष्करिणीतीरे ज्योतीरूपेश्वरं परम्। समभ्यच्यीष्तुयान्यस्यों ज्योतीकृषं न संश्वयः॥ तथा. चन्द्रेश्वरस्य पूर्वेण लिङ्गं विद्येश्वराभिधम्। सर्वा विद्याः प्रसन्ताः स्युस्तस्य छिङ्गस्य सेवनात् ॥ ब्रह्मवैवर्त्त, मणिकर्णांश्वरं लिङ्गं मोक्षद्वारमपादृतम् । तस्य दर्शनतः सम्यञ्जाणिकणी समाप्यते ॥ यत्काइयां दाक्षणद्वारमन्तर्गेहस्य कीर्च्यते । तत्र ब्रह्मेश्वरं दृष्टा ब्रह्मलोके महीयते ॥ गोकर्णेशं महालिङ्गमन्तर्गेहस्य पश्चिमे। द्वारे समर्च्य वै काश्यां न विद्येरभिभूयते ॥ भारभूतेक्वरं छिङ्गं भारभूतगणार्चितम्। अन्तर्गेहोत्तरद्वारि ध्यात्वा शिवपुरे वसेत् ॥ अविमुक्तेक्वरात् पश्चान्मोक्षेत्रं वीक्ष्य मानवः । न पुनर्भानवे छोके यातायातं करोत्यहो।।

त्रिसन्ध्येश्वरमालोक्य कृतसन्ध्यस्त्रिकालतः । त्रिवेदावर्त्तजं पुण्यं प्राप्तुयाच्छद्धया द्विजः ॥ ततोऽतु योगिनीतीर्थं नरस्तत्र कृताष्ठवः । दृष्ट्वा तु योगिनीपीठं योगसिद्धिमवाप्तुयात् ॥ तथा,

अग्रे कृत्वा स्थिताः सर्वास्ताः काश्यां मणिकणिकाम् । तन्नमस्कारमात्रेण नरो विद्यैन बाध्यते ॥ ताः, चतुषष्टियोगिन्यः । दशाश्वमेधसमीपे योगिनीपीटः

मिति त्वाचारमात्रम् ।

तथा, गङ्गाकेशवसंज्ञं च सर्वपातकनाशनम्। तत्र मे शुभदां मूर्तिं मुने तत्तीर्थसंज्ञिकाम् ॥ सम्पूज्य श्रद्धया धीमान् मम लोके महीयते। तथा, <mark>शुक्रेक्वरस्य ये भक्ताः शुक्र</mark>लोके वसन्ति ते । विद्वेदवरादक्षिणतः शुक्रेशोऽस्ति परन्तप ।।। काक्वीखण्डे मणिकणीशमभिधाय-<mark>ततः पाश्चपतं तीर्थमवाच्यां मणिकर्णितः ।</mark> कृतोदकक्रियस्तत्र पश्येत्पशुपतीक्वरम् ॥ <mark>यत्र पाञ्चपतो योग उपदिष्टः पिनाकिना ।</mark> ममापि विधिमुख्यानां सुराणां पशुपाशकृत् ॥ ध्ववेदवरं समभ्यर्च्य ध्रुवकुण्डे कृतोदकः । ध्रुवल्लोकमवाघ्रोति नरो भोगसमन्वितः ॥ तथाऽगस्तयं प्रति स्कन्दः-तव तत्र तु यःकुण्डमगस्ती इवरसिन्धी ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृतसर्वोदकिक्रयः ॥
पितृन् पिण्डैः समभ्यच्ये श्रद्धाश्राद्धविधानतः ।
कृतकृत्यो भवेज्जन्तुर्वाराणस्याः फलं लभेत् ॥
ईशानेशं समभ्यच्ये काश्यां देशान्तरेष्विष ।
विपन्नास्तेन पुण्येन जायन्तेऽत्र पुरोहिताः ॥
लैङ्गे,

भ्रवेशस्यात्रतो देवि ! ग्रुख्यि ह न तिष्ठति ।
पश्चान्मुखं तु ति हिङ्गं तीरे कुण्डस्य भामिनि ! ॥
वैद्यनाथं तु तं विद्यात्सर्वसी ख्यमदायकम् ।
अगस्त्येशादक्षिणतो लिङ्गं पूर्वमुखं स्थितम् ॥
पुलस्त्येश्वरनामानं सर्वारोग्यविवर्द्धनम् ।
तस्य दक्षिणदिग्भागे लिङ्गमन्यच तिष्ठति ॥
पुष्पदन्तेश्वरं नाम सर्वसिद्धिपदायकम् । इति ।
अथ धर्मेशः ।

काशीखण्डे,

धर्मेश्वरं यः सक्रदेव मर्त्यो विलोकायिष्यत्यवदातबुद्धिः। स्नात्वा पुरस्तत्र च धर्मतीर्थे न तस्य दूरे पुरुषार्थसिद्धिः॥ इदं धर्म प्रति शिवेनोक्तम्।

तथा,

यदत्र दास्यन्ति हि धर्मपीठे नरा द्युनद्यां कृतमज्जनाश्च। तद्शयं भावियुगान्तरेष्वपि कृतमणामास्तव धर्मलिक्ने॥ अथ धर्मकूपः।

ब्रह्मवेवर्त्ते, धर्मकूपे नरः स्नात्वा परितप्ये पितामहान्। गयां गत्वा किमधिकं कर्ता पितृमुदाबहम् ॥ यथा गयायां तृप्ताः स्युः पिण्डदाने पितामहाः ।
धर्मतीर्थे तथैव स्युर्न न्यूनं नैव चाधिकम् ॥
तत्कूषे स्वं निरीक्ष्यापि श्राद्धदानफलं लभेत् ।
तत्रापि काकिनीमात्रं यच्छेत् पितृग्रदे नरः ॥
अक्षयं फलमाप्नोति धर्मपीठपभावतः ।
तत्र यो भोजयेद्धिमान् यतिनोऽथ तपस्विनः ॥
सिक्थे सिक्थे लभेत्सोऽथ वाजपेयफलं स्फुटम् ।
तत्र वटोऽपि महाफलस्तत्र दर्शितः ।
तथा,

त एव विश्वभोक्तारो विश्वमान्यास्त एव हि। ये त्वां विश्वभुजामत्र पूजियष्यन्ति मानवाः। विश्वभुजां विश्वबाहुकेतिख्याताम्।

अथ वीरेशः।

सिद्धैः संसेवितं लिङ्गं सर्वसिद्धिकरं परम् ।
दर्शनात्स्पर्शनाद्यस्य मनो निर्दृत्तिभाग्भवेत् ।।
पाश्चमुद्रे महापीठे सिद्धिदे सर्वजन्तुषु ।
यत्र सा विकटा देवी प्रसिद्धा सिद्धिरूपिणी ।।
तिलान्तरापि नो काश्यां भूमिलिङ्गं विना किचित् ।
परं वीरेशसदृशं न लिङ्गं त्वाशु सिद्धिदम् ॥
धर्मदं मोक्षदं सम्यक् कामदं सुखदं तथा ।
यथा वीरेश्वरं लिङ्गं काश्यां नान्यत्तथा ध्रुवम् ॥
असङ्ख्याताः सहस्राणि सिद्धाः सिद्धिमितो गताः ।
सिद्धालिङ्गामितिख्यातं तस्माद्धीरेश्वरं परम् ॥
लैङ्गं,

चन्द्रेश्वरस्य पूर्वेण लिङ्गं वीरेश्वरं शुभम्।

लभेद्वैद्याधरं लोकं तस्य लिङ्गस्य दर्शनात् ॥ तथा. यस्तु वीरेक्वरं लिक्नं नक्तमभ्यर्चियव्यति । तेन त्रिको।टेसङ्ख्यानि छिङ्गानीहार्चितानि वै ॥ एकामप्याहुतिं दस्वा वीरेक्वरसमीपतः । कोटिहोमफलं सम्यङ् नात्र कार्य्या विचारणा ॥ अप्येकं यो महारुद्रं ज्वेद्दीरेशसिक्षधौ। जापयेद्वा भवेत्तस्य कोटिरुद्रफल्लं ध्रुवम् ॥ व्रतोत्सर्गादि वीरेशे यत् कृतं व्रातिभिर्नृशिः। तत् कोटिगुणसङ्ख्याकं भवसे<mark>व न संशयः ॥</mark> इत्यादि काशीखण्डे द्रष्टव्यम् । ब्रह्मपुराणे, पाश्चमुद्रे महापीठे वीरेक्वरप्तमीपतः। विकटाख्या महादेवी पूजनीया हितेष्सुभिः॥ लैङ्गे हरिश्रन्द्रेश्वरं प्रकृत्य-यत्र सिद्धो महात्मा वै हरिश्चन्द्रो महाबलः। तं दृष्टा मानवो देवि ! रुद्रस्य पदमाष्तुयात् ॥ पृर्वीमुखं तु ताल्लिङ्गं स्वर्लोकस्य मदायकम्। मोक्षेक्वरं च तन्नैव स्वर्गेश्वरमतः परम्॥ एतौ दृष्टा सुरेशानि ! स्वर्ग मोक्षं च विन्दति । वासुकीक्वरनामानं तयोश्चोत्तरः स्थितम् ॥ स्कान्दे, चन्द्रेश्वरं समभ्यच्ये यद्यन्यत्रापि संस्थितः। अघौघपटलीं भिच्वा सोमलोकमवाप्स्यति ॥

कछौ चन्द्रेशमहिमा नाभाग्यैरिह गम्यते ।

सिद्धयोगेश्वरीपीठमेतत्साधकसिद्धिदम् ॥ षणासं नियताहारो ध्यायन्विक्वेक्वरीमिह । चन्द्रेश्वरार्चनायातान् सिद्धान् पश्यति सोऽग्रगान् ॥ सिद्धयोगेक्वरी साक्षाद्वरदा तस्य जायते। सन्ति पीठान्यनेकानि शितौ साधकसिद्धये ॥ <mark>परं योगेक्वरीपीठादृष्टष्ठे ना</mark>क्युसिद्धिदम् । यत्र चन्द्रेश्वरं लिङ्गं त्वयेदं स्थापितं शशिन् !।। इदमेव हि तत्पीठमदृश्यमकुतात्मभिः॥ सिद्धयोगेश्वरी, सिद्धेश्वरीतिख्याता । ब्रह्मवैवर्से. चन्द्रेक्वरादक्षिणतो वीरेक्षान्नर्ऋते स्थितम् । आराध्य धिषणेशं वै गुरुलोके महीयते ॥ <mark>धिषणेशो, बृहस्</mark>पतीक्वरः । तथा, चन्द्रेक्वरात्पूर्वभागे दृष्ट्वा लिङ्गं बुधेक्वरम् । न बुद्ध्या हीयते जन्तुरन्तकालेऽपि जातुचित् ॥ तथा, <mark>स्वर्गद्वारं विश्</mark>येयुर्वे विगाह्य मणिकर्णिकाम् । तेषां विधूतपापानां कापि स्वर्गो न दूरतः ॥ तथा. प्रभासतीर्थ विख्यातं ततोऽपि शुभदं नृणाम् । सोमेक्वरस्य पुरतस्तत्र स्नातो न गर्भभाक् ॥ जरासन्धेक्षतीर्थं च जरासन्धेक्षसिक्यौ । संसारज्वरपीडाभिस्तत्र स्नातो न ग्रुहाति ॥ लें कें,

तस्यैव दक्षिणे भागे जरासन्धेक्वरं स्थितम् । चतुर्भुखं तु ति हिंदे देवि ! फलमद्म् ॥ ब्रह्मवैवर्ते,

वाराणस्यां विशास्त्राक्षी क्षेत्रस्य प्रमेष्टदा ! विशालतीर्थं गङ्गायां कृत्या पृष्ठे व्यवस्थिता ॥ स्नात्वा विशालतीर्थे वे विशालाक्षीं प्रणम्य च । विशालां लभते लक्ष्मीं प्रत्रेह च श्रमदाम् ॥ तथा,

ततोऽन्यरललितातीर्थं गङ्गाकेशवसिन्धौ । तत्रास्ति ललिता गौरी क्षेत्ररक्षाकरी परा ॥ सा च पूज्या प्रयत्नेन सर्वसम्पत्समृद्धये। ल्रात्रितापूजका<mark>नां च जातु विघ्नो न जायते ॥</mark> अन्यास्ति काव्यां वाराही क्रतुवाराहसन्निधौ । तां प्रणम्य नरो भक्त्या विपद्ब्यौ न मज्जिति ॥ चित्रकूषे नरः स्नात्वा विचित्रफलदे नृणाम् । चित्रगुप्तेश्वरं वीक्ष्य चित्रघण्टां प्रणम्य च ॥ न चित्रगुप्तलेख्यः स्याचित्रघण्टार्चको नरः। सन्ति पीठान्यनेकानि काउयां सिद्धिपदान्यपि॥ महालक्ष्मीपीठसमं नान्यलक्ष्मीकरं परम्। स्नात्वा श्रीकुण्डतीर्थे तु समर्च्य जगदम्बिकाम् ॥ दत्त्वा दानानि विधिवन्न लक्ष्म्या परिमुच्यते । भीमचर्ण्डा नरो हुट्टा भीमकुण्डे कृतोदकः ॥ भीमाकृतील वे पश्येद्याम्यान् भूतान् कचित्कृती । काशीखण्डे,

अम्रीश्वरं समभ्यच्यं काइयां सर्वसमृद्धिदम् ।

अन्यत्रापि मृतो दैवादिमिलोके महीयते ॥ ततः काशीं समासाद्य कल्पान्ते मोक्षमाप्नुयात् । कैङ्के,

अन्यदायतनं वक्ष्ये वाराणस्यां सुरेक्वरि !।

रामेण स्थापितं लिङ्गं लङ्कायामागतेन ह ॥

तस्य दाक्षणपार्क्वे तु लिङ्गं पूर्वमुखं स्थितम्।

तिपुरान्तकरं नाम सर्वपापप्रणाशनम्।

तस्यैव दक्षिणे लिङ्गं दत्तात्रेयप्रतिष्ठितम् ॥

ङ्गानं चोत्पद्यते देवि ! तस्य लिङ्गस्य दर्शनात्।

तस्य पश्चिमदिग्भागे हिस्केशेश्वरं शुभम् ॥

तत्रैवाराधितो देवि ! हिस्केशेन सुत्रते !।

हिस्केशेक्वरो देवः सर्विकिल्विषनाशनः॥ इति ।

अथाऽऽदित्याः।

तत्र कादाखिण्डे,
लेलार्क उत्तरार्कथ साम्यादित्यस्तथव च।
चतुर्थो दुपदादित्यो मयूखादित्य एव च॥
खलोल्कश्चारुणादित्यो दुद्धकेशवसंज्ञको ।
दशमो विमलादित्यो गङ्गादित्यस्तथेव च॥
द्वादशथ यमादित्यः काशिपुर्ध्या घटोद्धव !। इति ।
तत्रादौ लोलार्कः ।

काश्वाखण्डे, लोलार्कस्त्वाससम्भेदे दक्षिणस्यां दिशि स्थितः। योगक्षेमं सदा कुर्यात् काशिवासिजनस्य च॥ मार्गशीर्षस्य सप्तम्यां पष्ट्यां वा रविवासरे। विधाय वार्षिकीं यात्रां नरः पापैः प्रमुच्यते॥ कृताांने यानि पापानि नरैः संवत्सरावि । नक्ष्यन्ति क्षणतस्तानि षष्ठ्यकें लोखदर्शनात् ॥ एतद्वचनात् षष्ट्यकेमात्र एवेदं फलमित्येके । वस्तुतः म-करणान्मार्गशिषेषष्ट्यके एवेदं फलमिति ।

तथा,
स्र्योपरागे लोलार्के स्नानदानादिकाः क्रियाः ।
कुरुक्षेत्राद्दरागुणा भवन्तीह न संग्रयः ॥
तथा,
प्रत्यकेवारं लोकार्के यः प्रयति ग्रुचित्रतः ।
न तस्य दुःखं लोकेऽस्मिन् कदाचित् सम्भविष्यति ॥
न तस्य दुःखं नो पामा न दहुर्न विचर्चिका ।
लोलार्कमर्के यः प्रयेत् तत्पादोदकसेवकः ॥
वाराग्यस्यामुष्टिवापि यो लोलार्कं न सेवते ।
सेवन्ते तं नरं न्नं क्रेशाः क्षुद्याधिसम्भवाः ॥ इति ।
अथोत्तरार्कः ।

काशीखण्डें,
अथोत्तरस्यामाशायां कुण्डमकीख्यमुत्तमम् ।
तत्र नाम्नोत्तरार्केण रिममाली व्यवस्थितः ॥
तापयन् दुःखसङ्घातं साधूनाप्याययत्रविः ।
उत्तराकों महातेजाः काशीं रक्षति सर्वदा ॥ इति ।
अथ साम्बादित्यः ।

तत्र काशीखण्डे,
साम्बकुण्डे नरः स्नात्वा रविवारेऽरुणोदये।
साम्बादित्यं च सम्पूज्य व्याधिभिनीभिभूयते॥
न स्त्री वैधव्यमामोति साम्बादित्यस्य सेवनात्।
विश्व क्षी विधव्यमामे

वन्ध्याऽपत्यं प्रस्येत श्रुतक्ष्पसमन्वितम् ॥

ग्रह्मायां द्विज सप्तम्यां माघे मासि रवेहिंने ॥

महापर्व समाख्यातं रविपर्वसमं ग्रुमम् ॥

रविपर्व, स्पर्यग्रहणम् ॥

महारोगात्ममुच्येत तत्र स्नात्वाऽरुणोद्ये ॥

तत्र, साम्बकुण्डे सूर्यकुण्डत्वेन ख्याते ॥

साम्बादित्यं प्रपूज्यापि धर्ममक्षयमाप्नुयात् ॥

सिन्नहत्यां कुरुक्षत्रे यत्पुण्यं राहुदर्शने ॥

तत्पुण्यं रविसप्तम्यां माघे काद्यां न संशयः ॥

काद्यां, प्रकरणात् साम्बादित्यदर्शनादितिशेषः ॥

माघे मासि रवेविरे यात्रा साम्बत्सरी भवेत् ॥

अशोकेस्तत्र सम्पूज्य कुण्डे स्नात्वा विधानतः ॥

साम्बादित्यं नरो जातु न शोकेः परिभूयते ।

सम्बत्सरकृतात् पापाद्वहिभवति तत्क्षणात् ॥ इति ॥

अथ द्वपदादित्यः ॥

काशीखण्डे,

रविरुवाच ।

विश्वेशाद्दक्षिणे भागे यो मां त्वत्पुरतः स्थितम् ।
आराधियिष्यति नरः श्रुद्धाधा तस्य नश्यति ॥
अन्यश्च मे वरो दत्तो विश्वेशेन पतित्रते ! ।
तपसा परितुष्टेन तिश्वशामय विष्म ते ॥
प्राप्नवे ! त्वां समाराध्य यो मां द्रक्ष्यित मानवः ।
तस्य त्वं दुःखितिमिरमपानुद निजैः करैः ॥
अतो धर्मिये ! नित्यं प्राप्य विश्वेश्वराद्वरम् ।

१ मधौ एति पाठे चैत्रे इत्यर्थः।

काशीस्थितानां जन्तूनां नाशयाम्यघसश्चयम् ॥ ये मामत्र भजिष्यन्ति मानवाः श्रद्धयान्त्रिताः । इति । अथ मयूखादित्यः ।

काश्वीखण्डे,
अपरं द्युमणे ! विच्म तव चात्र तपस्यतः ।
मयूखा एव ते दृष्टा न च दृष्टं कलेवरम् ॥
मयूखादित्य इत्याख्या ततस्तेऽदितिनन्दन !।
नृणां त्वदर्चनात् कश्चित्र व्याधिः प्रभाविष्यति ॥
भविष्यति न दारिद्यं रिववारे त्वदीक्षणात् । इति ।

अथ खखोलकः।

काश्वाखण्डे, विनतादित्य इत्याख्यः खखोल्कस्तत्र संस्थितः । इत्यं खखोल्क आदित्यः काशीविद्यतमोहरः ॥ तस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

अथारुणादित्यः।
येऽचियिष्यान्त सततमरुणादिससंइकम्।
मामत्र तेषां नो दुःखं न दारिष्यं न पातकम्॥
च्याधिभिर्नाभिभूयन्ते नोपसर्गेश्व केश्चन ।
शोकायिना न दह्यन्ते ह्यरुणादित्यसेवनात्॥ इति ।
अथ वृद्धादित्यः।

काशीखण्डे, दृद्धेनाराधितो यस्माद्धारीतेन तपस्विना । आदित्यो वार्द्धकहरो दृद्धादित्यस्ततः स्मृतः ॥ दृद्धादित्यं समाराध्य वाराणस्यां घटोद्धव ! ।

१ से इति च पाठः।

जरादुर्गतिरोगझं बहवः सिद्धिमागताः ॥ ष्टद्धादित्यं नमस्क्रत्य वाराणस्यां रवौ नरः । छभेदभीप्सितां सिद्धिं न कचिद्दुर्गतिं छभेत् ॥ इति । अथ केदावादित्यः ।

काद्गीखण्डे, केशवादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः। परमं ज्ञानमाप्नोति येन निर्वाणभाग्भवेत्।। इति। अथ विमलादित्यः।

काशीस्त्रण्डे,
विमलादित्य इत्याख्या भक्तानां वरदा सदा ।
सर्वव्याधिनिहन्त्री च सर्वपापक्षयङ्करी ।।
तथा,
इत्यं स विमलादित्यो वाराणस्यां श्वभनदः ।
तस्य दर्शनमात्रेण कुष्ठरोगः मणज्यति ॥ इति ।

अथ गङ्गादित्यः ।

कादित्यश्व तत्रान्यो विश्वेशादक्षिणेन वै। नस्य दर्शनमात्रेण नरः धुद्धिमियादिह।। तथा,

गङ्गादित्यं समाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः । न जातु दुर्गतिं कापि लभते न च रोगभाक् ॥ इति अथ यमादित्यः ।

काश्चिण्डे, यमादित्यं नरो हष्ट्वा यमलोकं न पन्यति । यमतीर्थे नरः स्नात्वा भूतायां भौमवासरे ॥ यमेश्वरं विलोक्याशु सर्वैः पापैः प्रमुच्यते ।
तथा,
यमेन स्थापितो यस्मादादित्यस्तत्र कुम्भज ! ।
अतः स हि यमादित्यो यामीं हरित यातनाम् ॥
यमेशं च यमादित्यं यमेन स्थापितं नमन् ।
यमतीर्थे चतुर्दश्यां भरण्यां भौमवासरे ॥
तर्पणं पिण्डदानं च कृत्वा पित्रनृणी भवेत् ।
अभिल्ड्यान्त सततं पितरो नरकौकसः ॥
भौमे भरण्यां भूतायां यदि योगोऽयमुत्तमः ।
काश्यां कश्चियमे तीर्थे कृत्वा स्नानं महामितः ॥
अपि यस्तर्पणं कुर्यात् सतिलं नो विम्रुक्तये ।
किं गयागमनैः पुंसां किं श्राद्धभूरिदिक्षणैः ॥
यदि काश्यां यमे तीर्थे योगेऽस्मिन श्राद्धमाप्यते । इति ।
अथ चिण्डकाः ।

तत्र स्कान्दे,

अतः परं पवस्यामि चिण्डकाः क्षेत्ररक्षिकाः ।
दक्षिणे रक्षते दुर्गा नैर्ऋते चोत्तरेक्षरी ॥
ओङ्कारेशी पश्चिमे वै वायच्ये भद्रकारिका ।
उत्तरे भीमचण्डी च महामत्तेशेशानतः ॥
उर्ध्वकेशीसमायुक्ता शाङ्करी पूर्वतः स्थिता ।
अधःकेशी तथाग्रेय्यां चित्रघण्टा च मध्यतः ॥
एतास्तु चिण्डका देवीयों वै द्रक्ष्यति मानवः ।
तस्य तुष्टाश्च सर्वश्च क्षेत्रं रक्षन्ति मत्पराः ॥
विझं कुर्वन्ति सत्तं पापान। देवि ! सर्वदा ।
तस्मादेवि ! सदा पूज्याश्चिकाः सविनायकाः ॥

यदि चेत्सततं देवि ! वाराणस्यां शुभार्थिभिः । इति । अथ ज्ञिकण्टकाद्या योगाः ।

लिङ्गपुराणे,
अविमुक्तं च स्वर्लीनं तथा मध्यमकं पदम्।
एतित्रकण्टकं देवि मृत्युकालेऽमृतपदम्॥
मध्यमकं पदं, मध्यमेश्वरः।
चतुष्कमपि तन्नैव,
शैलेशं सङ्गमेशं च स्वर्लीनं सध्यमेश्वरम्।

शैंलेशे सङ्गमेशं च स्वर्लीनं मध्यमेश्वरम् । दृष्ट्वा न जायते मर्स्यः संसारे दुःखसागरे ॥ पश्चायतनं च—

कृत्तिवासो मध्यमेश ओङ्कारेशः कपर्दिकः॥ विश्वेश्वर इति ज्ञेयं पश्चायतनमुत्तमम्। षडायतनमपि —

विश्वेश्वरो विशालाक्षी द्युनदी कालभैरवः। श्रीमान् दुण्टिईण्डपाणिः षडको योग उच्यते॥ एवं षडक्रयोगं यो नित्यं काश्यां निषेवते। सम्प्राप्य योगनिद्रां स दीर्घाममृतमञ्जुते॥ तथा,

ओङ्कारः कृतिवासश्च केदारश्च त्रिविष्टपः । वीरेक्वरोऽथ विक्वेकाः षडङ्गोऽयामिहापरः ॥ त्रिविष्टपोऽत्र त्रिलोचन इति वद्नित । अष्टायतनम्पि-

लें ज़े,

अतः परं मवक्ष्यामि अष्टायतनमुत्तमम् । येन क्रमेण कर्त्तव्यं तन्न्छृणुष्व वरानने !।। आप्रीशाने च कर्त्तव्यं स्नानं वे दीर्घिकाजले। ह्या देवं ततो गच्छेदुर्वशीक्तरमुत्तमम् ॥ तं दृष्टा मनुजो देवि ! नकुलीशं ततो व्रजेत्। तं दृष्ट्वा मनुजो देवि ! आषाढीशं ततो व्रजेत् ॥ दृष्ट्वा चाषाढिनं देवं भारभूतं ततो व्रजेत् ॥ तं दृष्ट्वा मनुजो देवि ! गच्छेद्दै त्रिपुरान्तकम् । तं दृष्ट्वा मनुजो देवि लाङ्गलीशं ततो व्रजेत्॥ दक्षिणे नकुलीशस्य त्र्यम्बकं च ततो व्रजेत्। अष्टायतनमेतद्धि करिष्यन्ति च ये नराः॥ ते मृता अवहिःक्षेत्रे रुद्रलोकस्य भाजनाः। एकाद्शायतनमपि काशीखण्डे, अन्या यात्रा पकत्तेच्यैकादशायतनोद्भवा। आग्नीध्रकुण्डे सुस्नातः पश्येदाग्नीध्रमीश्वरम् ॥ उर्वशीशं ततो गच्छेत्ततस्तु नकुलीश्वरम्। आषाढीशं ततो दृष्टा भारभूतेश्वरं ततः ॥ लाङ्गलीशमथालोक्य ततस्तु त्रिपुरान्तकम्। ततो मनः वकामेशं पीतिकेशमथो त्रजेत् ॥ मदालसेक्वरं तस्मात्तिलपर्णेक्वरं ततः । यात्रैकादश्चलिङ्गानामेषा कार्या प्रयव्नतः ॥ इमां यात्रां प्रकुर्वाणो रुद्रत्वं प्राप्तुयात्ररः। अथ चतुद्दर्शलिङ्गयात्रा ।

तत्र काशीखण्डे, ओङ्कारं मथमं पश्येन्मत्स्योदर्यो कृतोदकः । त्रिविष्टपं महादेवं ततो वै कृत्तिवाससम् ॥ रत्नेशं चाथ चन्द्रेशं केदारं च ततो व्रजेत् ।

धर्मेश्वरं च वीरेशं गच्छेत्कामेश्वरं ततः॥ विश्वकर्मेश्वरं चाथ मणिकणीश्वरं ततः। अविग्रुक्तेक्वरं दृष्ट्वा ततो विक्वेशमर्चयेत् ॥ एषा यात्रा पयत्नेन कर्त्तव्या क्षेत्रवासिना । यस्तु क्षेत्रमुषित्वा वै नैतां यात्रां समाचरेत् ॥ विघ्रास्तस्योपतिष्ठन्ते क्षेत्रोचाटनसूचकाः। तथा. अपरापि धुभा यात्रा योगक्षेमकरी सदा। सर्वविद्योपहन्त्री च कर्त्तव्या क्षेत्रवासिभिः॥ शैलेशं प्रथमं वीक्ष्य वरणास्नानपूर्वकम् । स्तानं तु सङ्गमे कृत्वा द्रष्टव्यः सङ्गमेश्वरः ॥ स्वर्छीनतीर्थे सुस्नातः पश्येत्स्वर्छीनमीश्वरम् । स्नात्वा मन्दाकिनीतीर्थे द्रष्टव्यो मध्यमेववरः ॥ पश्येद्धिरण्यगर्भेशं तत्र तीर्थे कृतोदकः। मणिकण्यो ततः स्नात्वा पदयेदीशानमीक्त्रसम् ॥ ततः कूपमुपस्पृक्ष्य गोपेक्षमवलोकयेत् । कापिलेयह्दे स्नात्वा वीक्षेत द्वषभध्वजम्॥ उपज्ञान्तिक्षवं पश्येत् तत्कूपे विहितोद्कः । पश्चचूडाह्दे स्नात्वा ज्येष्ठेशानं ततोऽर्चयेत् ॥ चतुःसमुद्रकूपे तु स्नात्वा देवं तमर्चयेत्। देवस्याग्रे तु या वाषी तत्रोपस्पर्शने कृते ।। थुक्रेक्वरं ततः पश्येत्तत्कूपविहितोद्कः । दण्डखाते ततः स्नात्वा व्याघ्रेशं पूजयेत्ततः ॥ शौनकेश्वरकुण्डे तु स्नानं कृत्वा ततोऽर्चयेत्। जम्बुकेशं महालिङ्गं कृत्वा यात्रामिमां नरः॥

काचिन्न जायते भूयः संसारे दुःखसागरे । समारभ्य प्रतिपदं यावत् कृष्णा चतुईशी ॥ एतत्क्रमेण कर्त्तव्यान्येतान्यायतनानि वै। इमां यात्रां नरः कृत्वा न भूयोऽप्यभिजायते ॥ इति । एवं लैङ्गेऽपि । अन्यापि चतुर्दश्चलिङ्गयात्रा– काशीखण्डे. अमृतेज्ञस्तार्केशो ज्ञानेशः करुणेश्वरः। मोक्षद्वारेववरश्चेव स्वर्गद्वारेववरस्तथा॥ ब्रह्मेशो लाङ्गलीकथ दृद्धकालेक्वरस्तथा। द्वषेशश्चेव चण्डीशो नन्दिकेशो महेश्वरः॥ ज्योतीरूपेक्वरं लिङ्गं ख्यातमत्र चतुईशम्। काव्यां चतुईशैतानि महाछिङ्गानि सुन्दरि !।। इपानि मुक्तिहेत्नि छिङ्गान्यानन्दकानने । कलिकस्मवबुद्धीनां नाऽऽख्येयानि कदाचन । प्तान्याराधयेद्यस्तु लिङ्गानीह चतुईश ॥ न तस्य पुनरावृत्तिः संसाराध्वनि कर्हिचित् ॥ इत्यादि । चैत्रकृष्णप्रतिपदं समारभ्य प्रयवतः। आचतुर्देशि पृज्यानि छिङ्गान्येतानि सत्तमैः॥ एतेषां वार्षिकी यात्रा सुमहोत्सवपूर्वकम् । कार्या ग्रम्रुक्षुभिः सम्यक् क्षेत्रसंसिद्धिदायिनी ॥ मुने ! चतुईशैतानि महालिङ्गानि यनतः। दृष्ट्वा न जायते जन्तुः संसारे दुःखसागरे ॥ पकैकस्यास्य लिङ्गस्य महिमाद्यन्तवर्जितः। इत्यादि काशीखण्डे त्रिसप्तातितमेऽध्याये द्रष्ट्रच्यम् । आच-तुर्देशीति । प्रतितिथि एकैकलिङ्गयात्रा चतुर्दशलिङ्गयात्रा वा

#### कार्येत्यर्थः ।

अथ तिथियात्रा । योगिनीरुपक्रम्य काशीखण्डे, चैत्रकृष्णपतिपदि तत्र यात्रा पयत्रतः। क्षेत्रविद्यप्रशान्त्यर्थे कर्त्तव्या पुण्यकुज्जनैः ॥ यात्रां च सांवत्सरिकीं यो न कुर्यादवज्ञया। तस्य विद्यं प्रयच्छन्ति योगिन्यः काशिवासिनः ॥ शारदनवरात्रेऽपि योगिनीनां पृजा महासिद्धिदेति तत्रै-वोक्तम् । चैवनवरात्रे दुर्गायात्रेति शिष्टाः । विशालाक्षीपुरः-स्थितविद्वश्रुजायात्रा नवरात्रे कार्या । तामेव प्रकृत्योक्तम्-शारदं नवरात्रं च काय्यी यात्रा प्रयत्नतः।

देव्या विश्वभुजाया वै सर्वकामसमृद्धये ॥ इति । तथा दुर्गेति मकुत्य-नवरात्रं पयत्नेन पत्यहं सा समर्चिता। नाशायिष्यति विझौघान् सुमति च पदास्यति ॥ तथा,

यो न सांवत्सरीं यात्रां दुर्गायाः कुरुते कुधीः। काक्यां विझसहस्राणि तस्य स्युश्च पदे पदे ॥ इति ।

## अथ ब्रितीया।

तत्र प्रतिमायकुष्णद्वितीयासु सङ्गमेश-त्रिलोचनेश-तारकेश-यात्रा विहिता। कार्त्तिक्यनन्तर्मार्गकुष्णाद्वितीयायां दण्डपाणिप्रा-दुर्भावः, सादण्डपाणिद्वितीया, तस्यामुपोष्य पातब्रीह्मणभोजनं तत्त्रीतये कार्य्यमिति शिष्टाः।

अथ तृतीया। सर्वासु कृष्णतृतीयासु स्वर्हीनेश-महादेव-ज्ञानेश्वरया- त्रा चैत्रादिमासत्रयकृष्णतृतीयासु वा क्रमेणेत्युक्तं काशीखण्डे । सर्वासु थुक्कतृतीयासु सुख्येक्षणिकादियात्रा उक्ता—

तत्रैव,

अतः परं प्रवक्ष्यामि गौरीयात्रामनुत्तमाम् । शुक्रपक्षे तृतीयायां यात्रा सर्वसमृद्धिदा ॥ सर्वसम्पत्तिहेतुरिसर्थः। गोमेक्षतीर्थे सुस्नाय सुखनिर्मालिकां वजेत्। मुखनिमीलिकां, मुखपेक्षणिकाम्। ज्येष्ठवाप्यां नरः स्नात्वा ज्येष्ठां गौरीं समर्चयेत्॥ सौभाग्यगौरीं सम्पूज्य ज्ञानवाष्यां कृतोदकः। ततः शृङ्गारगौरीं च तत्रैव च कृतोदकः ॥ तत्र, ज्ञानवाप्याम्। स्नात्वा विज्ञालगङ्गायां विज्ञालाक्षीं ततो वजेत्। सुस्नातो लिलतातीर्थे लिलतामर्चयेत्ररः ॥ स्नात्वा भवानीतीर्थे च भवानी परिपूजयेत । मङ्गलां च ततोऽभ्यच्ये बिन्दुतीर्थे कृतोद्कः ॥ ततो गच्छेन्महालक्ष्मीं स्थिरलक्ष्मीसमृद्धये । इमां यात्रां नरः कृत्वा क्षेत्रेऽस्मिन् मुक्तिजन्मिन ॥ न दुःखैरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रचित्। इमां च मङ्गलां गौरीं नारी वा पुरुषोऽपि वा ॥ चैत्रशुक्रतृतीयायाम्रुपोषणपरायणः । महोपचारैः सम्पूच्य दुक्लाभरणादिभिः॥ रात्रौ जागरणं कृत्वा गीतनृत्यकथादिभिः। मातः कुमारीः सम्पूज्य द्वादशाच्छादनादिभिः ॥ सम्भोज्य परमान्नाचैदिन्वाडन्येभ्योडपि दाक्षणाम् ।

होमं कृत्वा विधानेन जातवेदसङ्ग्यूचा ॥ अष्टोत्तरज्ञताभिश्च तिळाज्याहुतिभिः प्रिये !। एकं गोपिथुनं दत्त्वा ब्राह्मणाय कुडुम्बिने ॥ श्रद्धया समलङ्कृत्य भूषणैद्धिं जदम्पती । भोजयित्वा महाहैंश्च पीयतां मङ्गलेश्वरी ॥ इति मन्त्रं समुचार्य्य प्रातः कृत्वाऽथ पारणम् । न दुर्भगत्वमामोति न दारिष्टां कदाचन ॥ न वै सन्तानविच्छित्ति भोगोच्छित्ति न जातुचित् । स्त्री वैथव्यं न चाप्नोति न ना योषिद्वियोगभाक् ॥ <mark>अपि वन्ध्या प्रसूचेत कुत्वैतन्मङ्गलाव्रतम् ।</mark> एतद्त्रतस्य करणात कुरूपत्वं न जातुचित् ॥ <mark>क्कुमारी विन्दतेऽत्यन्तं गुणरूप्रयुतं</mark> पतिम् । कुमारोऽपि त्रतं कृत्वा विन्दति स्त्रियम्रत्तमाम् ॥ मनोरथतृतीयायां यस्ते भक्तिं विधास्यति । तन्मनोरथसंसिद्धिभवत्री मदनुग्रहात् ॥ मनोरथतृतीया चैत्रशुक्कतृतीया । व्रतमकारस्तत्र<mark>ैवानुसन्धेयः।</mark> तथा, तत्रैव चित्रघण्टां प्रकृत्य-चैत्रशुक्तत्तीयायां कार्या यात्रा पयततः। महामहोत्सवः कार्य्यो निशि जागरणं तथा ॥ महापूजानकरणैश्चित्रघण्टां समर्च्य च । श्वणोति नान्तकस्येह घण्टां महिषकण्डगाम् ॥ तथा, राधशुक्रतृतीयायां स्नात्वा पैप्पिलिके इदे । उपोषणपरा भक्त्यः रात्रौ जागरणान्विताः ॥

## काशीपरिच्छेदे तिथियात्रायां चतुर्थीयात्रा । २८५

त्रिलोचनं पूजायित<mark>्वा पातः स्नात्वा तु तत्र वै ।</mark> पुनर्छिङ्गं सबभ्यच्ये दस्त्रा धर्मघटानपि ॥ पि<sup>0</sup>डान् सम्प्रक्षिपेयुश्च पितृनुहिश्य हर्षिताः। विधाय पारणं पश्चाच्छिवभ<mark>क्तजनैः सह ॥</mark> विस्रज्य पार्थिवं देहं <mark>तेन पुण्येन नोदिताः।</mark> भवन्ति देवि ! नियतं गणा मम पुरोगमाः ॥ राधो, वैशाखः । भाद्रकृष्णतृतीयायां विशालाक्षीयात्रा । काशीखण्डे. भाद्रकृष्णतृतीयायामुपोषणपरैर्नुभिः। कृत्वा जागरणं रात्रौ विशालाक्षीसमीपतः ॥ पातर्भोज्याः पयत्रेन चतुर्दश कुमारिकाः । अलङ्कता यथाशक्ति स्नगम्बरविभूषणैः ॥ विधाय पारणं पश्चान् पुत्रभृत्यसमन्त्रितैः । सम्यग्वाराणसीवासफलं लभ्येत कुम्भज ! ॥ तस्यां तिथौ महायात्रा काट्यां क्षेत्रानिवासिभिः। उपसर्गमशान्त्यर्थं निर्वाणकमलाप्तये ॥ निर्वाणकमला, मोक्षलक्ष्मीः। आदिवनकृष्णवृतीयायां ल-लितादेवीयात्रा तत्रैवोक्ता-

इषे कुष्णतृतीयायां लिलतां परिपूज्य वै । नारी वा पुरुषो वाऽपि लभते वाञ्चितं पदम् ॥ इति । इषे, आश्विने ।

अथ चतुर्थी ।

काशीखण्डे,

१ साम्नान्सदक्षिणान् देवि ! पितृनुद्दिश्य हर्षिताः । इति मु-द्वितकाशीखण्डे पाठः ।

कुर्यात्मतिचतुर्थीह यात्रां विघ्नेशितुः सदा । ब्राह्मणेभ्यस्तदुद्देशाद्देया वै मोदका मुदे ।। मतिचतुर्थि समर्चयन्तीत्यादि दुण्डिस्तोत्रे प्रागेव प्रतिपा-दितम् । माघग्रक्रचतुर्थ्यां दुण्डियात्रा च तत्रैव ।

तथा,

अङ्गारकचतुर्थ्या ये स्नात्वोत्तरवहाम्भसि ।
अभ्यच्याङ्गारकेशानं नमस्यन्ति नरोत्तमाः ॥
न तेषां ग्रहपीडा च कदाचित्कापि जायते ।
श्रावणभाद्रशुक्रचतुर्थ्या दुण्डियात्रेति शिष्टाः । माघशुक्रचतुर्थ्या ग्रुत्वनेक्षणिकापुजोपवासादिकं कार्यम् ।

लैक्ने तां पकृत्य--

माघमासे चतुर्थ्या तु तस्मिन् काले उपोषितः । अर्चियत्वा तु यो देवि ! जागरं तत्र कारयेत् ॥ तस्यद्धिंमत्कुलं देवि ! त्रैलोक्ये चातिदुर्लभम् । इति । सर्वासु कृष्णचतुर्थीषु मध्यमेश-कृत्तिवासः-करुणेश्वरया-त्रा चैत्रादिमासत्रयकृष्णचतुर्थीषु वा क्रमेण कार्येति शिष्टाः । अथ पश्चमी ।

तत्र श्रावणपासशुक्रपश्चम्यां कर्कोटकवापीसमीपस्थवासु-सुकिकुण्डे स्नात्वा वासुकिं प्रपूजयेत् ।

यः स्नातो नागपश्चम्यां कुण्डे वासुिकसंज्ञके ।
न तस्य विषसंसर्गो भवेत्सर्पसमुद्भवः ॥
कर्तव्या नागपश्चम्यां यात्रा वर्षासु तत्र वे ।
नागाः पसन्ना जायन्ते कुले तस्यापि सर्वदा ॥
इति काशीखण्डात् । इदानीं तस्यामेव तिथौ कर्कोटवापीयात्राव्यवहारः । सर्वकृष्णपश्चमीषु हिरण्यगभेश्वर –मोसद्वारे-

#### कार्रीपरिच्छेदे तिथियात्रायां षष्टी-सप्तमीयात्रा। २८७

इवरयात्रा चैत्रादिमासत्रयकुष्णपश्चमीषु वा क्रमेणेत्युक्तम्। अथषष्टी।

तत्र षष्ट्रचामर्कवारे लोलार्कयात्रेत्यादि प्रपश्चितम् । एवं रवियुक्तसर्वषष्ट्रचामेव सर्वसूर्ययात्रा ।

रविवारे रवेर्यात्रा षष्ठयां वा रविसंयुजि ।

इति शिष्टसङ्गृहीतवचनात् । मार्गशीर्षसप्तम्यां लोलार्कया-त्रा वार्षिकी । भाद्रपदशुक्रवष्ठयां लोलार्कयात्रेत्यपि वदन्ति । सर्वासु कृष्णषष्ठीषु वेत्युक्तमिति ।

अथ सप्तमी।

रिवसप्तम्यां सर्वस्यां रिवयात्रा महाफला । रिववारे रवेर्यात्रा षष्ठयां वा रिवसंयुजि । तथैव रिवसप्तम्यां सर्वविद्योपशान्तये ॥ इति वचनात् । मार्गरिवसप्तम्यां लोलार्कयात्रा आदित्यप्र-करणेऽभिहिता । माघशुक्रसप्तम्यां च ।

लोलार्के रथसप्तम्यां स्नात्वा गङ्गासिसङ्गमे । सप्तजन्मकृतैः पापैर्मको भवति तत्क्षणात् ॥ इतिवचनात्।माघशुक्ररविसप्तम्यां साम्बादित्ययात्रा तत्रैवोक्ता। तथाः

अगस्ते ! रथसप्तम्यां रिववारो यदाप्यते । तदा पादोदके तीर्थे आदिकेशवसिन्धी ॥ स्नात्वोषासि नरो मौनी केशवादित्यपूजनात् । सप्तजन्मार्जितात्पापान्मुक्तो भवति तत्क्षणात् ॥ यद्यज्जन्मकृतं पापं मया सप्तम्च जन्मम्च । तन्मे रोगं च शोकं च माकैरी इन्तु सप्तमी ॥

१ मकरसम्बन्धिनी माधीत्यर्थः।

प्तज्जन्मार्जितं पापं यच जन्मान्तरार्जितम् ।

मनोवाकायजं यच ज्ञाताज्ञाते च ये पुनः ॥

इति सप्तविधं पापं स्नानान्मे सप्तसाप्तिके ! ।

सप्तव्याधिसमायुक्तं हर माकि रि ! सप्तिमि ! ॥

पतन्मन्त्रत्रयं जप्त्वा स्नात्वा पादोदके नरः ।

केशवादित्यमालोक्य क्षणानिष्कलुषो भवेत् ॥

मौनीति पूजनपर्यन्तं मौनीत्यर्थः । स्नानितिकर्त्वव्यतामाह
यद्यदित्यादिना । सर्वासु कृष्णसप्तमीषूपशान्तेश—केदारेश—ब्रह्मे
श्रथाष्टमी ।

अथाष्टमी ।

सर्वास्त्रष्टभीषु भैरवयात्रा ।
अष्टम्यां च चतुर्द्दश्यां रिवभूमिजवासरे ।
यात्रां च भैरवीं कृत्वा नरः पापैः प्रमुच्यते ॥
इति वचनात् ।
अष्टम्यां च चतुर्द्दश्यां भौमवारे विशेषतः ।
सम्पूज्य सततं काश्यां दुर्गा दुर्गात्तिनाशिनीम् ॥
नवम्यामथ वाष्टम्यां चण्डीयात्रा शुभावहा ।
इति वचनात् सर्वासु अष्टमीषु दुर्गायात्रा कार्य्या । एवम्—
अष्टम्यां च चतुर्द्दश्यामीशानेशं यजन्ति ये ।
त एव कृद्धा विश्वेया इहामुत्राप्यसंशयम् ॥
इति वचनात् सर्वास्वष्टमीषु ईशानेशयात्रा ।
ये तु प्रत्यष्टमि जनास्तथा प्रतिचतुर्द्दिश्च ।
सिद्धयोगेश्वरीपीठे पूजियष्यन्ति भाविताः ॥

१ सप्त सप्तयस्तुरङ्गा यस्याः सा सप्तसप्तिका सौरी शक्तिरित्य-र्थः। तत्सम्बोधनम्।

अदृष्टक्षां सुभगां पिङ्गलां सर्वसिद्धिदाम् । भूपनैवेद्यदीपाद्यैस्तेषामाविभीविष्यति ॥ इतिवचनात् सर्वास्वष्टमीषु चन्द्रेश्वरसमीपस्था पिङ्गला पूज्या । आविभीविष्यति, दर्शनविषयीभविष्यतीत्यर्थः । असिसङ्गमसमीपस्थां स्वप्नेश्वरीमधिकृख—

अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां निश्चि वा दिवा ।
प्रयत्नतः समर्च्या सा काश्यां ज्ञानार्थिभिनेरैः ॥
इतिवचनात्सर्वाष्टम्यां स्वप्नेश्वरी पूज्या ।
प्रतिमासं सदाष्टम्यां चतुर्दश्यां च भाषिनि !॥
आयान्ति सर्वतिर्थानि दृष्टुं देवं त्रिविष्टपम् ॥
इतिवचनादष्टम्यां त्रिविष्टपेशयात्रा । त्रिविष्टपिस्तळोचनः ।
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां तीर्थानि सह सागरैः ।
पष्टिकोटिसहस्राणि मत्स्योदय्यां विश्चान्ते हि ॥

इतिवचनादष्टम्यां मत्स्योदरीयात्रापि । तीर्थानां प्रवेशः स्ना-नस्य महाफलत्वज्ञापनायोक्तः । अङ्गारकाष्टम्यामङ्गारकुण्डे स्ना-त्वा मङ्गलेशदर्शनं महाफलम् । एवम्-

गुरुपुष्यसिताष्ट्रम्यां व्यतीपातो यदा भवेत् । तदात्र श्राद्धकरणात् गयाकोटिगुणं भवेत् ॥ अत्र, ज्ञानवाप्यां शकरणात् । तेन तद्दिने ज्ञानवाप्यां श्राद्धं महाफलम् ।

चैत्राष्ट्रम्यां महायात्रां भवान्याः कारयेत् सुधीः । अष्टाधिकाः प्रकर्त्तव्याः ज्ञतकृत्वः प्रदक्षिणाः ।। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपवती मही । इति वचनात् चैत्रज्ञक्काष्ट्रम्यां भवानीयात्रा । ज्येष्ठे मासि सिताष्ट्रम्यां तत्र कार्यो महोत्सवः ।

कि जीव रहि

तत्र जागरणं कार्य्य सर्वसम्पत्समृद्धये ॥ उयेष्ठां गौरीं नमस्कृत्य ज्येष्ठवापीपरिष्छुता । सौभाग्यभाजनं भूयाद्योषा सौभाग्यभागपि ॥ इतिवचनात् ज्येष्ठसिताष्ट्रम्यां स्त्रीभिज्येष्ठागौरीयात्रा कार्य्या । ज्येष्ठा, ज्येष्ठेश्वरसमीपस्था गौरी। भाद्रश्रक्ठाष्ट्रम्यां सूर्य-

**फुण्डसमीपस्थम**हालक्ष्मीयात्रा ।

महालक्ष्म्यष्टमीं पाष्य तत्र यात्राकृतां नृणाम् । सम्पृजितेह विधिवत् पद्मा सद्म न मुश्रवित ॥ इतिवचनात् । महालक्ष्म्यष्टमी भाद्रशुक्काष्ट्रमी । तामष्ट्रमीमार्भ्याग्रिमकृष्णाष्ट्रमीपर्यन्तं छक्ष्मीत्रतमाचारादनु-तिष्ठनित ।

आदिवनशुक्काष्टम्यां भवानीयात्रा । कुर्याज्जागरणं रात्रौ महाष्टम्यां वती नरः। पातर्भवानीमभ्यच्ये पाष्तुयाद्वाञ्छतं फलम् ॥ इतिवचनात् । व्रती, उपवासी । मार्गशीर्षकृष्णाष्ट्रमी का-छाष्ट्रमीतित्रसिद्धां सा च कार्त्तिक्यव्यवहिताष्ट्रमी शिष्टाचारात् ।

मार्गशिर्षसिताष्ट्रम्यां कालभैरवसिन्धौ। <mark>उपोष्य जागरं कुर्वन् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥</mark> तथा,

कृत्वा च विविधां पूजां महासम्भाराविस्तरैः। नरो मार्गसिताष्ट्रम्यां वार्षिकं विष्ठग्रुत्स्जेत् ॥

इति वचनात्। अत्र तिथिद्वैथेऽस्तगामिन्यष्टमी ग्राह्मा सायंस-मये भैरवोत्पत्तेरिसाहुः। सर्वासु कृष्णाष्ट्रमीषु रूपभध्वजेश -धर्मे-श -लाइलीशयात्रा कार्या चैत्रादित्रयकुष्णसप्तमीषु वेत्युक्तम्।

# काज्ञीवरिच्छेदे तिथियात्रायां नवमीदशमीयात्रा । २९१

#### अथ नवमी।

नवस्यामथवाष्ट्रम्यां चण्डीयात्रा शुभावहा । इतिवचनात् सर्वनवमीषु चण्डीयात्रा प्रशस्ता । एवं कुलस्त-म्भयात्राऽपि ।

नवम्यां पश्चद्रयां च कुलस्तमभं समर्चयेत्। दुःखं रुद्रपिशाचत्वं न भवेत्तस्य पूजनात् ॥ इतिवचनात्। नवम्यामसिसङ्गमस्था स्वप्नेश्वरी च पूज्या । सर्वासु कृष्णनवमीषु उपशान्तशिव −वीरेश<mark>्वर −दृद्धकालेश्वराणां यात्रा कार्या क्रमेण</mark> चैत्रादिमासत्रयकुष्णनवमीषु वा इति ।

#### अथ द्शमी।

ब्रह्मवैवर्त्ते. ज्येष्ठस्य शुक्रदशमी संवत्सरमुखी समृता। तस्यां स्नानं प्रकुर्वीत दानं चैव विशेषतः ॥ यां काञ्चित्सरितं प्राप्य दद्याइभैतिलोदकम् । मुच्यते दशभिः पापैः सुमहापातकोपमैः ॥ हरते दश पापानि तस्पाइशहरा स्मृता। एषां स्नानदानतर्पणानां फलसम्बन्धे समुचये बोध्यते। न तु समुचितानां फलसम्बन्ध इति ।

भविष्योत्तरे. ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशमी इस्तसंयुता । इरते दश पापानि तस्माइशहरा स्मृता ॥ ज्येष्ठशुक्रदशम्यां तु तत्र भौपदिनं यदि । ज्ञेया हस्तर्भसंयुक्ता सर्वपापहरा तिथिः॥ भविष्ये,

**ब्येष्ठश्चक्रदशम्यां तु इस्तयागेन जान्ह्**वी ।

हरते दश पाषानि तस्माइशहरा स्मृता ।। तस्माज्ज्येष्ठदशम्यां तु कुजहस्तसमागमे । गङ्गा स्वर्गादपादृत्ता मर्त्यलोकमवातरत् ॥ शतजन्मकृतं पापं दश पापानि चैव हि । आदृणोत्यमयन्नेन तस्माइशहरा स्मृता ॥

यद्यपेतानि वचनानि ज्येष्ठशुक्कदशम्यामेव यत्र कापि गङ्गायाः स्नाने फलवत्तां बोधयन्ति तथापि काशिखण्डे द्विपञ्चाशद्ध्याये ज्येष्ठशुक्कमतिपदमारभ्य दशमीपर्यम्तं दशाश्वमेधे
स्नानमुक्तम् । तथाहि-

ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे प्राप्य प्रतिपदं तिथिम् । दशाक्वमेधिके स्नात्वा मुच्यते जन्मपातकैः ॥ ज्येष्ठशुक्कद्वितीयायां स्नात्वा रुद्रसरोवरे । जन्मद्वयकृतं पापं तत्क्षणादेव नक्ष्यति ॥ एवं सर्वासु तिथिषु क्रमस्नायी नरोत्तमः। आयुक्रपसद्वामि मतिजन्माघ्रमुत्स्जेत् ॥ तिथि दशहरां प्राप्य दशजन्माघह।रिणीम् । दशाक्वमेधिके स्नात्वा यामीं पक्ष्येन यातनाम् ॥ छिङ्गं दशाक्त्रमेधेशं दृष्ट्वा दशहरातिथौ । दशजन्मार्जितैः पापैस्त्यज्यते नात्र संश्वयः ॥ स्नातो दशहरायां यः पूजये छिङ्गमुत्तमम् । भत्या दशाक्वमेधेशं न तं गर्भदशा स्पृशेत् ॥ ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे स्नात्वा रुद्रसरे नरः। कुर्वन् वै वार्षिकीं यात्रां न विद्येराभिभूयते ॥ दशाक्वमेघावभृथैर्यत्फलं सम्यगाप्यते । दशाक्त्रमेधे तन्तूनं स्नात्वा दशहरातियौ ॥

## काशीपरिच्छेदै तिथियात्रायां दशहराविधिः। २९३

तथा, ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशाम्यां इस्तसंयुते । गङ्गातीरे तु पुरुषो नारी वा भक्तिभावतः ॥ निशायां जागरं कुर्याद्गङ्गां दशविधेईरे !। पुष्पैः सुगन्धेर्नेवेद्यैः फलैर्दशदशोन्मितैः ॥ प्रदीपैर्दशभिर्धूपैर्दशाङ्गेर्गरुडध्यज !। पूजयेच्छ्रद्धया धीमान् दशकृत्वो विधानतः ॥ साज्यांस्तिलान् क्षिपेत्तोये गङ्गायाः मस्तीर्दश । गुडसक्तुमयान् पिण्डान् दद्याच दश मन्त्रतः ॥ नमः शिवायै प्रथमं नारायण्ये पदं ततः। दशहराये पदामिति गङ्गाये मन्त्र एष वै ॥ स्वाहान्तः प्रणवादिश्च भवेद्विंशाक्षरो मनुः। पूजा दानं जपो होमोऽनेनैव मनुना स्मृतः ॥ हेम्रा रूप्येण वा शक्या गङ्गामूर्ति विधाय च । वस्नाच्छादितवऋस्य पूर्णकुम्भस्य चोपरि ॥ प्रतिष्ठाप्यार्चियेदेवीं पश्चामृतविशोधिताम् । चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च नदीनदिनिषेविताम् ॥ लावण्यामृतनिःस्यन्दसंशीलच्छालभञ्जिकाम् । पूर्णकुम्भसिताम्भोजवरदाभयसःकराम् ॥ ततो ध्वायेत्सुसौम्यास्यां चन्द्रायुतसमप्रभाम् । चामरैर्वीज्यमानां च क्वेतच्छत्राभिशोभिताम् ॥ सुधाष्ट्रावितभूपृष्ठां दिच्यगन्धानुलेपनाम् । त्रैलोक्यपूजितपदां देवर्षिभिरभिष्टुताम् ॥ ध्यात्वा समच्ये मन्त्रेण धूपदीपोपहारतः।

१ संशीलद्वात्रयष्टिकाम् इति मुद्रितकाशीखण्डे पाठः ।

मांच त्वांच विधि ब्रधं हिमवन्तं भगीरथम्॥ प्रतिपाग्रे सम्भ्यच्ये चन्द्नाक्षतनिर्धितान् । मां, शिवम् । स्वां, विष्णुम् । दशमस्यतिलान् दचाइशविषेभ्य आदरात् ॥ पलं च कुडवः प्रस्थ आहको द्रोण एव च। धान्यमानेन बोद्धव्याः क्रमशोऽमी चतुर्गुणाः ॥ <mark>मत्स्यकच्छपमण्डूकमकरादिजळेचरान् ।</mark> इंसकारण्डवबकचक्रटिष्टिभसारसान् ॥ यथाशक्ति स्वर्णद्धप्यताम्रिषिष्टविनिर्मितान् । अभ्यच्यं गम्यकुसुमैर्गङ्गायां प्रक्षिपेद्वती ॥ शक्तितारतम्येनैते पक्षाः। एवं कृत्वा विधानेन वित्तशाट्यविवर्जितः। उपवासी वश्यमाणैर्दश्रपापैः प्रमुच्यते ॥ अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः। परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम् ॥ पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः। असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम् ॥ परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसाऽनिष्टचिन्तनम् । वितथाभिनिवेशश्र मानसं त्रिविधं स्मृतस् ॥ एतैईशविधैः पापैदेशजन्मसमुद्भवैः। मुच्यते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं गदाधर !॥ उद्धरेत्ररकाद्वोराइश पूर्वीन द्शापरान्। वश्यमाणिमदं स्तोत्रं गङ्गाग्रे अद्या जपेत् ॥

१ पृष्ठेत्यिप पाठः । तदा च सौबर्णादिपात्रोपरि चन्द्नादिभिक्तिः बितामित्यर्थः ।

## काशीपरिच्छेदे तिथियात्रायां दशहरास्तोत्रम् । १५५

ओंनमः शिवाये गङ्गाये वरदाये नमो नमः ! नमस्ते विष्णुक्षिण्ये ब्रह्ममूर्से नमोऽस्तु ते ॥ नमस्ते रुद्ररूपिण्ये शाङ्कर्ये ते नमो नमः। सर्वदेवस्वरूपिण्ये नमो भेषजमूर्त्तये ॥ सर्वस्य सर्वव्याधीनां भिषक्श्रेष्ठ्ये नमोऽस्तु ते। स्थास्नुजङ्गमसम्भूताविषहन्त्रयै नमोऽस्तु ते ॥ संसारविषनाशिन्यै जीवनायै नमोऽस्तु ते। तापत्रितयसंहर्त्र्ये पाणेश्ये ते नमो नमः ॥ शान्तिसन्तानकारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्त्तये । सर्वसंशुद्धिकारिण्ये नमः पापारिमूर्त्तये ॥ श्रुक्तिमुक्तिमदायिनये भद्रदाये नमो नमः। भोगोपभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमोऽस्तु ते ॥ मन्दाकिन्ये नमस्तेऽस्तु स्वर्गदाये नमो नमः। नमस्त्रैलोक्यभूषायै क्षमावत्यै नमो नमः ॥ त्रिहुताश्चनसंस्थाये त्रिपथाये नमो नमः। नमस्त्रिशुक्कसंस्थायै तेजावत्यै नमो नमः॥ नन्दायै लिङ्गधारिण्ये सुधाधारात्मने नमः। नमस्ते विक्वमुख्यायै रेवत्यै ते नमो नमः॥ षृहत्यै ते नमस्तेऽस्तु छोकधात्र्यै नमोऽस्तु ते। नमस्ते विश्वमित्रायै नन्दिन्यै ते नमो नमः ॥ पृथ्व्ये शिवामृताये च सुरुषाये नमो नमः । परापरवाताळ्याये ताराये ते नमो नमः ॥ पाञ्चजालिकुन्तिन्यै आभिकायै नमोऽस्तु ते । शान्ताय च वरिष्ठाय वरदाय नमो नमः॥ उप्राये सुलमम्प्ये च सङ्घीविन्ये नमोऽस्तु ते ।

ब्रह्मिष्ठाये ब्रह्मदाये दुरितव्नये नमो नमः ॥ मणतार्तिमभाञ्जिन्यै जगन्मात्रे नमोऽस्तु ते । सर्वापत्मतिपक्षायै मङ्गलायै नमो नमः ॥ **श्वरणागतदीनार्त्त**परित्राणपरायणे !। सर्वस्यार्तिहरे ! देवि ! नारायणि ! नमो ऽस्तु ते ॥ निर्लेपाये दुर्गहन्त्रये दक्षाये ते नमा नमः । परापरपराये च गङ्गे निर्वाणदायिनि !॥ गङ्गे ! ममाग्रतो भूया गङ्गे मे तिष्ठ पृष्ठतः । गङ्गे ! मे पार्श्वयोरेथि गङ्गे ! त्वय्यस्तु मे स्थितिः। आदौ त्वमन्ते मध्ये च सर्व त्वं गाङ्गते ! शिवे ! ॥ त्वमेव मूलपकृतिस्त्वं पुमान् पर एव हि । गङ्गे ! त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यं नमः शिवे !॥ य इदं पठति स्तोत्रं शृणुयाच्क्रद्धयापि यः । दश्चा ग्रुच्यते पापैः कायवाक्चित्तसम्भवैः॥ रोगस्थो रोगतो मुच्योद्विपद्मश्च विपद्वतः। मुच्येत बन्धनाद्घद्धो भीतो भीतेः प्रमुच्यते ॥ सर्वान्कामानवामोति पेत्य च त्रिदिवं त्रजेत्। दिव्यं विमानमारुह्य दिव्यस्त्रीपरिवीजितः ॥ यहेऽपि लिखितं यस्य सदा तिष्ठति धारितम्। नाग्निचौरभयं तस्य न सर्पादिभयं कवित्॥ ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशमी हस्तसंयुता । संहरेत्रिविधं पापं बुधवारेण संयुता ॥ तस्यां द्शाम्यामेतच स्तोत्रं गङ्गाजले स्थितः। यः पठेइशकुत्वस्तु द्रिद्रो वापि चाक्षमः ॥ सोऽपि तत्फलमाम्रोति गङ्गां सम्पूज्य यत्नतः।

# काशीपरिच्छेदे तिथियात्रायामेकादशीयात्रा। २९७

पूर्वोक्तेन विधानेन यत्फलं सम्प्रकीर्तितम् ॥
यथा गौरी तथा गङ्गा तस्माद्गौर्यास्तु पूजने ।
यो विधिर्विहितः सम्यक् सोऽपि गङ्गापपूजने ॥
यथाऽहं त्वं तथा विष्णो यथा त्वं तु तथाह्यमा ॥
उमा यथा तथा गङ्गा चत्रूष्ं न भिद्यते ।
विष्णुरुद्रान्तरं चैव श्रीगौर्योरन्तरं तथा ॥
गङ्गागौर्यन्तरं चैव यो दूते सूद्धीस्तु सः ।
इति दश्रहरास्तोत्रं समाप्तम् ।

तथा.

ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां बुधहस्तयोः । गरानन्दे व्यतीपाते कन्याचन्द्रे हुषे रवौ ॥ दशयोगे नरः स्वात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

गराख्यं करणं, ज्येष्ठग्रुक्ठदशम्यां बुधहस्तयोरानन्दाख्यो योगो भवति तेन योगानां दश्चत्वसम्पत्तिः। स्नातुईर्षविशेष ए-वाऽऽनन्दस्तमादाय दश्चत्विमत्यन्ये। अस्यामेव तिथौ गङ्गेशः पू-जनीयः।

तिथौ दशहरायां च यो गङ्गेशं समर्चयेत् । तस्य जन्मसहस्रस्य पापं सङ्गीयते क्षणात् ॥ इति वचनात् । सर्वासु कृष्णदशमीषु ज्येष्ठेश-कामेश-वृषेशानां यात्रा चैत्रादिमासत्रयकृष्णदशमीषु वा ।

अधैकाद्द्यी।

सर्वेकादशीषु मुक्तिमण्डपगो विष्णुः पूज्यः । विशेषतस्तु भयनीबोधन्योरित्युक्तम् । कार्तिकशुक्कैकादशीमारभ्यापि पौ-णमासीपर्यन्तं पश्चनदे स्नानं महाफलम् । एकादशीं समासाद्य प्रबोधकरणीं मम । विन्दुतीर्थे कृतस्नानो रात्रौ जागरणान्वितः ॥
दीपान् प्रबोध्य बहुशो मामलङ्कृत्य शक्तितः ।
तौर्यत्रिकविनोदेन पुराणश्रवणादिभिः ॥
महामहोत्सनं कृत्वा यावत् पूर्णा तिथिभवेत् ।
तत्राश्रदानं बहुशः कृत्वा मत्प्रीतये नरः ॥
महापातकयुक्तोऽपि न विशेत्प्रमदोदरम् । इतिवचनात् ।
अथ खाद्शी ।

हानवापीं प्रकम्य काराखिण्डे, एकाद्र्यामुपोष्याय प्राक्षाति चुळुकत्रयम् । हृद्ये तस्य जायन्ते त्रीणि लिङ्गान्यसंशयम् ॥ उपोष्येत्यनेन द्वाद्रयां पातश्चुळुकपानियत्यवसीयते । यस्मिन् कस्मिन्निप पदोषे त्रिलोचनदर्शनं महाफलम् ।

क्षोणीं मदक्षिणीकृत्य यत्फलं सम्यगाप्यते।
मदोषे तत्फलं काश्यां सप्तकृत्वित्तलोचने॥ शतिवचनात्।
द्वादश्यां भिनमदोषे त्रिलोचनयात्रायां तत्फलमिति शिष्टाः।
अतः परन्तु संवेद्यं गङ्गावरणसङ्गमम्।
अवणद्वादशीयोगे बुधवारो यदा भवेत्॥
आदं कुर्याच यस्तत्र तिमन् तीर्थं यशस्विनि!।
तारियत्वा पितृन् सर्वान् विष्णुकोकं स गच्छिति॥
भविष्ये तु बुधाभावेऽपि यात्रोक्ता—
द्वादशी अवणोपेता यदा भवति भारत!।
सङ्गमे सरितां स्नात्वा जाह्वविस्नानजं फलम्॥
सोपवासः समाभोति नात्र कार्या विचारणा। इति।

सर्वासु कृष्णद्वादशीषु क्रमेण चैत्रादिपासत्रये वा शुक्रे-श-मणिकर्णीश -नन्दिकेशानां यात्रेति ।

## काशीपरिच्छेदे तिथिया०त्रयोदशी-चतुर्दशीया०। २९९

अथ त्रयोदशी।

यः मदोषे त्रयोद्द्यां शनिवासरसंयुजि ।
संस्नास्यति नरो धीमान् कामकुण्डे त्वदास्पदे ॥
त्वत्स्थापितं च कामेशं लिङ्गं द्रक्ष्यति मानवः ।
स वै कामकृताद्देशाद्यामीं नाष्ट्यति यातनाम् ॥
इति काशीखण्डात् शनित्रयोद्द्यां कामेशयात्रा । तथा
तदेव प्रकृत्य—

चैत्रशुक्तत्रयोदस्यां तत्र यात्रा च कामदा । इति । कृष्णत्रयोदसीमात्रे चैत्रादिमासत्रये वा व्याघ्रेशाविस्रक्ते-समहेस्वरयात्रा ।

अथ चतुईशी।

भातिचतुई शि उपवासं कृत्वा कृत्तिवासे क्वरे जागरणं प्रशस्तम् । वसामि कृत्तिवासे ऽहं सदा प्रतिचतुई शि । अत्र जागरणं कृत्वा चतुर्देक्यां न गर्भभाक् ॥ तथा,

माघक्रष्णचतुर्देश्यामुपोष्य निश्चि जाय्यात् । क्रित्तवासेश्चमभ्यच्ये यः स यायात् परां गतिम् ॥ इति । शिवरात्रिचतुर्देश्यामित्यर्थः । माघत्वं चात्र दर्शान्तमास-मतेन । एवमग्रेऽपि ।

सन्ति लिङ्गान्यंनैकानि पुण्येष्वायतनेषु च । आयान्ति तानि लिङ्गानि माघीं माप्य चतुईशीम् ॥ कृष्णायां माघभूतायामविम्रक्तेशजागरात् । सदा विगतनिद्रस्य योगिनो गतिभाग्भवेत् ॥ इति । आद्रीयुतचतुईश्यां रुद्रकुण्डे स्नानं महाफलम् । चतुईश्यां यदा योग आद्रीऋक्षेण संयुतः । तदा पुण्यतमे तस्मिन स्नानं तच महाफलम् ॥ चैत्रकृष्णचतुर्दश्यामुपोष्यामायां केदारकुण्डस्नातस्य तदुद्-कगण्डूषत्रयपानात् हृदये लिङ्गमुत्पद्यत इत्यप्युक्तम् । चै-त्रशुक्रचतुर्दश्यामुपोष्य पशुपतीश्वरे जागरणपूजादि कार्यम् । पशुपतीश्वरमुपक्रम्य---

तत्र चैत्रचतुर्देश्यां शुक्रायां श्रुवि मानवैः । कार्या यात्रा प्रयत्नेन रात्री जागरणं तथा ॥ पूजियत्वा पञ्जपतिमुषोषणपरायणाः । पशुपाशैर्न वध्यन्ते दर्शे विहितपारणाः ॥ इति वचनात् । वैशाखशुक्रचतुर्दश्यामोङ्कारयात्रा । राधशुक्रचतुर्दश्यामद्यापि क्षेत्रवासिनः। तत्र यात्रां प्रकुर्वन्तिं महोत्सवपुरःसराः ॥ तत्र जागरणं कृत्वा चतुर्देश्यामुपोषिताः। माप्तुवन्ति परं ज्ञानं यत्र कुत्रापि ते मृताः ॥ ब्रह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सर्वतः। तानि वैशाखभूतायामायान्त्योङ्कृतिदर्शने ॥ इति वचनात् । ज्येष्ठशुक्रचतुर्देश्यां ज्येष्ठविनायकयात्रा । श्रावणशुक्रचतु-र्द्भ्यां त्रिलोचनस्पीपस्थमहादेवोपरि पवित्रापेणं महाफलम् । कार्त्तिकशुक्रचर्तुद्दयां विद्वेश्वरेण स्वयमेव स्वं लिङ्गं महता सम्भारेण पूजितम् । अतस्तस्यां विश्वेशयात्रा महाफलेति सनत्कुमारसंहितायामुक्तम् ।

काद्याखण्डे, कार्त्तिकस्य चतुर्देश्यां विश्वेशं यो विलोकयेत् । स्नात्वा चोत्तरवाहिन्यां न तस्य पुनरागतिः ॥ इति । मार्गशुक्रचतुर्देश्यां पिशाचमोचनयात्रा । तत्प्रकृत्य-

## काशीपरिच्छेदे तिथियात्रायाममावास्यायात्रा। ३०१

मार्गशुक्तचतुर्देश्यां कपर्दोश्वरसिन्धों ।
स्नात्वान्यत्रापि मरणान्न पैशाच्यमवाप्तुयुः॥ इतिवचनात् ।
प्रामादिकाघलोपाय प्रतिभूतं विभोर्ग्रहम् ।
कुर्यात् प्रदक्षिणं नित्यं तत्कलमपिनहिषया ॥
इति पद्मपुराणात् प्रतिचतुर्दशि अन्तर्ग्रहयात्रा कार्या ।
पद्मपुराणे,
त्रिचतुर्दशिलङ्गानां भूते पृजापरो भवेत् ।
चतुर्दशानामपि च भूते भूतेऽचेको भवेत् ॥ इति ।
तथा कृष्णपक्षचतुर्दशीषु दुर्गासमीपस्थयोगिनीनां काशीखण्डोक्तविधिना पृजा कार्या । भौमचतुर्दश्यां यमेश्वरयात्रा ।
यमतीर्थे चतुर्दश्यां भरण्यां भौमवासरे ।
तर्पणं पिण्डदानं च कृत्वा पित्रनृणीभवेत् ॥ इतिवचनात् ।
फलशेषं प्रकृत्य—
तत्र भौमचतुर्दश्यां यस्तु यात्रां करिष्यति ।
अपिपातकयुक्तः स यमयात्रां न यास्यति ॥ इति ।

सर्वेक्रष्णचतुर्दशीषु चैत्रादिमासत्रयक्रष्णचतुर्दशीषु वा ज-म्बुकेश्वर-विश्वेश्वर-ज्योतीरूपेश्वराणां यात्रेति । अथामाचास्या ।

सोमवत्यमावास्यायां किष्ठधाराख्यतीर्थे श्राद्धं महाफलम् । कुहूसोमसमायोगे दत्तं श्राद्धिमहाक्षयम् । संवर्तकाले सम्माप्ते जलराशिजलान्यिष ॥ श्रीयन्ते न क्षयेत्तच श्राद्धं सोमकुहुकृतम् । अमासोमसमायोगे श्राद्धं यद्यत्र लभ्यते ॥ तीर्थे काषिल्धारेऽस्मिन् गयया पुष्करेण किम् । इति वचनात् । श्रानित्रयोदश्यामेकभक्तं कृत्वा चतुई- इयामुपोष्य सोमामायां चन्द्रक्षे स्नानसन्ध्याश्राद्धानि कृत्वा चन्द्रेशपूजनं ब्राह्मणभोजनं च कार्यामित्युक्तं काशीलण्डे । श्रावणामात्रास्यायां कपालमोचन-पापमोचन-कुलस्तम्भ-वै-तरणीसंज्ञकपश्चतीर्थीयात्रा कार्येतिशिष्टाः । कुलस्तम्भमादाय पश्चसङ्ख्यापूर्तिः । पितृकुण्डे पितृपक्षे प्रसदं यात्रा तद्भावे-ऽमावास्यायां वा । मातृकुण्डे प्रमाणं न पश्यामः । अमावा-स्यामात्रे वृषध्वजे श्राद्धं महाफलम् ।

सूर्येन्दुसङ्गमे येऽत्र पितृणां तृप्तिकामुकाः । ब्राह्मणान् भोजयिष्यान्ति तेषां श्राद्धमनन्तकम्॥इतिवचनात्। काद्गीखण्डे, भौमवारे यदा दर्शस्तदा यः श्राद्धदो नरः । केदारकुण्डमासाद्य गयाश्राद्धेन किं ततः ॥ इति ।

अथ पौर्णमासी।

सोमं पति शिववाक्यम् ।

स्थापितं यक्तिदं लिङ्गं मम चन्द्रेश्वराभिधम् ।
ततो हि लिङ्गे त्वत्रास्ति सोमेशोमाई रूपपृक् ॥
प्रतिमासं पश्चद्रश्यां शुक्कायां सर्वगोऽप्यहम् ।
अहोरात्रं विसण्यामि त्रैलोक्येश्वर्यसंयुतः ॥
ततोऽत्र पूर्णिमयां तु कृता स्वल्पापि सित्क्रया ।
जपहोमार्चनध्यानदानब्राह्मणपूजनम् ॥
जीर्णोद्धारादिकरणं नृत्यवाद्यादिकारणम् ।
ध्वजारोपणकर्मादि तपस्विप्रतितर्पणम् ॥
चन्द्रेश्वरे कृतं सर्वं तदानन्त्याय कल्पते ।
अस्यामेव पौर्णमास्यां चन्द्रेश्यात्रा चित्रायुक्तचैत्रपौर्ण-

मास्यामपि ।

तथा,

शुक्ठायां पश्चद्रयां यरचैत्र्यां कृत्वा महोत्सवम् ।

कृत्तिवासेर्वरे लिक्ने न स गर्भे प्रवेक्ष्यते ॥

अतंश्चेत्रपौर्णमास्यां कृत्तिवासेर्वरे महापूजोत्सवः कार्यः ।

तथा,

उदीच्यां भारभूतेशादाषाढीशं समर्चयन् ।

आषाढ्यां पश्चद्रयां वै न पापैः परितप्यते ॥

तथा,

नभस्यपश्चद्रयां च कुलस्तम्भं समर्चयेत् ।

दुःसं कद्रपिशाचत्वं न भवेत्तस्य पूजनात् ॥ इति ।

नवम्यां पश्चद्रयां चेति क्वित्पाठे पश्चद्शीमात्रे या
वेयमिति ।

#### अथ मास्यावा।

लैं के,
अतः परं प्रवक्ष्यामि यात्राकालं तु सर्वगे !।
चैत्रमासे तु देवैस्तु यात्रेयं च कृता थुभे !॥
तस्यैव कामकुण्डे तु स्नानपूजनतत्परैः।
वैश्वाखे दैत्यराजेस्तु यात्रेयं च कृता पुरा ॥
विमलेश्वरकुण्डे तु स्नानपूजनतत्परैः।
ज्येष्ठे मासे तु देवैस्तु यात्रेयं च कृता पुरा ॥
कद्रावासस्थकुण्डे तु स्नानपूजनतत्परैः।
आषाढे चापि गन्धर्वेयात्रेयं च कृता मम ॥
श्रियो देव्याश्च कुण्डस्थैः स्नानपूजनतत्परैः।
विद्याधरैस्तु यात्रेयं आवणे मासि तत्परैः॥
लक्ष्मीकुण्डस्य संस्थैश्च स्नानपूजनतत्परैः।

पितृभिश्वापि यात्रेयमाश्विने मासि तत्परैः ॥ कापिलहदसंस्थेश्च स्नानपूजनतत्परैः। ऋषिभिश्रापि यात्रेयं कार्त्तिके मासि तत्परैः ॥ मार्कण्डेयरुद्रस्थैश्च स्नानपुजनतत्परैः। विद्याधरैस्तु यात्रेयं मासि मार्गिशिरे कृता ॥ कपालमोचनस्यैश्व स्नानपूजनतत्परैः । गुह्यकैथैव यात्रेयं पुष्यमासे तु तत्परैः ॥ धनदेक्त्ररकुण्डस्थैः स्नानपूजनतत्परैः। यक्षेशैश्रापि यात्रेयं माघमासे च तत्परै: ॥ कोटितीर्थे तु संस्थेश्व स्नानपूजनतत्परैः। पिशाचैश्रेव यात्रेयं फाल्गुने मासि तत्परैः ॥ गोकर्णकुण्डसंस्थेश्च स्नानपूजनतत्परैः । पिशाचैश्र यदा तस्मिन् फाल्गुनस्य चतुर्दशी ॥ तेन सा प्रोच्यते देवी पैशाची नाम त्रिश्चता। अतः परं प्रवक्ष्यामि यात्रीयां निष्कृतिं पराम् ॥ उदकुम्भास्तु दातच्या मिष्टान्नेन समन्विताः। तेन देवि ! तदा प्राप्तं पूर्वोक्तफलमेव च ॥ इति । तथा, काइयां माघः प्रयागे यैने स्नातो मकरार्कगः। अरुणोदयमासाद्य तेषां निःश्रेयसं कुतः ॥ काश्युद्धवे पयागे च तपसि स्नान्ति मानवाः । द्शाक्वमेधजनितं फलं तेषां भवेद्धुवम् ॥ प्रयागपाधवं भत्वा प्रयागेशं च कामदम्। प्रयागे तपिस स्नात्वा येऽर्चयन्त्यन्वहं सदा ॥ धनधान्यसुतर्धीस्ते लब्ध्ता भोगान् मनोरमान्।

# काशीपरिच्छेदे आदित्यादिवारयात्रा। ३०५

शुक्तवेह परमानन्दं परं मोक्षमवाप्नुयुः ॥ इति ।
अथ वारयात्रा ।
माघे मासि रवेवीरे यात्रा सांवत्सरी भवेत् ।
अशोकैस्तत्र सम्पूज्य कुण्डे स्नात्वा विधानतः ॥
साम्बादित्यं नरो जातु न शोकैरिभभूयते ।
संवत्सरकृतात् पापाद्धहिभैवति तत्क्षणात् ॥
मधौ मासीतिपाठे चैत्रे । अत्राविशेषाद्वारचतुष्ट्येऽपि या-

त्रा । मङ्गलागौरीसमीपस्थमयुखादित्यमधिकृत्य — त्वदर्चनान्तृणां कश्चित्र व्याधिः सम्भविष्यति । भविष्यति न दारिद्यं रविवारे त्वदीक्षणात् ॥ इति । तथा,

द्यद्धादित्यं नमस्क्रत्य रवौ न दुर्गतिं लभेत्। इति रविमकरणे दर्शितम्।

तथा,

काइयां गङ्गासिसम्भेदे नामतोऽर्कविनायकः। दृष्टोऽर्कवासरे पुंभिः सर्वतापमज्ञान्तये॥ इति। एवं प्रत्यकेवारं लोलाकेदर्शनमपि दुःखापहमिति प्रागेव

दिशितम्।

तथा,
रिववारे रवेर्यात्रा षष्ट्यां वा रिवसंयुजि ।
तथैव रिवसप्तम्यां सर्विविद्योपशान्तये ॥
तथाऽष्टम्यां चतुर्देश्यां रिवभूमिजवासरे ।
यात्रां च भैरवीं कृत्वा नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ इति ।
श्रावणमासे रिवचतुष्ट्ये साम्बादित्यस्य यात्रेति वदन्ति ।
नवरात्रान्तर्गतरविवारे कृमिकुण्डस्य यात्रेत्यिष शिष्टाः । तथा

३९ भी दीर

षोषमासरिवचतुष्ट्ये वर्करीकुण्डयात्राऽनुदिते सूर्ये उत्तरार्क-कुण्डे स्नात्वा कार्येत्यप्याहुः । वर्करीम्रपक्रम्य — अन्वयाद्वर्ककुण्डेऽस्मिन् पुष्ये मासि रवेदिने । स्नातं त्वनुदिते सूर्य्ये शीतादक्षुब्धाचित्तया ॥ इत्यर्थवादोऽत्र मूलम् ।

अथ सोमवासरे।

काद्यीखण्डे,
ईश्चानतीर्थे यः स्नात्ना विशेषात् सोमवासरे।
सन्तर्प्य देवर्षिपितॄन् दस्त्वा दानं स्वशक्तितः॥
ततः समर्च्य श्रीलिङ्गं महासम्भाराविस्तरैः।
अत्रापि दस्ता स्त्रानर्थान् कृतकृत्यो भवेत्ररः॥ इति।
ईशानतीर्थं, ज्ञानवापी। श्रीलिङ्गं, विश्वेश्वरः। ईशानेशो
ज्ञानेशो वेत्यन्ये। श्रावणे सोमवारे केदारकुण्डे स्नात्वा केदारेज्ञोऽभ्यर्च्य इति शिष्टाः।

अथ भौमे।

भोमवारे सदा पूज्या देवी निगडभिक्तनी।
कृत्वैकभक्तं भत्वाऽत्र बन्दीमोक्षणकाम्यया॥
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां भौमवारे विशेषतः।
सम्पूज्या सततं काश्यां दुर्गा दुर्गाित्तं हारिणी॥
तथा,
भौमे भैरवयात्रा तु कर्त्तव्या पापहारिणी। इति।
श्रावणभौमचतुष्ट्ये कामाख्यायात्रेत्याचारः। केवलबुधे
यात्रा न श्रूयते।

अथ बृहस्पती । बृहस्पतीयरं लिङ्गं रुद्रकुण्डाच पश्चिमे । गुरुपुष्यसमायोगे दृष्टा दिव्यां स्रभेद्गिरम् ॥ इति । अथ शुक्रे ।

आवर्ष पित शुकाय कृष्क्रवतपरायणाः।
त्विद्दिने शुक्रक्रपे तु कृतसर्वोदकिक्रियाः॥
शुक्रेशमर्विष्यिन्ति शृणु तेपां तु यत्फलम्।
अवन्ध्यशुक्रास्ते मर्त्याः पुत्रवन्तोऽभिरेतसः।
पुंस्त्वसौभाग्यसम्पन्ना भविष्यन्ति न संशयः॥
व्यपेतिविद्यास्ते सर्वे जनाः स्युः सुख्ववासिनः।
इति द्त्वा वरान् देवस्तत्र लिङ्गे लयं ययौ॥ इति।
अथ श्रानौ।

शनैश्चरेश्वरं देवं वाराणस्यां छुशोभनम् । दृष्ट्वा वाधा न जायेत शनिवारे तदर्चनात् ॥ इति ।

इति नानालिङ्गयात्रा समाप्ता । उक्तं च लेङ्गे नानालिङ्गानि प्रकृत्य—— उद्देशमात्रं कथितं मया तुभ्यं वरानने ! । न शक्यो विस्तरो वक्तुं वर्षकोटिशतैरिष ॥ इति ।

अथ काद्यां नानातीर्थानि।

काशीखण्डे,
दुर्गाकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वदुर्गार्तिहारिणीम् ।
दुर्गा सम्पूज्य विधिवन्नवजन्मायमुत्स्रजेत् ॥
सा दुर्गा शक्तिभिः सार्द्ध काशीं रक्षति सर्वतः ।
ताः प्रयत्नेन सम्पूज्याः कालरात्रिमुखा नव ॥
रक्षानि क्षेत्रमेतद्दै तथान्या नव शक्तयः ।
उपसर्गसहस्रेभ्यस्ता वै दिग्देवताः क्रमात् ॥
श्वतनेत्रा सहस्रास्या तथायुत्युजा परा ।

अश्वारूढा गजास्या च त्वरिता शक्वाहिनी ॥ विश्वा सौभाग्यगौरी च सृष्टाः माच्यादिमध्यतः । एता यत्नेन सम्यूज्याः क्षेत्ररक्षणदेवताः ॥ तथा, सर्वेषामेव तीर्थानां स्नानाद्यत्याप्यते फलम् । तत्फलं सम्यगाप्येत नरैर्गङ्गासिसङ्गमे ॥ इति । ब्रह्मवैवर्त्ते,

#### देव्युवाच ।

सप्त पुर्य्यः काशिकायां सन्ति शङ्कर ! शङ्कराः । श्रुतास्त्वत्तो महादेव तासां ख्यातानि मे वद ॥ <mark>यात्रादिनानि च बूहि फलं तासां विम्रक्तिदम् ।</mark> ततः शिवेनोक्तम्--शृणु पार्वति ! वक्ष्यामि यद्गोप्यं मम सर्वदा । यत्र या पुः सम्रुद्दिष्टा काइयां तत्र वदामि ताम् ॥ शङ्खोद्धारभदेशे तु द्वारका परिकीर्त्तिता । बिन्दुमाधवपार्द्वस्था विष्णुकाञ्चीति विश्वता ॥ **उत्तरार्कादुत्तरतो मथुरा वरणावाधिः** । अयोध्या वायुकोणे तु सोमेक्वरसमीपतः ॥ यत्र रामेश्वरं लिङ्गं वसेत्सीतापतिः स्वयम् । विभीषणादिभिर्यत्र राक्षसैर्वानरैरपि ॥ स्थापितान्ययुतं सार्द्धे लिङ्गानि परितः पृथक्। असिसम्भेदकोणे तु गङ्गाद्दारं प्रकीर्तितम् ॥ ष्टदकालात्पुरोभागे कृत्तिवासेक्वरावधि । <mark>महाकालुपुरी ज्ञेया खवन्ती सर्वपापहृत् ॥</mark> एताः काक्यां पुरः पूर्व देवैर्वह्यादिभिः विवे !।

कृताः मकाशिता काशी जनित्री भोगमोक्षयोः ॥
प्राद्यहुतौ द्वारवती तथा मोक्षकरी शुभा ।
श्वरत्काले विष्णुकाश्वी गन्तव्या मत्यहं बुधैः ॥
मथुरा वसन्तसमये गन्तव्या भक्तिवार्धेनी ।
अयोध्या ग्रीष्मकाले तु तापत्रयविनाशिनी ॥
अवन्तिका हिमत्तौं तु महाजाङ्यनिवारिणी ।
मायापुरी तु शिशिरे रजोगुणविनाशिनी ॥

काश्याःसर्वा निःस्रताःसृष्टिकाले काश्यामेताः स्थितिकाले वसन्ति। काश्यां लीनाः सर्वसंहारकाले ज्ञातन्यास्ता ग्रुक्तिपुर्यो भवानि ! ॥

माद्यहुतौ इति श्रावणेऽप्याचारात् कर्कसङ्क्रान्तिदिने शङ्कोद्धारयात्रा । काश्चीमादाय पुरां सप्तत्वं बोध्यम् । सिंहबृह-स्पतौ प्रत्यहं गोदावरीकुण्डे यात्रा प्रथमदिने वा ।

अथ पञ्चतीर्थी।
काद्मीखण्डे,
सन्त्यनेकानि पुण्यानि त्वयोक्तान्यल्पशः पुनः।
तत्रापि नितरां श्रेष्ठा पञ्चतीर्थी नृषाकृज ! ॥
यस्यां स्नात्वा नरो भूयो गर्भवासं न संस्मरेत् ॥
प्रथमं चासिसम्भेदं तीर्थानां प्रवर्रं परम्।
ततो दशाश्वमेधारुयं सर्वतीर्थनिषेवितम् ॥
ततः पादोदकं तीर्थमादिकेशवसित्रधो ।
ततः पञ्चनदं पुण्यं स्नानमात्राद्योघहृत् ॥
एतेषामपि तीर्थानां चतुर्णामपि सत्तम ! ।
पञ्चमं मणिकर्ण्यारुयं मनोऽवयवशुद्धिदम् ॥
पञ्चतीर्थ्यां नरः स्नात्वा न देहं पाञ्चभौतिकम् ।
यक्काति जातुचित् काश्यां पञ्चास्यो वाऽभिजायते ॥ इति ।

यदि देहग्रहणं तदा पश्चास्यः शिव एव जायते । चन्द्रार्छ-मौलयः सर्वे इत्यादिवचनैश्चेदं स्पष्टीकृतं प्रागेव । अथ कपालमोचनम् ।

कल्पतरी लेक्के,
कपालमोचनं नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ।
कपालं पतितं तत्र स्नातस्य मम सुन्दिर ! ॥
तिस्मन् स्नातो वरारोहे ! ब्रह्महत्यां व्यपोहित ।
कपालेक्वरनामा तु तिस्मिस्तीर्थे व्यवस्थितः ॥
अक्वमेधमवामोति दर्शनात्तस्य सुन्दिरि ! ।
तस्यव चोत्तरे पार्के तीर्थं त्रेलोक्यविश्वतम् ॥
तत्र स्नात्वा वरारोहे ! ऋणेर्स्कतो भवेत्ररः ।
ऋणमोचनकं नाम विख्यातं श्विव सुन्दिरि ! ॥
त्रीणि लिङ्गानि तत्रैव तिष्ठन्ति मम सुन्दिरि ! ॥
त्रीणि लिङ्गानि तत्रैव तिष्ठन्ति मम सुन्दिरि ! ॥
बह्मपुराणे कपालमोचनं प्रकृत्य—
तिस्पर्तीर्थे तु ये गत्वा पिण्डदानेन वै पितृन् ।
श्रादेश्व प्रीणियिष्यन्ति तेषां लोकाक्षया दिवि ॥ इति ।
लेके

कोटीक्वरस्य देवस्य आग्नेय्यां दिशि संस्थितः। क्षम्यानस्तम्भसंज्ञोऽयं विख्यातः स्नप्तिष्ठितः॥ मानवास्तत्र पात्यन्ते इह यैर्दुष्कृतं कृतम्। तत्र स्तम्भे सदा देवि! अहं तिष्ठामि भामिनि!॥ अत्र गत्वा तु यः पूजां महादेवि! करिष्यति। सर्वपापविनिर्भक्तो गच्छेच परमां गतिम्॥ इति। समुद्रकृषं मकुत्य— चतुःसमुद्रे स्नानेन यत्फलं लभते नरः।
तत्फलं सकलं तस्य उदकस्पर्शनाच्छुभे !॥
कर्कोटवापीमधिकृत्य चोक्तम्—
इन्द्रेश्वराद्दक्षिणतो वापी कर्कोटकस्य च।
तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा कर्कोटकेश्वरम्॥
नागानां चाधिपत्यं तु लभते नात्र संशयः। इति।
अथ दण्डखातः।

दण्डखातं प्रकृत्य-तत्र स्नाने कृते देव ! कृतकृत्यो भवेत्ररः । दण्डखाते नरः स्नात्वा तर्पयित्वा स्वकान् पितृन् ॥ नरकस्थास्तु ये देवि ! पितृलोके वसन्ति ते । पिशाचत्वं गता ये च नराः पापेन कर्मणा ॥ तथा पिण्डपदानेन देहस्योद्धरणं स्मृतम् । दण्डखाते नरः स्नात्वा किंभूयः परिशोचति ॥ इति । लें के, जम्बुकोऽत्र हतो दैत्यो मयातो जम्बुकेश्वरः। तमेनं मां तत्र दृष्टा सर्वान् कामानवाप्नुयात् ॥ काशीखण्डे, कपर्दीनाम गणपः शम्भोरत्यन्तवल्लभः। पित्रीशादुत्तरे भागे लिङ्गं संस्थाप्य शाम्भवम् ॥ कुण्डं चखान तस्याग्रे विमलोदकसंज्ञकम् । यस्य तोयस्य संस्पर्शाद्विपलो जायते नरः ॥ इत्याचिभिधाय, पिशाचमोचनं तीर्थमद्यारभ्य ममारूयया । अन्येषामपि पैशाच्यमिदं स्नानाद्धरिष्यति ॥

अस्मिस्तीर्थे महापुण्ये ये स्नास्यन्तीह मानवाः ।
पिण्डांश्च निर्विषिष्यन्ति सन्ध्यातर्पणपूर्वकम् ॥
देवात्पैशाच्यमापन्नास्तेषां पितृषितामहाः ।
तेऽपि पैशाच्यमुतसृज्य यास्यन्ति परमां गतिम् ॥
ममाख्ययेति । इदं तु तद्वगाहननिर्मुक्तपैशाच्यस्य कस्यचित् पिशाचस्य वचनम् ।

तथा, पिशाचमोचने स्नात्वा कपहींशं प्रणम्य च । कृत्वा तत्रात्रदानं च नरोऽन्यत्रापि निर्भयः ॥ इति । अथ गङ्का ।

काक्रीखण्डे,
कामपदानि तीर्थानि त्रैलोक्ये यानि कानिचित्।
तानि सर्वाणि सेवन्ते काक्र्यामुक्तरवाहिनीम् ॥
स्वःसिन्धुः सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी ।
काक्र्यां विशेषतो विष्णो ! यत्र चोक्तरवाहिनी ॥
गायन्ति गाथामेतां वै देविषिपितरो गणाः ।
अपि हग्गोचरो नः स्यात्काक्र्यामुक्तरवाहिनी ॥
यत्रत्यामृतसन्तृशास्तापत्रयविवर्जिताः ।
स्याम त्वमृतमेवाद्धा विक्वनाथमसादतः ॥
गङ्गैव केवला मुक्तै निर्णाता परितो हरे ! ।
आविमुक्ते विशेषण ममाधिष्ठानगौरवात् ॥
तथा तन्त्रैव,
एतानि यानि लिङ्गानि तथा कुण्डानि येऽन्धवः ।
या वाष्यस्तानि सर्वाणि श्रद्धयानि मनीषिभिः ॥
एतेषां दर्शनात् स्नानात्फलमत्रोत्तरात्रस्म् ॥ इति ।

#### काञी० काञ्यादिमरणस्य मुक्तिहेतुत्वविचारः। ३९३

अन्धवः कूपाः ।

इति नानातीर्थयात्रा समाप्ता।

इदं त्ववधयम् । काक्यादिमरणान्मुक्तिरित्यत्र प्रयोजकत्वे पश्चमी । तज्जन्यादात्मज्ञानादेव मोक्षोत्पत्तेः । ज्ञानेन विना
मिध्याज्ञाननिष्टत्तेरसम्भवात् । "अत्र हि जन्तोः माणेषूत्कममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे" इतिश्चतेश्च । यत्तु काक्यां
देहावसाने रुद्रोपदेशश्चतेरस्तु ज्ञानापेक्षा न तु सर्वत्र । प्रयागमरणादौ विनैवात्मसाक्षात्कारमपवर्गोद्यात् । अत एव प्रयागमधिकृत्य-

कालिदासोऽप्याह,

समुद्रपत्न्योजिलसिन्नपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् ।
तत्त्वाववोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः॥इति।
ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा । इतिवचनात्,
वाराणस्यां विमुच्यन्ते तारकज्ञानभाविताः ।
विना ज्ञानं प्रयागेऽस्मिन् मुच्यन्ते सर्वजन्तवः ॥
इति पद्मपुराणाचेति ।

तदसत् । विना ज्ञानं मिध्याज्ञाननिष्टत्तेरसम्भवात् । लोकेऽपि "स्थाणुः"इतिविश्रमस्य तद्विपरीतविषयिणा विशेषदर्शनजन्मना "पुरुष" इति ज्ञानेन निष्टत्तिः । तद्विपरीतविषयस्य तु प्राचीनसंस्कारस्य पुरुष इतिज्ञानेन तस्प्रस्तेन वा संस्कारेणेत्यन्यदेतदिति । प्रकृते च देहात्मसम्भेदावगाहिनो मिध्याज्ञानस्य तद्वासनायाश्च तत्त्वज्ञानादेव निष्टत्तिः ।
ननु यथा प्राग्भवीयसंस्काराणां मरणादेव निष्टत्तिस्तथाऽत्रापि
प्रयागमरणमेव मिध्याज्ञानवासनां निवत्यतु कि ज्ञानेन ।
अत एव न सर्वो जातिस्मर इति । कस्य चित्तु तत्स्मरणं

फलबलेन कचित् संस्कारे कस्यचिन्मरणस्य नाशकत्वाकल्यनात् इति चेत्, मरणस्य मिध्याज्ञानवासनानाशकत्वासम्भवात् । अन्यथा देशान्तरमरणादि तन्नाशापत्तेः । एवमपि हि
पूर्वपूर्वभवसम्भवस्य पुण्यपापपुञ्जस्य प्रक्षयासम्भवात् । निह प्रयागमरणोत्तरं भोगः स्मर्थते येन स एव तिन्नवर्तकः स्यात् ।
न च प्रयागमरणस्य पूर्वोपचिते पुण्यपापे प्रक्षिणोतीतिवनतुं
युक्तम् । प्रयागमरणस्य तत्रोहेतुत्वात् । तेन विनापि भोगादिना
पुण्यपापनिष्ठत्तेः । अथ तिन्नवर्त्यतावच्छेदकं वैजात्यं कल्प्यमिति चेत्, न । पुण्यत्वादिना सङ्करात् । अथ यागदानादिजन्यतावच्छेदिकानां पुण्यत्वादिन्याप्यजातीनामपि व्याप्यानि
नानैव तिन्नवर्त्यतावच्छेदकानि वैजासानि, एवं वधवन्धनादिजन्यतावच्छेदकपापत्वव्याप्यजातीनागपि व्याप्यानि कानि चित्
कल्प्यन्त इति चेत्, न । नानाविधयागजन्येषु अपूर्वेषु मणिकनकरजतगवाक्वादिदानजन्येषु चानन्तवैजात्यकल्पने गौरवात् ।
तत्त्वज्ञानस्य तु धर्मोधर्मनाशकतायाः श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वात् ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिविख्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ इत्यभिधानात् । असूत्रयच्च—

भगवान् बाद्रायणः, तद्दिशम उत्तरपूर्वीघयोरक्लेपि वाक्षेत्र वाक्षेत्र वाक्षेत्र व्याप्त विद्यान्त व्याप्त विद्यान्त व्याप्त विद्यान्त व्याप्त विद्यान्त व्याप्त विद्यान्त व्याप्त विद्यान्त विद्यान्त विद्यान्त विद्यान्त विद्यान्त विद्यान व

#### काशीपरिच्छेदे तारकोपदेशविषये विचारः। ३१५

क्षतिः । काम्यप्रयागीयमरणिवषयाणि वा । किश्च "तमेव वि-दित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय''इतिश्चतिविरो-धादपि तत्त्वज्ञानं विना कृतस्य प्रयागमरणस्य न निर्वाहकत्वप् ।

ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते प्रयागमरणेन वा ।

इत्यादिवाक्यानां का गतिरितिचेत्। या गतिः मौहपतापस्य
सर्वत्र सावहितस्य राजचक्रविचां ऽहितमनुमन्त्रयतां मन्त्रिणामिति । न हि स्मृतेरन्यथात्वाभिया श्रुतेरन्यथात्वं वर्णायेतुम्रुचितम् । प्रयागमरणस्तुत्यर्थं वा ज्ञानसमकक्षतया तत्कीर्चनम् ।
"विना ज्ञानं प्रयागेऽस्मिन्" इतिवाक्यस्यापि चिरकालाद्रस्नैरन्तर्यसेवितयोगविधिसमासादितताद्दशज्ञानं विनेत्यर्थः । प्रयागेऽप्युपदेशः श्रूयते —

काशिकण्डे, यज्वनां पुनरावृत्तिर्न प्रयागार्द्रवर्ष्मणाम् । यत्र स्थितः स्वयं साक्षाच्छ्लटङ्को महेश्वरः ॥ तत्राप्लुतानां जन्तूनां मोक्षमार्गीपदेशकः । इति । एवं च सिद्धं प्रयागमरणस्यापि तस्वज्ञानं विना न निर्वा-

णनिर्माणहेतुत्वमिति ।

इदं तु विचार्यते । किं काशीमरणमाक्काल एव गिरीशोपदेश उत मरणोत्तरं विशिष्टशरीरपिरग्रहे सतीति । अत्र केचित्—
प्रायणपाक्काल एव तदुपदेशः । ननु तदानीं विविधव्याधिवेदनाविदीर्यमाणमर्भणां कथमुपदेशोपलम्भः कथं वा तदुपदिष्टार्थविज्ञानमितिचेत् , यथा धनज्जयशरनिकरपहारजर्जरकलेवरस्य भागीरथीर्गभसम्भूतेः शन्तनुतनुजन्मनो भगवत्पाणिपाथोजपत्रस्पर्शनिरस्तसमस्तसन्तापस्य निखलश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणार्थसार्थस्कुः संस्तथेहापि भगवतो भवानीपतेः कुपालेशनि-

र्मृलितनिखिलक्केशस्य तदुपदिष्टार्थज्ञानेन निर्वाणसम्पत्तिरिति । अत एव—

मात्स्ये,
अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्म्मसु ।
वायुना प्रेर्यपाणानां स्मृतिर्नेवोपपद्यते ॥
इत्यभिधायअविस्रक्ते त्वन्तकाले भक्तानामीक्ष्यरः स्वयम् ।
कर्मभिः प्रेर्यमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति ॥

ईश्वरमेरितो याति दुष्मापमकृतात्मिभः।
इत्यभिहितम्। अत्र तुश्चदेन क्षेत्रान्तरापेक्षया विशेष उकः। नतु चाण्डालादीनामनिधंकारिणां कथमुपदेशः कथं वा
ततोऽपवर्ग इति। मैतम्। तपःमभावेण विश्वामित्रदेह इत श्रीविश्वनाथानुग्रहमिहिन्ना तत्रैत्र द्विजत्वसम्भवात्। नतु प्रायणोचरं विशिष्टशरीरान्तरपरिग्रहेणोपदेशोपपत्तौ किमनया कष्टकल्पनयेतिचेत्, "अत्र हि जन्तोः प्राणेषुत्क्रममाणेषु रुद्धस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे"इत्यादिश्चितिमुपालभस्त्र किमन्येनोपालब्धेन।
यतो जन्तुमात्रश्रवणात् कीटपतङ्गादीनामप्युपदेशान्मुक्तिरित्यास्थीयते। अत एव—

काद्गीखण्डे, दीक्षितो वा दिवाकीिंतः पण्डितो वाष्यपण्डितः । तुल्यास्ते मोक्षदीक्षायां सम्प्राप्य मणिकणिकाम् ॥ ददामि जन्तुमात्राय सर्वस्वं चिरसञ्चितम् । इत्यत्र जन्तुमात्रमुक्तमित्याहुः ।

अन्ये तु काशीमरणोत्तरं विशिष्टशरीरपरिग्रहेण ब्रह्मज्ञा-नान्युक्तिः। न हि काशीमरणं साक्षात्तद्धेतुः किन्तु तत्त्वज्ञानप-

## काशीपरिच्छेदे तारकोपदेशविषये विचारः। ३१७

तिबन्धकाधर्मविनाशेन तत्त्वज्ञानमुत्पाद्य । न च मरणात् पूर्वमुप-देशार्थज्ञाने तत् सम्भवति । तदुक्तम्-

वार्त्तिकाचार्यैः,

पृथृदकादौ मरणं तद्प्यत्यन्तशुद्धिकृत् । इति ।

अत्र चादिपदात् काश्यादिसङ्गहः । नन्वेवम् "अत्र हि ज-न्तोः प्राणेषुत्क्रममाणेषु" इत्यादिश्चतेः "सुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे" इत्या-देश्च विरोधो दुष्परिहर इतिचेत्, न ।

अधर्मिष्ठस्य तत्क्षेत्रे यातनान्ते दिशेन्मतिम्।

इतिवचनिवरोधस्य त्वयाऽपि दुष्परिहरत्वात् । अथ यातनान्तवरिरेऽपि माणोत्क्रमेण ग्रुमूर्णुत्वसम्भवानानुपप-तिस्तिहिं मरणोत्तरोपात्तिविशिष्टवरिरस्यापि ग्रुमूर्णुत्वादिसम्भ-वानानुपपत्तिरिति श्रद्दशिथाः । अत एव चाण्डाळादीनाम-धिकारे न कष्टकल्पनापि पागुक्तत्यवधेयम् । शुद्रस्य वेदश्रगण-निषेधः स्मर्ध्यते च-"अथास्य वेदग्रुपश्चण्वतस्त्रपूजतुभ्यां श्रोत्र-प्रपूरणम्"इति-"पद्यं ह वा एतच्छ्पशानं यच्छ्द्रस्तस्माच्छ्द्र-समीपे नाध्यतव्यम्"इति। अथानिषेध एतदितिरिक्तपर इति चेत्, न। असङ्कोचेनोक्तरीत्योपपत्तौ सङ्कोचकल्पनाया अन्याय्यत्वात्। नजु काशीपरणेनान्तःकरणशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानग्रुत्पाद्यत इति न युक्तं शुद्धान्तःकरणानामेव काशीमरणसम्भवात्। तदुक्तम्—

ब्राह्मे,

अनेकजन्मसंसिद्धान् वर्जियित्वा महाम्रुनीन् । नान्येषां मरणं तत्र यच्छत्यन्यो विभीषणात् ॥ इति, मैवम् । अनेकजन्मकृतकर्पणा काशीमरणप्रातिबन्धकाध-र्मिनिरासे सित काशीमरणमुत्पद्यते इति तदाशयात् । काशीम-

१ पाद्युक्तं चरणसञ्चरणशालीत्यर्थः ।

रणेन तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकाधर्मनिष्टत्तौ तत्त्वज्ञानोत्पत्तिरित्यत्र तस्याविरोधित्वात् । किश्च । सर्वेषां पाणिनां पायणपाकाले नोपदेशादिसम्भवः । बिथराणामगृहीतपदपदार्थसङ्केतानां चाण्डा-लाण्डजादीनां पदार्थस्परणाभावेन शाब्दबोधाभावात् । न च प्रमथनाथप्रभावसमुद्बुद्धपाग्भवसम्भववासनावज्ञात्तदिति वाच्य-म् । तथापि कृमिकीटादीनां दक्षिणकर्णे उपदेशासम्भवात् । <mark>न हि बारीस्यत्किञ्चिच्छिद्रमेव श्रोत्रं, घाणादेरपि तथात्वापत्तेः।</mark> नच शब्दग्राहकेन्द्रियमेव श्रोत्रं तच कीटादीनामपीति वाच्यम् । तथापि तत्र दक्षिणत्वासम्भवात्। न चैवं शरीरान्तरे यद्यपदे-शस्तदा जन्तुमात्रस्य कीटपतङ्गादेर्ध्वीक्तरुक्ता विरुध्येतेति वा-च्यम् । तेषामेवात्मनां शरीरान्तरपरिग्रहेण मोक्षोत्पत्तेरविकल्छ-स्वात् । तस्माच्छरीरान्तरपरिग्रहे तत्रैवोपदेशः । नच तच्छरीरे-ऽपि कथमधिकारः। ''यातनान्ते दिशेन्मातिम्''इति वचनेन रुद्र-पिशाचशरीर इव तत्रापि तत्सम्भवात्। तदुपर्य्यपि बादरायणः सम्भवात्(अ० १ पा० ३। स्० २६) इति व्याससूत्रे निष्टाङ्कत-मेतदिति पाहुः।

विप्रादीनां त्रयाणां वर्णानां पद्पदार्थज्ञानवतां प्रायणकाः काले उपदेशः अन्येषां प्रायणोत्तरमित्यन्ये ।

अथ काशीप्रवेशदिनकृत्यम्।

वाराणस्यां लोचनगोचरीकृतायां यानं त्याज्यम् । पञ्चक्रोक्ष्यात्र सीमानं प्राप्य देवो जनार्दनः । वैनतेयादवारु करे धृत्वा ध्रुवं ततः ॥ मणिकण्या परिस्नाय विक्वेशमाभिपूज्य च। इति काशीखण्डे विष्णुयात्रायां दर्शनात् । तथाच व्यासः,

निशामय महाभाग ! लोमहर्षण ! वचिम ते । यथा प्रथमतो यात्रा कर्त्तच्या यात्रिकैर्सुदा ॥ सचैलमादौ स्नात्वा तु चक्रपुष्करिणीजले । सन्तर्प्य पितृदेवांश्च अन्यानपि जलार्थिनः ॥ आदित्यं द्रौपदीं विष्णुं दण्डपाणि महेक्वरम् । नमस्क्रत्य ततो गच्छेद् द्रष्टुं हुण्डिविनायकम् ॥ ज्ञानवापीम्रपस्पृश्य नान्दिकेशं ततो ब्रजेत्। तारकेशं ततो ऽभ्यच्यं महाका छेश्वरं ततः ॥ ततः पुनर्दण्डपाणिमिसेषा पश्चतीर्थिका । ततो वैश्वेश्वरी यात्रा कार्या सर्वार्थिसिद्धिदा ॥ इति ।

त्रयहं पञ्चरात्रं वा वसेत्। "त्रयहं पञ्चरात्रं वा वसेत्"इति देवलोक्तेः । एतदावश्यकम् । अन्यां यात्रां यथाशक्ति कुर्यात् ।

तद्यं प्रयोगः । क्षेत्रं दृष्ट्वा यानं विहाय प्रणम्य ओमद्ये-ह्यादिसर्वेपापविम्रक्तिकामो ऽविम्रक्तपवेशमहं करिष्य इति स-क्कल्प्य प्रविशेत्। ततो मणिकणिकां गत्वा सचैलं स्नात्वा मुण्ड-नं विधाय मुण्डनापायत्यनिष्टत्तये मज्जनं विधाय ओमद्येत्याः दि दशाक्त्रमेधजन्यफलसमफलपाप्तिकामो माणिकर्णिकायां स्ना-नमहं करिष्य इति सङ्कल्प्य स्नात्वा सन्ध्यातर्पणतीर्थश्राद्धानि विधाय ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति दस्वा आदित्यं द्रौपदीं वि-ष्णुं दण्डवाणि महेरवरं च मणम्य दुण्टिनभ्यचर्य ज्ञानवापीमु-पस्पृक्ष्य नन्दिकेशतारकेशमहाकालेशान् क्रमेणाभ्यर्च्य पुनर्द-ण्डपाणि नत्वा श्रीविद्वेश्वरमभ्यर्चयेत्। तत्र च यथाकथश्चि-

१ अप्रायत्यमञ्जूचित्वम् ।

द्विश्वेश्वरपूजायाः सहस्रहेमकमलपूजाजन्यफलसमं फलं, पन्ध्रामृतादिघाटतमहापूजायां तु पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिः फलं, त्रिरात्रवासे सर्वेपापक्षयः, मासवासे तु सम्यक्चीर्णदिन्यपान् श्चपतव्रतफलसमफलिति।

काशीखण्डे,

मानसान्यपि भौमानि नानातीर्थादिकानि च। इत्यादिकमभिधाय—

एतानि यानि तीर्थानि काशीप्राप्तिकराणि च । इति । तत्र यथाश्चत एवार्थः । अथ वा एतानि स्नानादिना स्वर्गोदिवत् काशीप्राप्तिमपि जनयन्तीत्यर्थे इति ।

इति श्रीमत्सकलसामन्तचक्रचृडामणिमरीचिमञ्जरीनीरा-जितचरणकमल—

श्रीमन्महाराज।धिराजपतापरुद्रतनुज-श्रीमन्महाराजमधुकरसाहसूनुश्रीमन्महाराजाधिराजचतुरु-द्धिवलयवसुन्धराहृदयपुण्डरीकविकासदिनकर-

श्रीवीरसिंहोद्योजितश्रीहंसपण्डितात्मजश्रीपरग्रुरामिश्रस्नु-सकलविद्यापारावारपारीणधुरीणजगदारिद्यमहागजपारीन्द्र-विद्वज्जनजीवातुश्रीमन्मित्रमिश्रकृते

वीरमित्रोदयनिवन्धे तीर्थमकाशे काशीपरिच्छेदः समाप्तः।

## अथ प्रयागमाहात्म्यम् ।

तत्र श्रातिः, पितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्छता-सो दिवमुत्पतन्ति । ये वै तन्त्रां विस्रजन्ति धीरास्ते जनासो ऽमृतत्वं भजन्ते ॥ इति ।

महाभारते आरण्यकपूर्वणि पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम् । ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागमृषिसंस्तुतम् । यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीव्वराः ॥ लोकपालाश्च सिद्धाश्च नियताः पितरस्तथा। सनत्कुमारप्रमुखास्तथैव च महर्षयः ॥ अङ्गिरःप्रमुखाञ्चैव तथा ब्रह्मपयोऽपरे । तथा नागाः सुपर्णांश्र सिद्धाश्रक्रधरास्तथा ॥ सरितः सागराश्चैव गन्धर्वाप्सरसस्तथा । हरिश्च भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्कृतः ॥ तत्र त्रीण्यग्रिकुण्डानि तेषां मध्ये तु जाहवी। प्रयागाद्भिनिष्कान्ता सर्वेतीर्थपुरस्कृता ॥ तपनस्य सुता तत्र त्रिषु लोकेषु विश्रुता । यमुना गङ्गया सार्द्ध सङ्गता लोकभाविनी ॥ गङ्गायम्रनयोर्भध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम् । प्रयागं जवनस्यान्तम्रुपस्थमृषयो विदुः ॥ मयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतराबुभौ। तीर्थ भोगवती चैव वेदी मोक्ता मजापतेः ॥ तत्र वेदाश्र यज्ञाश्र मूर्त्तिमन्तो युधिष्ठिर !। मजापतिमुपासन्त ऋषयश्च महात्रताः ॥ यजन्ते ऋतुभिईवांस्तथा चक्रधरा नृपाः। ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत!॥

४१ ती ली

प्रयागं सर्वतीर्थेभ्यः प्रवदन्त्यधिकं विभो !। श्रवणात्तस्य तीर्थस्य नामसङ्कीर्तनादपि ॥ मृत्तिकालम्भनाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते । तत्राभिषेकं यः कुर्यात् सङ्गमे संशितव्रतः ॥ पुण्यं सुमहदाप्रोति राजसूया इवमेषयोः। एषा यजनभूमिहिं देवानामिप सन्कृता ॥ द्तं तत्र स्वल्पमिष महद्भवति भारत !। न वेदवचनात्तात ! न लोकवचनादिष ॥ मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति। दश्तीर्थसहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथाऽपराः ॥ तेषां साम्निध्यमत्रैव कीर्त्तितं कुरुनन्दन !। <mark>चातुर्विद्ये च यत्रपुण्यं यत्पुण्यं सत्यवादिषु ॥</mark> स्नात एव तदामोति गङ्गायमुनसङ्गमे । घौम्यतीर्थयात्रायाम्, पवित्रमृषिभिर्जुष्टं पुण्यं पावनमुत्तमम् । गङ्गायमुनयोवीर ! सङ्गमं लोकविश्रुतम् ॥ यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः। प्रयागिमतिविख्यातं तस्माद्धारतसत्तम ! ॥ इति । मत्स्यपुराणे, भगवन् ! श्रोतुमिच्छामि पूर्वकल्पे यथास्थितम् । ब्रह्मणा देवमुख्येन यथावत्काथितं मुने ! ॥ कथं प्रयागे गमनं नराणां तत्र की हक्षाम् । मृतानां का गतिस्तत्र स्नातानां चैव किं फलम् ॥ ये वसन्ति मयागे तु बूहि तेषां च किं फलम्। एतन्मे सर्वमाख्याहि परं कौतृहळं हि मे।।

मार्कण्डेय उवाच । कथयिष्यामि ते वत्स ! यच्छेष्ठं तत्र यत्फलम् । पुरा ऋषीणां विषाणां कथ्यमानं मया श्रुतम् ॥ आ प्रयागं प्रातिष्ठानाद्यत्पुरो वासुकेईदात् । कम्बलाश्वतरौ नागौ नागाच बहुमूलकात् ॥ एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ तत्र ब्रह्मादयो देवा रक्षां कुर्वन्ति सङ्गताः। अन्ये च बहबस्तीर्थाः सर्वपापहराः शुभाः ॥ न शक्याः कथितुं राजन् ! बहुवर्षशतैरपि । सङ्क्षेपण पवस्यामि प्रयागस्य तु कीर्त्तनम् ॥ षष्टिर्धनुःसहस्राणि यानि रक्षन्ति जाह्वीम् । यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहनः॥ प्रयागं तु विशेषेण स्वयं रक्षति वासवः । मण्डलं रक्षति हरिदेंवतैः सह सङ्गतः ॥ तं वटं रक्षति सदा ग्लूलपाणिर्महेश्वरः। स्थानं रक्षन्ति वै देवाः सर्वपापहरं शुभम् ॥ अधर्मेणावृतो लोको नैव गच्छति तत्पदम्। अल्पमल्पतरं पापं यदा तस्य नराधिप !॥ प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति सङ्घयम् । दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसङ्कीर्तनादिष ॥ मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्पग्रुच्यते । पश्च कुण्डानि राजेन्द्र ! येषां मध्ये तु जाह्नवी ॥ मयागस्य प्रवेशात्तु पापं नश्यति तत्क्षणात् । तथा,

सत्यवादी जितक्रोधो अहिंसापरमास्थितः। धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोत्राह्मणहिते रतः ॥ गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्विषात् । मनसा चिन्तितान् कामांस्तांश्च प्रामोति पुष्कलान् ॥ ततो गत्वा प्रयागं तु सर्वादेवाभिरक्षितम् । ब्रह्मचारी वसेन्मासं पितृन्देवांश्र तर्पयेत् ॥ ईप्सितान् लभते कामान् यत्र यत्राभिजायते । तपनस्य सुता देवी त्रिषु छोकेषु विश्रुता ॥ समागता महाभागा यम्रना यत्र निम्नगा । यत्र सन्निहितो नित्यं साक्षादेवो महेश्वरः ॥ दुष्पापं मानुषैः पुण्यं प्रयागं तु युधिष्ठिर !। देवदानवगन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ तत्रोपस्पृक्ष्य राजेन्द्र ! स्वर्गलोकमुपासते । तथा, श्रुणु राजन् ! प्रयागस्य माहात्म्यं पुनरेव हि । नैमिषं पुष्करं चैव गोतीर्थं सिन्धुसागरम् ॥ गया च धेतुकं चैव गङ्गासागरमेव च। एते चान्ये च बहवो ये च पुण्याः शिलोचयाः ॥ द्श तीर्थसहस्राणि त्रिंशत्कोट्यस्तथाऽपराः। प्रयागे संस्थिता नित्यमेवमाहुर्मनीषिणः ॥ त्रीणि चाप्यामिकुण्डानि तेषां मध्ये तु जाह्रवी । मयागादभिनिष्कान्ता सर्वतीर्थपुरस्कृता ॥ तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता । यम्रुना गङ्गया सार्द्धं सङ्गता लोकपावनी ॥ गङ्गायमुनयोर्षध्ये पृथिव्या जवनं समृतम् ।

प्रयागं राजशार्द् शिक्तां नाहीन्त षोडशीम् ॥
तिस्नः कोट्योऽर्द् कोटी च तीर्थानां वायुरव्रतीत् ।
दिवि युव्यन्तिरक्षे च तत्सर्व जाह्नवी स्मृता ॥
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ ।
भोगवत्यथ या चैषा वेदिरेषा प्रजापतेः ॥
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर ! ।
प्रजापतिग्रुपासन्तं ऋष्यश्च तपोधनाः ॥
यजन्ते क्रतुभिर्देवांस्तथा चक्रधरा नृपाः ।
ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत ! ॥
प्रभावात्सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं प्रभो !। इति ।
प्रभावात्सर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं प्रभो !। इति ।
प्रणीति । एकं प्रयागनगरे, द्वितीयं प्रतिष्ठाननगरे, तृतीयं
ययुनादक्षिणेऽलकंनगरे । कुण्डानि कूषा इत्पर्थः ।

कौर्में,

यत्र गङ्गा महाभागा बहुतीर्थसमागता ।
सिद्धित्रंत्रं हि तज्ज्ञेयं नात्र कार्य्या विचारणा ॥
सितौ तार्यते मन्यीत्रागांस्तार्यतेऽप्यथः ।
दिवि तार्यते देवांस्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥
तथा तत्रैव,
सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिष्ठ स्थानेषु दुर्लभा ।
गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ इति ।
काद्याखण्डे,
यज्वनां पुनराद्यत्तिने प्रयागाद्विष्मणाम् ।
यत्र स्थितः स्वयं साक्षाच्छ्लटङ्को महेश्वरः ॥
तत्राप्छतानां जन्तूनां मोक्षमार्गापदेशकः ।
तत्राक्षयवटोऽप्यस्ति सप्तपाताल्यमूल्यान् ॥

प्रस्थेऽपि यमारु मृकण्डुतनयोऽवसत् । हिरण्यगर्भो विज्ञेयः स साक्षाद्भटरूपधृक् ॥ तत्समीपे दिजान् भत्त्वा सम्भोज्याक्षयपुण्यभाक् । यत्र स्वभापतिः साक्षाद्भेकुण्डादेत्य मानवान् ॥ श्रीमाधवस्वरूपेण नयेद्विष्णोः एरं पदम् ।

अत्र केचित्— सर्वत्रादिमं तीर्थमुह्दिय यात्रा कार्या । आन्तराछिकानि तीर्थानि पासङ्गिकानि । तथा च पाच्यैः प्रया-गमुद्दियैव यात्रा कार्या । गया काशी च तेषां पासङ्गिकी । तत्र चार्द्धफलम् ।

अर्द्धं तीर्थफलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति ।

इतिवचनात् । एवं दाक्षिणात्येर्गयामुद्दिश्य यात्रा कार्या काश्यादिकं प्रासिक्षकिमित्याहुः । तत्र प्रमाणं न पश्यामः । न हि वलदेवयुधिष्ठिरादीनामतिवहुलतीर्थयात्रायां किश्चिदंकं मुख्यमासीदित्यत्र साधकमुपलभामहे । तस्माद्येर्वहूनि ती-र्थानि गन्तव्यानि तैः "तीर्थयात्रामहं करिष्ये" इत्येव सङ्कल्पनी यम् । यद्वा प्राच्येर्गयामुद्दिश्य यात्रा कार्य्या तत्रागत्य काशी-मुद्दिश्य । एवमन्यत्रापि । एतेनानेकगृहदाहादिनिमित्तकक्षामव-त्यादिष्टेरस्तु तन्त्रता नैमित्तिकत्वात् , नित्यनैमित्तिकयोर्हि सा हष्टा, काम्यानां तु युगपत्मसक्तेरभावात् कथं सा स्यात् , न्यूना-तिरिक्तमार्गगमनरूपतया पकृतेऽसम्भवाचेत्यपास्तम् । काम्येऽपि युगाद्यश्राद्धादौ एकस्मिन् ब्राह्मणे पितृपितामहादिश्राद्धतन्त्रद-र्शनात् । "अर्घ्येऽक्षय्योदके चैव"इत्यादिनाऽन्नदानेऽपि तन्त्र-तासिद्धेः । काम्यदर्शेऽपि पयोयागे तन्त्रेणानुष्टानदर्शनात् । गयाप्राप्तिस्वरूपयोग्यगमनस्येव काशीमाप्तिस्वरूपयोग्यत्वाच । नं हि तन्मार्गगमनसमये गयां गच्छतीति न व्यवहार इति ।

अथ प्रयागज्ञब्दार्थनिर्वचनम् । भारते. यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः। त्रयागमिति विख्यातं तस्माद्धारतसत्तम ॥ इति । अनेन प्रकृष्टो यागो यत्र तत् प्रयागिमिति लब्धम्। एवं च क्षेत्रादिपदसामानाधिकरण्ये प्रयागशब्दस्य नपुंसकत्वं तीर्थरा-जादिपदसामानाधिकरण्ये तु पुंस्त्वम् ।

ब्राह्मे, प्रकृष्टत्वात् प्रयागोऽसौ प्राधान्याद्राजशब्दवान् । इति । अथ प्रयागादिपरिमाणम्।

मात्स्ये, आ प्रयागं प्रतिष्ठानाद्यत्पुरो वासुकेईदात्। कम्बलाश्वतरौ नागौ नागाच बहुमूलकात् ॥ एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्वतम् । इति ।

आ प्रतिष्ठानात् प्रयागमित्यन्वयः । एवम् आकम्बलाइवत-रौ नागौ इत्यायू हाम्। गङ्गापूर्वक्रूले प्रतिष्ठानं नाम नगरं त-त्रैव सामुद्रो नाम कूपः स एव मतिष्ठानशब्देनात्र लक्ष्यते ।

पूर्वपाइर्वे तु गङ्गायास्त्रिषु लोकेषु भारत !। कूपं चैव तु सामुद्रं प्रतिष्ठानं च विश्वतम् ॥

इति मात्स्यात् । एवं च गङ्गापूर्वतः सामुद्रक्र्पः, दक्षिणे बहुमूलकः, पश्चिमे कम्बलाक्वतरों, उत्तरस्यां वासुकिहद इति दिशामवधयः। अनेन क्रमेण कोणसूत्रं साधियत्वा चतुरस्रं प्र-यागक्षेत्रं ज्ञातव्यमिति वदान्ति । परे तु दक्षिणे कम्बलाइवतरौ ।

कम्बलाक्वतरौ नागौ यम्रनादक्षिणे तटे।

इति कल्पतरुखितिमत्स्यपुराणादिति । याम्रुने चोत्तरे कूले प्रयागस्य तु दक्षिणे । ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थं तत्परमं स्मृतम् ॥

इति वचनाद्यमुनोत्तरक्र्छपर्यन्तं प्रयागदक्षिणसीमेति । प्रयागस्तु ब्रह्मयूपोपलक्षितप्रदेश इति वदतां प्रामाणिकानामपी-दशक्षेत्र एव तात्पर्यम् । प्रयागमण्डलं तु पञ्चयोजनपरिमितम् ।

पश्चयोजनविस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम् । इतिमात्स्यान् । एवं च ब्रह्मयूपमवधीकृत्य सार्द्धयोजन-द्वयमिते सुत्रे चतुर्दिक्षु भ्रामिते वर्त्तुलं प्रयागमण्डलं ज्ञेयम्। प्रयागन्याप्त्या विंशतिषजुःपमाणा वेणी ।

माघः सितासिते विष ! राजसूयैः समी भवेत् । धनुर्विश्वतिविस्तीर्णसितनीलाम्बुसङ्गमे ॥

इति पाद्मात् । इदं क्षेत्रतीर एव अवध्यन्तराकथनात् । एवं च वेणीव्यापकं प्रयागं तद्यापकं प्रयागमण्डलं तन्मते । कल्पतरुकारैस्तु एतद्वाक्यस्यालिखनात् स्मितासितसङ्गममात्रं वेणीति तन्मते गम्यते ।

## अथ प्रयागस्मरगाफलम्।

मात्स्ये, देशस्थो यदि वाऽरण्ये विदेशे यदि वा गृहे। प्रयागं स्परमाणोऽपि यस्तु प्राणान् परित्यजेत्॥ ब्रह्मछोकमवामोति वदन्ति ऋषिपुङ्गवाः। स्कान्दे,

बहु वाल्पतरं वापि पापं यस्य नराधिप !। प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति सङ्ख्यम् ॥ इति । अथ प्रयागगमन महिमा।

कीर्में,
प्रयागगमनं श्रेष्ठं नराणां पापकर्मणाम् ।
तत्र देवो महादेवो रुद्रो विश्वामरेश्वरः ॥
सहास्ते भगवान् ब्रह्मा स्वयम्भूरिप दैवतैः ।
तथा,
पश्चयोजनविस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम् ।
प्रवेशात्तस्य तद्भूमावश्वमेथः पदे पदे ॥ इति ।
अथ प्रयागदर्शननामकीर्त्तनमृत्तिकालम्भनानां फलम् ।
मात्स्ये,
दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसङ्कीर्त्तनादिप ।
मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्ममुच्यते ॥ इति ।
अथ प्रयागवासफलम् ।

तत्रैव, प्रयागमनुगच्छेद्वा वसते वापि यो नरः। सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स गच्छति॥ इति। अथ मासवासफलम्।

तत्रेव,
ततो गत्वा प्रयागं तु सर्वदेवाभिरिक्षतम् ।
ब्रह्मचारी वसेन्मासं पितृत देवांश्व तर्पयेत् ॥
ईिप्सतान् छभते कामान् यत्र यत्राभिजायते । इति ।
अयं तु मासः सावनः किश्वदेव ग्राह्मः ।
स्कान्दे,
ब्रह्महत्यादिपापानां प्रायिश्वत्ताचिकीर्षुणा ।
सेन्यं सितासितं तीर्थं प्रकृष्टं जगतीतले ॥ इति ।
इदमात्यन्तिकवासपरमिति यदन्ति ।

अथ सितासितस्नानफलम् । पद्मपुराणे,

कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र तत्रावगाहिनः ।
तस्माहरागुणा प्रोक्ता यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥
तस्मादरागुणा प्रोक्ता काश्यामुत्तरवाहिनी ।
काश्याः शतगुणा प्रोक्ता गङ्गायमुनसङ्गमे ॥
सहस्रगुणिता सापि भवेत् पश्चिमवाहिनी ।
सा राजन् ! दर्शनादेव ब्रह्महत्यापहारिणी ॥
पश्चिमाभिमुखी गङ्गा कालिन्या सह सङ्गता ।
हन्ति कल्पकृतं पापं सा माघे नृप ! दुर्ल्घभा ॥
अमृतं कथ्यते राजन् ! सा वेणी भुवि कीर्तिता ।
तस्यां माघे मुह्त्ते तु देवानामिष दुर्ल्घभम् ॥
मुह्त्तेपदादेकदिनस्नाने माघे इदमेव फलं वोध्यम् ।
तथा,

पृथिन्यां यानि तीर्थानि पुर्यः सन्तीह याः पुनः ।
स्नातुमायान्ति ता वेण्यां माघे मासि नराधिप ! ॥
ब्रह्मविष्णुमहादेवा स्ट्रादित्यमरुद्भणाः ।
गन्धर्वलोकपालाश्च यक्षिक्करगुह्मकाः ॥
आणिमादिगुणोपेता ये चान्ये तस्वद्धिनः ।
ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मीः शची मेथाऽदिती रतिः ॥
सर्वास्ता देवपत्न्यश्च तथा नागाङ्गना नृप ! ।
घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा ॥
गणाश्चाप्सरसां सर्वे पिनृणां च गणास्तथा ।
स्नातुमायान्ति ते सर्वे माघे वेण्यां नराधिप ! ॥
कृते युगे स्वरूपेण कलौ प्रच्छन्नरूपिणः ।

सर्वतीर्थानि कृष्णानि पापिनां सङ्गदोषतः ॥ भवन्ति शुक्कवर्णानि भयागे माघमज्जनात् । तथा, मकरस्थे रवौ माघे गोविन्दाच्युत ! माधव !

मकरस्थे रवी पाघे गोविन्दाच्युत ! माधव !। स्नानेनानेन मे देव ! यथोक्तफलदो भव ॥ इमं मन्त्रं समुचार्य स्नायान्मौनं समाश्रितः। वासुदेवं हरिं कृष्णं माधवं च स्मरेत्पुनः ॥ तप्तेन वारिणा स्नानं यहेहे क्रियते नरैः। षडब्देन फल्लं तद्धि मकरस्थे दिवाकरे ॥ बहिःस्नानं तु वाप्यादौ द्वादशाब्दफलं स्मृतम्। तडागे द्विगुणं राजन् ? नद्यादौ तु चतुर्गुणम् ॥ द्शधा देवखाते तु शतधा तु महानदी । शतं चतुर्गुणं राजनः ! महानद्यास्तु सङ्गये ॥ सहस्रगुणितं सर्वं तत्फलं मकरे रवौ । गङ्गायां स्नानमात्रेण छभते मातुषो नृप !।। गङ्गां येऽत्रावगाहन्ते माघे मासि नराधिप !। चतुर्युगसदस्रं ते न पतन्ति सुराख्यात् !॥ वातेन गुणितं माघे सहस्रं राजसत्तम!। निर्दिष्टमृषिभिः स्नानं गङ्गायम्रनसङ्गमे।। पापौघभूरिभारस्य दाहदेशं प्रजापतिः। प्रयागं विद्धे भूप ! प्रजानां च हिते रतः ॥ सुनास्थानामिदं सम्यक् सितासितजलं किल। पाणकपपश्चनां हि ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ सितासिता तु या धारा सरस्वत्या विदर्भिता। तन्यार्गे ब्रह्मकोकस्य सृष्टिकर्ता संसर्ज वै ॥

तथा, ज्ञानकन्मानसे माघस्तस्वमोक्षफलपदः। हिमवत्पृष्ठतीर्थेषु सर्वपापप्रणाञ्चनः ॥ इन्द्रलोकपदो माघो निर्दिष्टो वेदवादिभिः। सर्वकामपदो माघो मोक्षदो बदरीवने ॥ पापहा दुःखहारी च सर्वकामफलपदः। रुद्रलोकपदो माघो नार्मदः पापनाशनः ॥ सारस्वतोऽघौघध्वंसी ब्रह्मलोकफलस्तथा । विज्ञालकुलदो माघो विद्यालायां द्विजोत्तम ?॥ पापेन्धनद्वाबिस्तु गर्भहेतुक्षयावहः। विष्णुलोकाय मोक्षाय जाह्वयः परिकीर्त्तितः ॥ सरयूर्गण्डकी सिन्धुश्रन्द्रभागा च कौशिकी । तापी गोदावरी भीमा पयोष्णी कृतकौशिकी ॥ कावेरी तुङ्गभद्रा च याश्रान्याश्र समुद्रगाः । तासु स्नायी नरो याति स्वर्गछोकं विकिल्बिषः ॥ नैमिषे विष्णुसारूप्यं पुष्करे ब्रह्मणोऽन्तिकम् । आखण्डलस्य छोको हि कुरुक्षेत्रे च साध्यते ॥ माघो देवहदे विष ! योगसिद्धिफलपदः । प्रभासे मकरादित्ये स्नातो रुद्रगणी भवेत ॥ देवकात् देवतादेहो नरो भवति माघतः। माघस्नानेन भोवित ! गोमत्यां न पुनर्भवः ॥ हेमकूटमहाकाल ओङ्कारे हापरे तथा। नीलकण्ठाम्बुदे माघादुद्रलोके महीयते ॥ सर्वासां सरितां वित्र ! सम्छवो मकरे रवौ । स्नानेम सर्वेकामानामवाप्तिर्जायते नृप 📙 ॥

याघस्तत्राप्यते धन्यैः प्रयागे द्विजसत्तम !। अपुनर्भवदं तत्र सितासितजलं यतः॥ गापनित देवाः सततं दिविष्ठा याघः प्रयागे किल नो भविष्यति। स्नाता नरा यत्र न गर्भवेदनां पश्यन्ति तिष्ठन्ति च विष्णुसिन्निधौ ॥ तथा. तीर्थेर्वतेद्विनतपोभिरध्वरैः सार्द्धं विधात्रा तुलया घृतः पुरा । माघः प्रयागश्च तयोर्द्वयोरभूत् माघो गरीयांश्र तयोक्च सोऽधिकः ॥ वाताम्बुपणीशनदेहशोषणै-स्तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः। योगैश्र संयान्ति नराश्च यां गतिं स्नाता हि ये माकरभास्करोदये॥ तीर्थे प्रयागे सुरासिन्धुयोगे तेषां गृहद्वारमळङ्करोति । भृङ्गावली कुञ्जरकर्णताहिता ये राजस्यान्नरमेथयज्ञतः॥ स्नानात्फलं सम्पद्दाति चाखिलं पापानि सर्वाणि विलुप्य छीलया। तथा समयमात्रे, चतुर्वेदिषु यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैत्र हि । स्नात एव समामोति गङ्गायम्बनसङ्गमे ॥ सितासिते तु यो मज्जेदिप पापशताष्ट्रतः ।

मकरस्थे रवी माघे न स गर्भेषु मज्जति।। दुर्जया वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। मयागे दह्यते सा तु माघे मासि नराधिप !।। तेषु तेषु च लोकेषु भुक्त्वा भोगाननेकवाः। पश्चाचिक्रिणि छीयन्ते प्रयागे माघमाज्जनः ॥ उपस्प्रशति यो माघे मकरार्के सितासिते । तस्य पुण्यस्य सङ्ख्या नो चित्रग्रप्तोऽपि वेन्यस्य ॥ राजस्यसहस्रस्य राजन्नविकछं फलम्। सितासिते च माघे च स्नातानां भवति ध्रवम् ॥ भविष्ये. गङ्गायमुनयोश्रैव सङ्गमो लोकविश्रुतः । स एव कामिकं तीर्थं तत्र स्नानेन भक्तितः ॥ यस्य यस्य च यः कामस्तस्य तस्य भवेद्धि सः। भोगकामस्य भोगाः स्युः स्याद्राज्यं राज्यकामिनः ॥ स्वर्गः स्यात् स्वर्गकामस्य मोक्षः स्यान्मोक्षकामिनः । कामप्रदानि तीर्थानि त्रैलोच्ये यानि कानि चित् ।। तानि सर्वाणि सेवन्ते गङ्गायग्रनसङ्गमम् । गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गवे ॥ स्नात्वैव ब्रह्मणो विष्णोः शिवस्य च पुरं वजेत्। भारते. सितासिते तु यत्स्नानं माघपासे युधिष्टिर !। न तेषां पुनराष्ट्रतिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ पाद्मे. स्वर्णभारसहस्रेण कुरुक्षेत्रे रविप्रहे । यत्फलं लभते माघे वेण्यां तच दिने दिने ॥

तथा,
धनुविंशतिविस्तीर्णे सितनीलाम्बुसद्गमे ।
माघादपुनरावृत्ती राजस्यी पुनर्भवेत् ।।
माघमासीयवातोऽपि सितासितजलं स्पृशन् ।
अधन्यात्र स्पृशेन्न्नं महापातकहा हि सः ॥
भविष्ये,
सर्वेषामेव वर्णानां सर्वाश्रमवतामपि ।
माघस्नानं तु धर्मस्य धाराभिः खलु वर्षति ॥ इति ।

अथ मुण्डनम्।

तत्र यद्यपि कल्पतरुकारेण मुण्डनं नाभिहितं, तथापि शिष्ट्रपरिग्रहात् प्रमाणवचनमाभिलिख्यते । तथा हि,
प्रयागे वपनं कुर्योद्धयायां पिण्डपातनम् ।
दानं दद्यात्कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत् ॥
किं गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन किम् ।
किं कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ इति ।

अत्र "प्रयागे वपनं कुर्यात्" इति विधिः। तत्र फलाकाह्वस्यां रात्रिसत्रवदार्थवादिकमेव फलं तत्रान्वेति। तच्च "किं गयापिण्डदानेन" इत्यादिश्रवणाद्गयापिण्डदानादिजन्यफलसमफलम्। नन्वस्तु रात्रिसत्रे प्रतिष्ठा फलम्, अर्थवादेन प्रतिष्ठाया लपस्थितेः। इह तु "किं गयापिण्डदानेन" इत्यादिना न किश्चित्
फलमुपस्थापितमिति चेत्, न। गयापिण्डदानेन किं फलमित्यनेनार्थात् तत्फलकत्वावगतेः। नन्वेवं गपापिण्डदानस्य
नानाफलं श्रुतमस्ति तद्प्यत्र स्यात् इति चेत्, तर्हि गयाश्राद्धस्यापि नानाफलकत्वं त्यज्यताम्। गौरवात्। अथोपस्थितत्वात् तत्र नानाफलमपि कल्प्यते। तर्हि तुल्यम्। इयान् विशेषः।

गयाश्रादे तत्तद्वाक्यात् तत्तत्फछोपस्थितिः, इह तु अर्थादि-ति । एवं च गयापिण्डदानजन्यकाशीमरणजन्यकुरुक्षेत्रदानज-न्यफलसमफलपाप्तिकामोऽधिकारी ।

केचितु "कि गयापिण्डदानेन" इत्यादि प्रशंसामात्रम् ।
"यानि कानि च पापानि" इतिमन्त्रनिर्दिष्टपापक्षय एव फलम् ।
यथा "स्क्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति" इत्यत्र स्क्तवाकप्रकाशिः
तायुराचाशासनं प्रस्तरपहरणफलमित्याहुः । अत्र च "वपनं
करिष्ये" इतिप्रयोगः । प्रपश्चितमेतत् सामान्यतस्तीर्थधर्मेषु
सुण्डनप्रकरणे । "वपनं कार्यिष्ये" इति प्रयोग इतिमिश्राः ।
इदं तु बोध्यम् ।

केशानां यावती सङ्ख्या छिन्नानां जाह्रवीजले। ताबद्दर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ यावन्ति नखलोमानि वायुना मेरितानि वै। पतन्ति जाह्रवीतोये नराणां पुण्यकर्मणाम्॥ ताबदब्दसहस्राणि स्वर्गलोक महीयते।

इत्यादिभिः विष्ट्रपरिग्रहीतवचनैर्गङ्गाप्राप्तिनिमित्तक एव मुण्डने फलवन्त्रम् "किं गयापिण्डदानेन" इत्यादिना च प्रयागपाप्रितिमित्तक एव तादशफलवन्त्वं चोच्यते । नित्येऽग्निहोत्रे "अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकायः" इत्यनेन स्वर्गफलकत्त्ववत् एकेनैव मुण्डनेन तन्त्रेणेव द्वयोर्नेमित्तकयोः सिद्धिः । उभयफलकामनया
कियमाणेनाप्येकेनैव काम्यघोर्वपनयोर्निर्याहः । न चोभयफलकामनया एकस्यानुष्ठाने योगसिद्ध्यधिकरणविरोधः । तस्य
केवलकाम्यविष्यत्वात् । दृष्टं च श्रौतेऽपि यमलपुत्रजन्मनि जातेष्ट्योर्युगपदनेकगृहदाहादिनिमित्तकक्षामवत्यादिष्टीनां च तन्त्रे

१ पूर्व मीरु अरु ४ पार्व ३ अधिर ११।

णानुष्ठानम् । स्मार्तेऽपि सङ्कान्तिव्यतीपावदश्चीदिश्राद्धानां त-न्त्रेणानुष्ठानं हेमादिमश्चितिभिईशितम् ।

मिश्रास्तु-"स्वर्गफलकं गङ्गायां मुण्डनं, मोक्षफलकं च प्रयागीयं मुण्डनम् । न चानषोस्तन्त्रेण प्रसङ्गेन वा सिद्धिः । नानाफलकामाधिकारिकत्वात् । कामनयोर्धुगपदसम्भवात् । ततश्च क्रमाकाङ्गायां गङ्गामुण्डनमाद्यम् । "गङ्गां प्राप्य' इत्यादि-श्रवणात् । ननु प्रयागेऽपि—

मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः ।

इत्यनेन मुण्डनोपवासयोरेककालीनत्वं प्राप्यते । उपः वासश्च तत्र प्राप्तिदिने कर्त्तव्य इति तत्र मुण्डनपि तः थास्तु इति चेत्, सत्यम् । उपवासमुण्डनयोर्द्वयोस्तत्र प्रा-प्तिनिमित्तकत्वात् तस्य मुण्डनस्य गङ्गामुण्डनेन काम्ये-न प्रसङ्गतो निर्वाहात् । काम्यं तु प्रयागमुण्डनमन्यदेव । तचा-नियतकालम् । अतो दिनान्तरे प्रयागमण्डलाभ्यन्तरस्थले त-दनुष्ठियम् । नन्विदं केवलकाम्यं चेत्? स्नानवत् प्रतिदिनमापचेत । प्राप्तिनिमित्तकं चेत्? प्रथमाह एव क्रियेत । निमित्तकामनयोस्त-दहरेव सन्निपातात् । अथ-

संवत्सरे द्विपासोने पुनस्तीर्थं त्रजेद्यदि । मुण्डनं चोपवासं च ततो यत्नेन वर्जयेत् ॥

इतिवचनादेकोपाधिमयुक्तं दशमासाभ्यन्तरे पुनस्तीर्थव-पनं न कार्यम् । न चैवं प्रयागीयं प्रथममुण्डनमि न स्यात् । तस्यापि तद्विञ्चनाङ्गामुण्डनापेक्षया द्वितीयत्वात् इति वा-च्यम् । तस्य प्रयागे विहितस्य गङ्गामुण्डनेन भिन्नाधिकारि-केण प्रसङ्गेन तन्त्रेण वा ऽनिष्पत्तेः पृथगनुष्ठानस्य तत्र न्याय्य-त्वादिति । मैवम् । एतस्य प्राप्तिनिमित्तकमुण्डनप्रत्वात् । तिन्न-

४३ वीट लीट

मित्तकोपवाससाहचर्यात्, 'ब्रजेत्'इत्यभिधानाच । अत्रोच्यतेगङ्गायां भास्करक्षेत्रे मुण्डनं यो न कारयेत् ।
स कोटिकुलसंयुक्त आकर्षं रौरवे वसेत् ॥
इसादिना भास्करक्षेत्रे प्रयागे अकरणे निन्दाश्रवणात्

इसादिना भास्करक्षेत्रे प्रयागे अकरणे निन्दाश्रवणात् करणे फलश्रवणाच प्रयागमुण्डनं नित्यकाम्यतया सिद्धम् । तच सक्तत्करणादेव शास्त्रार्थसिद्धरेकस्यां यात्रायामेकमेवानियतकालं चेत्यवसीयते । एवं तदवच्छिन्नगङ्गामुण्डनमपि"इत्यादुः ।

तिचन्त्यम् । नित्येऽप्रिहोत्रे स्वर्गफलकत्ववत् प्रयान्
गमाप्तिनिमित्तकग्रुण्डन एव तत्तत्फलकत्वेनोपपत्तौ प्रयागे काम्यग्रुण्डनान्तरकल्पने गौरवात् । अत एव "पुष्करेष्वक्षयं आद्भम्" इत्यादेस्तीर्थमाप्तिनिमित्तिक एव आद्धेऽक्षयफलबोधकत्वम् । अन्यथा पुष्करादौ द्वितीयादिदिने काम्यं आद्धान्तरं
प्रसज्येत । यद्प्युक्तं भास्करक्षेत्रं प्रयागमिति । तद्पि वार्त्तम् ।
तस्य कोणार्कक्षेत्रवाचकत्वात् । प्रयागस्य प्रजापतिक्षेत्रत्वात् ।

अथ प्रयागीयतीथीनि।

मात्स्ये,
कम्बलाश्वतरो नागौ यमुनादाक्षणे तटे।
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते॥
तत्र गत्वा च संस्थानं महादेवस्य घीमतः।
नरस्तारयते पुंसो दश पूर्वान् दशापरान्॥
इदं महादेवस्थानगमनफलम्।
कृत्वा ऽभिषेकं तु नरः सोऽश्वमेधफलं लभेत्।
स्वर्गलोकमवाभोति यावदाभूतसम्प्रवम्॥
पूर्वपार्श्वे तु गङ्गायास्त्रिषु लोकेषु भारत!।
कृपं चैव तु साम्रदं प्रतिष्ठानं तु विश्वतम्॥

बहाचारी जितकोधास्त्ररात्रं यदि तिष्ठति। सर्वपापविद्युद्धात्मा सोंऽश्वमेधफळं छभेत् ॥ **उत्तरे तु प्रतिष्ठानात भागीरथ्यास्तु पूर्वतः ।** इंसप्रपतनं नाम तीर्थ त्रैलोक्यविश्वतम् ॥ अइवमेधफ्लं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत 🖁 । यावचन्द्रश्च सूर्यश्च तावत् स्वर्गे महीयते ॥ जर्वजीपुलिने रम्ये विपुले हंसपाण्डरे । परित्यज्यति यः प्राणान् शृणु तस्यापि यत्फलम् ॥ षष्टित्रर्षसहस्राणि षष्टित्रर्षेशतानि च। सेव्यते पितृभिः सार्द्धं स्वर्गलोके नराधिप ॥ उर्वशीं च सदा पश्येदेवलोके नरोत्तम!। पुज्यते सततं देवैऋषिगन्धर्विकिन्नरैः॥ ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टः शीणकर्मा दिवदच्युतः। उर्वशीसद्दशीनां तु कन्यानां लभते शतम् ॥ मध्ये नारीसहस्त्राणां बहूनां च पतिर्भवेत् । द्रश्रामसहस्राणां भोक्ता भवति पार्थिव ! ॥ काश्चीन् पुरशब्देन सुप्तोऽसौ पतिबुद्ध्यते । भुकत्वा च विपुलान् भोगान् तत्तीर्थं लभते पुनः ॥ शुक्राम्बरधरो नित्यं नियतः संयतेन्द्रियः ' एककालं तु भुञ्जानो मासं भूमिपतिर्भवेत् ॥ <mark>सुवर्णाळङ्कतानां तु नारीणां लभते शतम्</mark> । पृथिव्यामा समुद्रायां महाभूमिपतिर्भवेत् ॥ धनधान्यसमायुक्तो दाता भवति नित्यशः। स भुक्त्वा विपुछान् भोगांस्तचीर्थे स्मरते पुनः।। अथ सन्ध्यावटे रम्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ।

उपासीत शुचिः सन्ध्यां ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ॥ कोटितीर्थं समासाच यस्तु प्राणान् परित्यज्येत् । कोटिवर्षसहस्राणि स्वर्गछोक महीयते ॥ ततः स्वर्गात्पारिभ्रष्टः श्लीणकर्मा दिवदच्युतः। सुवर्णमाणिमुक्ताढ्ये कुळे जायेत रूपवान् ॥ ततो भोगवतीं गत्वा वासुकेरुत्तरेण तु । द्शाञ्चमेधिकं नाम तीर्थं तत्रापरं भवेत् ॥ क्रताभिषेकस्तु नरः सोऽइवमेधफलं लभेत्। धनाढ्यो रूपवान् दक्षो दाता भवति धार्मिकः॥ चतुर्वेदिषु यत्पुण्यं सत्यवादिषु यत्फलम् । अहिंसायां तु यो धर्मी गमनादेव तत्फलम् ॥ तथा, मानसं नाम तीर्थं तु गङ्गाया उत्तरे तटे। त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा सर्वान कामानवाप्नुयात् ॥ गोभूहिरण्यदानेत यत्फलं प्राप्तुयान्नरः। तत्फलं समवामोति तत्तीर्थं स्मरते पुनः ॥ अकामो वा सकामो वा गङ्गायां यो विपद्यते। मृतस्तु लभते हवर्ग नरकं च न पश्यति ॥ अप्तरोगणसङ्गीतैः सुप्तोऽसौ प्रतिबुद्ध्यते । इंससारसयुक्तेन विमानेन स गच्छति॥ बहुवर्षसहस्त्राणि स्वर्गे राजेन्द्र ! अअति । ततः स्वर्गात्परिश्रष्टः श्लीणकर्मा दिवश्चयुतः ॥ सुवर्णमणिमुक्ताट्ये जायते विपुछे कुछे। तथा, यामुने चोत्तरे कूले प्रयागस्य तु दक्षिणे।

ऋणप्रमोचनं नाम तीर्थं तु परमं स्मृतम् ॥ एकरात्रोषितः स्नात्वा ऋणैः सर्वैः प्रमुच्यते । स्वर्मलोकपवासोति अनुणश्च सदा भवेत् ॥ इति । अथ प्रयागे काम्यकर्माणि ।

मात्स्ये,
तत्र दानं प्रदातव्यं यथाविभवविस्तरम् ।
तेन तीर्थफलं चैव वर्द्धते नात्र संशयः ॥
स्वर्गे तिष्ठति राजेन्द्र ! यावदाभूतसम्प्लवम् ।
तथा,
गङ्गायमुनयोर्भध्ये यस्तु गां सम्प्रतीच्छति ।
सुवर्णमणिमुक्ता वा यदि वान्यप्रतिग्रहम् ॥

स्वकार्य्ये पितृकार्य्ये वा देवताभ्यर्चनेऽपि वा । विफलं तस्य तत्तीर्थे यावत्तद्धनमञ्जूते ॥ तथा,

तीर्थे न मित्रह्णीयात् पुण्येष्वायतनेषु च ।
निमित्तेषु च सर्वेषु ह्यममत्तो भवेद्विजः ।।
किपिलां पाटलां वर्णाद्यस्तत्रैव मयच्छित ।
स्वर्णश्चिङ्गां रौष्यखुरां चेलकण्डीं पयस्विनीम् ॥
प्रयागे श्रोत्रियं साधुं ग्राहियत्वा यथाविशि ।
श्वक्ताम्बरधरं शान्तं धर्मज्ञं वेदपारगम् ॥
सा गौस्तस्यैव दातव्या गङ्गायमुनसङ्गमे ।
वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च ॥
यावद्रोमाणि तस्या गोः सन्ति गात्रेषु सत्तम ! ।
तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥
यत्राइसौ लभते जन्म सा गौस्तत्राभिजायते ।

न च पश्यति तं घोरं नरकं तेन कर्मणा ॥

उत्तरान् स कुरून् प्राप्य मोदते कालमक्षयम् ।

गवां शतसहस्रेभ्यो दद्यादेकां पयिष्वनीम् ॥

पुत्रान्दारांस्तथा भृत्यान् गौरेका प्रतितारयेत् ।

तस्मात्सर्वेषु दानेषु गोदानं तु विशिष्यते ॥

दुर्गमे विषमे घोरे महापातकसम्भ्रमे ।

गौरेव रक्षां कुरुने तस्माहेया द्विजोत्तमे ॥

तथा,

गङ्गायमुनयोर्मध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति ।

आर्षेणैव विधानेन यथाविभवविस्तरम् ॥

न स पश्यति तं घोरं नरकं तेन कर्मणा ।

उत्तरान् स कुरून् गत्वा मोदते कालमक्षयम् ॥

पुत्रदारांश्र लभते धार्मिकान् रूपसंयुतान् ।

अथ प्रायगमरणफलम् ।

ऋग्वेदे आइवलायनाः प्टन्ति । सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्नाप्छतासो दिवसुत्पतन्ति । ये वै तन्त्रां विस्डनन्ति धीरास्ते जनासोऽमृतत्वं भजन्ते॥इति। 'सरिते' इति ''टापं चापि इलन्तानाम्'' इति रीत्या । छान्दसं वा । आप्छता इत्यर्थे 'आप्छतास' इति छान्दसम् । तद्विमास इतिवत् । प्वमग्रेऽपि । वै, त्वर्थे । तनुमित्यर्थे 'तन्वाम्' इति छान्दसम् ।

मत्स्यपुराणे, आप्रयागं प्रतिष्ठानाद्यत्पुरो वासुकेईदात् । कम्बलाक्वतरो नागो नागाच बहुम्लकात् ॥ एतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ।

तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ अत्र प्रजापतिक्षेत्रे यस्य परणं भवति स मोक्षभाग्भव-तीत्यर्थः ।

तथा,

मार्कण्डेय उवाच ।

शृणु राजन् ! प्रयागस्य माहात्म्यं पुनरेव तु । यच्छुत्वा सर्वेपापेभ्यो ग्रुच्यते नात्र संशयः॥ आर्तानां च दृरिद्राणां निश्चितव्यवसायिनाम् । स्थानमुक्तं प्रयागं तु नाख्येयं तु कदाचन ॥ च्याधितो यदि वा दीनः कुद्धो वापि भवेन्नरः। गङ्गायमुनमासाच यस्तु प्राणान् परित्यजेत् ॥ द्विताञ्चनवर्णाभैविमानैः सूर्यवर्चसैः। गन्धविष्सरसां मध्ये स्वर्गे मोदति मानवः ॥ ईप्सितान रूभते कामान् वदन्ति ऋषिपुङ्गवाः। सर्वरत्मयौद्दंच्यैनीनाध्वजसमाक्क्ष्टैः ॥ वराङ्गनासमाकीर्णेविंमानैः शुभलक्षणैः । गीतवादित्रनिर्घोषैः प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते ॥ यावन स्मरते जन्म तावत्स्वर्गे महीयते । ततः स्वर्गात्परिश्रष्टः श्रीणकर्मा दिवश्च्युतः ॥ हिरण्यरत्नसम्पूर्णे समृद्धे जायते कुले। तदेव च स्मरेत्तीर्थं स्मरणात्तत्र गच्छति ॥ तथा, वटमूलं समासाच यस्तु शाणान् परित्यजेत् । सर्वलोकानतिकम्य रुद्रलोकं स गच्छति ॥

तत्र ते द्वाद्शादित्यास्तपन्ते रुद्रमाश्रिताः।

निर्देहन्ति जगत् सर्वे वटमूळं न दह्यते ॥ नष्टचन्द्रार्कपवनं यदा चैकार्णवं जगत्। स्वपते तत्र वै विष्णुर्यतमानः पुनः पुनः॥ तथा. उर्वशीपुलिने रम्ये विपुले हंसपाण्डरे । परित्यजति यः प्राणान् ऋणु तस्यापि यत्फलम् ॥ षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च। सेव्यते पितृभिः सार्द्धं स्वर्गलोके नराधिप ! ॥ इत्यादि । तथा, कोटितीर्थं समासाद्य यस्तु प्राणान् परित्यजेत्। कोटिवर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ इत्यादि । तथा. अकामो वा सकामो वा गङ्गायां यो विपद्यते। मृतस्तु लभते स्वर्गे नरकं च न पश्यति ॥ अप्सरोगणसङ्गीतैः सुप्तो ऽसौ प्रतिबुद्ध्यते । इंससारसयुक्तेन विमानेन स मच्छति॥ तथा. गङ्गायमुनयोर्मध्ये करीषाप्ति यस्तु धारयेत्। अहीनाङ्गो ह्यरागेश्व पश्चेन्द्रियसमन्वितः ॥ यावन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु धीमतः। ताबद्वषेतहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टो जम्बृद्दीपपतिर्भवेत् । स अक्त्वा विपुछान् भोगान् तत्तीर्थं छभते पुनः। जलपवेशं यः कुर्यात् सङ्गमे लोकविश्रुते । राहुग्रस्ते तथा सोमे विम्रुक्तः सर्वपातकैः ॥

सोमलोकमनाभौति सोमेन सह मोदते। षष्टिवर्षसहस्त्राणि षष्टिवर्षशतानि च ॥ स्वर्गलोकमवामोति ऋषिगन्धर्वसेवितम् । परिभ्रष्टस्तु राजेन्द्र ! समृद्धे जायते कुले ॥ अधःशिरास्तु यो ज्वालामूर्ध्वपादः पिवेन्नरः । शतवर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ परिभ्रष्टस्तु राजेन्द्र ! अग्निहोत्री भवेत्ररः । भुका तु विपुलान् भोगान् तत्तीर्थं भजते पुनः ॥ यश्च देहं विकर्तित्वा शकुनिभ्यः पयच्छति । विहगैरुपभ्रक्तस्य द्युणु तस्यापि यत्फल्लम् ॥ शतं वर्षसहस्राणां सोमछोके महीयते । तस्पादिप परिश्रष्टो राजा भवति धार्मिकः ॥ गुणवान् रूपसम्पन्नो विद्वांश्च पियवाचकः। भुका तु विपुलान् भोगान् तत्तीर्थं लभते पुनः ॥ तथा. राणु राजन् ! प्रयागे तु अनाशकफलं विभो !। पाप्रोति पुरुषो धीमान् श्रद्दधानो जितेन्द्रियः॥ अहीनाङ्गो हारोगश्च पञ्चेन्द्रियसमन्वितः । अक्वमेधफलं तस्य गच्छतस्तु पदे पदे ॥ कुलानि तारयेद्राजन् दश पूर्वान दशापरान्। मुच्यते सर्वपापेभ्यो गच्छेतु परमं पदम् ॥ तथां, पश्चयोजनविस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डस्रम् । भवेशात्तस्य तद्भूमावश्वमेषः पदे पदे ॥

च्यतीतान् पुरुषान् सप्त भविष्यांश्च चतुर्देश ।

नरस्तारयते सर्वान् यस्तु प्राणान् परित्यजेत् ॥
एवं ज्ञात्वा तु राजेन्द्र ! सदा श्रद्धापरो भव ।
अश्रद्धानाः पुरुषाः पापोपहतचेतसः ॥
न प्राप्तुवन्ति तत्स्थानं प्रयागं देवरक्षितम् ॥ इति ।
"असुर्या नाम ते छोका अन्धेन तमसादृताः ।
तांस्ते पेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥" इति श्रुत्याऽऽत्महनननिषेधात् कथमेतादिति चेत्, तत्रात्महन्शब्देनानात्मइस्योक्तत्वात् । सा श्रुतिरनात्मज्ञानिन्दापरेति शाङ्करभाष्येऽभिधानात् ।

यत्तु -प्रयागमरणं विहितत्वात् स्वर्गादिकं फल्रम् आत्महत्या निवेधान्नरकं च जनयति इयेनवत्। यथा इयेनो हिंसात्वेन निषि-द्धतया नरकं विहितत्वाच सुखसाधनं वैरिमरणं च जनयतीति । तन्न । "न हिंस्यात्" इत्यादेवें धातिरिक्तपरतयाऽग्रीषोमीयहिंसाव-न्नरकाहेतुत्वात् ।

जलप्रवेशं यः कुर्यात् सङ्गमे लोकविश्वते । राहुग्रस्तो यथा सोमो विग्रक्तः सर्वपातकैः ॥ इत्यादिपाक्यात् प्रयागमरणेनाधर्मासम्भवाच । श्येने तु न तथेत्याकरे स्पष्टम् ।

साङ्ख्यास्तु वैधहिंसाऽष्यधमेहेतुः । अग्नीषोमीयविधेः क्रत्वर्थत्वात् "न हिंस्यात्"इतिनिषेधस्य पुरुषार्थत्वात् नाग्नीषो-मीयालम्भनविधिना "न हिंस्यात्"इत्यादेः सङ्कोचः । भिन्नवि-षयत्वात् । तथाच सैव हिंसा क्रतुमप्युपकरोति दोषमप्यावहती-ति किमसङ्गदम्। न च "तस्माद्यञ्जे वधोऽवधः" इत्यादिवावयैस्त-स्या अधर्मजनकत्वाभावः। यथाश्चते "वधोऽवधः" इत्यस्यानुपपत्ते-र्लक्षणयाऽधर्मजनको वधो न भवतीत्यर्थो वक्तव्यः, तथा सित

प्रयागमाहात्म्ये तत्रात्मघाते दोषादोषविचारः। ३४७

छक्षणया ऽधर्माजनकवथो नेत्यर्थोऽस्तु । न चैवं सहगरणविष पापहेतुः स्यादिति वाच्यम् । इष्टापत्तेः ।

अन्विता पिण्डदाने तु यथा भर्तुर्दिने दिने । तदन्वारोहिणी यस्मात्तस्मात्सा नात्मघातिनी ॥

इति विष्णुवचनाद्वा न तथात्वम् । अत एव महाभारते नाकपृष्ठं गतानामपि विशस्तपश्चनां यज्वनां पश्चिमिविंशसनं स्म-र्यते। एवं च हिंसात्वेनैव लाघवेनाधमहेतुत्वं न तु वैधान्यहिंसा-त्वेन। गौरवात्। वैधहिंसातोऽधर्मकल्पने गौरवमपि फलमुखं न दोषायेत्याहुः।

अत्र न्यायिदः । इष्ट्रसाधनत्ववत् बलतदनिष्टाननुबन्धित्वस्य पापाजनकत्वस्य वा विध्यर्थत्वात् अग्रीषोमीयादिविधिनैव तत्र पापाजनकत्ववोधनान्नेदं युक्तम् । न च
तस्य विध्यर्थत्वे मानाभावः । तस्यातथात्वे "न कलञ्जं भक्षयेत्"इत्यादौ निषेधानुपपत्तेः ।न हि तत्रेष्ट्रसाधनत्वस्य व्यतिरेको
बोध्यते किन्तु पापाजनकत्वस्यवेत्याहुः ।

ये तु बलवदानिष्टाननुबन्धित्वादिकं न विध्यर्थ इति ब्रुवते । तन्मते साङ्ख्यदत्तदृषणं दुष्परिहरमिति भाति । "न कलझं भक्षयेत्"इत्यादौ लिङोऽनिष्टसाधनत्वे लक्षणा इति मते सा-ङ्ख्यमतमसङ्कोभ्यमिति प्रतिभाति । अत एव-

दानधर्मे,

मोक्षिताभ्युक्षितं मांसं तथा ब्राह्मणकाम्यया । अल्पदोषमिह क्षेयं विपरीते तु लिप्यते ॥ इति ।

वस्तुत इदमपि भक्षणपरम् । हिंसादोषस्तु भवत्येव। स्वयं-हिंसित्वा भक्षणे दोषद्वयम्।हिंसाजन्यं भक्षणजन्वं च। अत्र भक्ष-णमात्रजन्यमित्याद्ययात्। नतु ''तस्मादुइ न पुराऽऽयुषः स्वःकामी प्रेयात्''इतिश्रुत्या प्रतिषेधात् प्रयागपायणमपि प्रत्यवायसाधनमि-ति प्रतीयते । सा हि आत्महत्यासामान्यमेव प्रतिषेधति सङ्को-चे मानाभावादिति । मैवम् ।

वृद्धः शौचस्मृतेर्छप्तः पत्याख्यातभिषक् क्रियः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भृग्वज्न्यनश्चनाम्बुभिः ॥ तस्य त्रिरात्रमाशौचं द्वितीये त्वस्थिसश्चयः। तृतीये चोदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमिष्यते ॥ इतिगार्ग्यवचनेनोक्तश्रुतेरात्मइत्यासामान्यपरत्वाभावात्। तथा ब्रह्मपुराणम्, दुश्चिकित्स्यैर्महारोगैः पीडितस्तु पुमानपि । प्रविशेदनलं दीप्तं कुर्यादनशनं तथा।। अगाधतोयराशिं वा भृगोः पतनमेव वा । गच्छेन्महापथं वापि तुषारागिरिमादरात् ॥ प्रयागवटशाखायात् पातनं च करोति यः। स्वयंदेहविनाशस्य काले प्राप्ते महामातिः॥ उत्तमान् पाप्नुयाञ्चोकान् नात्मवाती भवेत् कचित्। महापापिकयः स्वर्गे दिन्यान् भोगान् समञ्जुते ॥ एतेषामधिकारस्तु तपसां सर्वजन्तुषु । नराणामथ नारीणां सर्ववर्णेषु सर्वदा ॥ इति । अत्र यद्यपि 'यः करोति'इत्याद्यनुवादः तथाऽपि फल्रश्रव-

अत्र यद्याप 'यः कराति'इत्याद्यनुवादः तथाऽपि फल्लश्रवणादधिकारिनिरूपणाच विधिरुत्रीयते । दुश्चिकित्सव्याधिपीडाधागपि यावत् यथाशक्ति चिकित्सया स्वधर्माचरणं सम्भवति
तावत् स्थेयमेवेति प्रतिपादयति—स्वयमित्यर्द्धेन । अयं च कालिविशेषः स्वबुद्धीव परीक्षणीयः । 'महामितिः'इत्यनेन विचारः
वैराग्यादिमतैवेदं कर्तु शक्यमित्यप्युक्तम् । यथोक्तकालविशेः

षो न महापापिनां प्रायाश्चित्तरूपयथोक्तमरणेऽपेक्ष्यते इत्याशः येन । तेषामेवंविधमरणफळं पृथगाह—महापापेत्यर्द्धेन । तथा-चैवंविधमरणेऽधिकारिविशेषणं महारोगित्वमहापापित्वे । महारोगिणाम्चत्तमळोकमाप्तिर्मुख्यं फळम् । महापापिनां तु पापक्षय एव । स्वर्गभोगस्त्वानुषङ्गिक इति विशेषः । ये तु जाबाळश्चतौ सन्न्यासिनां मरणप्रकाराः—''अयं विधिः परि-व्राजिनां वीराध्वानेऽनाशकेऽपां प्रवेशेऽग्निपवेशे महापस्थाने''इ-त्यादिनोक्ताः तेऽपि महारोगादिविषया एव । निष्कामत्वमात्रं विशेषः । यन्नु याज्ञवल्क्ये—

अनशनाग्निपवेशजलप्रपतनोद्यमी ।

इत्यादिना सन्त्यासिनामनशनायुद्यमस्तामसत्वेन निन्दितः
तत् ध्यानादिरूपस्वधर्मानुष्ठाने सम्भवत्यपि कृतकृत्याभिमानादिनिमित्तकदेहत्यागादिविषयमिति । 'सर्वजन्तुषु'इत्यनेन पश्चादीनां, 'सर्ववर्णेषु'इत्यनेन ब्राह्मणादीनामधिकारो दर्शितः ।
'सर्वदा'इत्यनेनाश्रमनियमो ऽग्न्यादिनियमश्च निरस्त इति ।
धर्मार्जनासमर्थस्यापि देहत्याग उक्तः—

यदाऽसौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः । आत्मन्यप्रीत् समारोप्य मिच्चतोऽप्रीत् समाविशेत् ॥ इत्यादिना। एवं रोगपापाद्यभावेऽपि धर्मार्जनसमर्थस्यापि योगप्रवृत्तस्यारिष्टादिनाऽऽसन्नमरणज्ञाने स्वयंदेहत्यागपकाराः शिवपुराणे वायुसंहितायाम्रकाः ।

यस्त्वासन्नां मृतिं मृत्योर्दष्ट्वाऽरिष्टं च भूरिशः । स योगारम्भानिरतः शिवक्षेत्रं समाश्रयेत् ॥ स तत्र निवसन्नेव यदि धीरमना नरः । प्राणान् विनापि रोगाद्यैः स्वयमेव परित्यजेत् ॥ कृत्वाप्यनशनं वैधं हुत्वा वाङ्गं शिवानले । क्षिप्त्वा वा शिवतीर्थेषु स्वदेहमबगाहनात् ॥ शिवशास्त्रोक्तविधिवत् प्राणान् यस्तु परित्यजेत् । सद्य एव विमुच्येत नात्र कार्य्या विचारणा ॥ इति । ततश्च यथाकालमरणाद्पि शिवक्षेत्रवासिनां मुक्तिमुक्त्वा उक्तम्-

तथापि मरणं शस्तमुशन्त्यनशनादिभिः ।
शास्त्रं विश्रम्भधीरेण मनसा क्रियते यतः ॥
एतेष्वन्यतमोपायं कथमप्यवलम्ब्य च ।
पडब्दसिद्धं विधिवत् प्राप्तो वा म्रियते यदि ॥
पश्नामिव तस्येह न कुर्यादौर्ध्वदेहिकम् ।
नैवाशौचं प्रसुक्येत तत्पुत्रादेविशेषतः ॥
अथैनमपि चोह्दिय कर्म चेत्कर्त्तुमीप्सितम् ।
कल्याणमेव कुर्वीत भक्त्या भक्तांश्च पूज्येत् ॥ इति ।

कल्याणं, तदभ्युद्यमुद्दिश्य ब्राह्मणभोजनादिकम् । ननु "वृद्धः शौचस्मृतेर्छ्यः" इत्यादिवचनेन त्र्यहाशौचवोधकेनेदं विरुध्यते इति चेत्, न । एतस्य योगाभ्यासपरत्वात् ।

नन्वेभिर्वचनैर्महारोगिणो महापापस्य धर्मार्जनाशक्तस्य जी-र्णस्य चाधिकारो ब्राह्मणस्यापि गम्यते । न च तावता समर्थ-स्यापि ब्राह्मणस्य प्रयागमरणप्राप्तिः । अत एव दाक्षिणा-स्यस्मृतिरपि—

धर्मार्जनासमर्थस्य कर्तुः पापाङ्कितस्य च।
ब्राह्मणस्याप्यनुज्ञातं तीर्थे पाणविमोक्षणम् ॥ इति,
एतदतिरिक्तस्थळे ब्राह्मणस्य मरणेऽनिधकारं पापयति ।
अत एवादित्यपुराणमप्यब्राह्मणस्यैव वारिप्रवेशादिकं ब्रवीति । तथा हि—

## प्रयागमाहातम्ये तत्रातमघाते दोषादोषविचारः । ३५१

समायुक्तो मवेद्यस्तु पातकैर्महदादिभिः।
दुश्चिकित्सैर्महारोगैः पीडितो वा भवेतु यः॥
स्वयंदेहिनाशस्य प्राप्ते काले महामितः।
अब्राह्मणो वा स्वर्गादिमहाफलिगीषया॥
पविशेष्ण्यलनं दीप्तं करोत्यनशनं तथा।
अगाधतोयराशिं वा भृगोः पतनमेव च॥

इत्यादिना। न च सर्वस्वारयज्ञावगतयजमानाग्निप्रवेशवत् प्रयागवायणपि न दोषायेतिवाच्यम् । तत्र तादृशविधिनैव दोषाभावावगतेः । प्रयागमरणिवधेस्तु धर्मार्जनसमर्थन्नाह्मणातिरिक्तपरत्वेऽप्युपपत्तेः । तद्विरिक्तश्चासमर्थो ब्राह्मणः क्षत्रियादिवी । अत एव "तस्मादुह न"इत्यादिश्रुतिसङ्कोचोऽपि न भवति।
अय सा श्रुतिरवद्यं सङ्कोचनीया अन्यथा प्रयागमरणिवधेस्तद्विरोधेन क्षत्रियादिपरतापि न स्यादिति । मैवम् । स्मृतेरानर्थवयभियाऽस्तु श्रत्रियाद्यंशे सङ्कोचः । समर्थब्राह्मणांशे तत्सक्रोचे मानाभावात् । अत एव "सर्वा औदुम्बरी वेष्टियितव्या"इतिस्मृतेरानर्थव्यभिया "औदुम्बरी स्पृष्ट्वोद्वायित"इतिश्रुतिनं वेष्टनांद्वो स्मृतेः प्रामाण्यं वाधते । किं तु 'सर्वा' इत्यंशे एवेति विरोधाधिकरणे स्पष्टिमिति ।

अत्रोच्यते—
न लोकवचनादिम न वेदवचनादिष ।
मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥
इत्यित्रपुराणेन विसष्ठं सम्बोध्य ते त्वया प्रयागमरणं प्रति मतिर्नोत्क्रमणीया प्रयागमरणं बलत्रदिनिष्टाननुबन्धित्वे सतीष्टसाधनमिति बुद्धिन दूरीकरणीयेत्यभिधानात् । अत
एव ''तस्मादुह न"इत्यादिश्रुतिः प्रयागमरणाविषये धमीर्जनसम-

र्थब्राह्मणांशेऽपि सङ्कोचनीया । सति श्रवणमननादिना मोक्षार्जनसामध्ये स्वर्गमात्रकामनया न देहं जह्यादित्यत्रैव तस्याः श्रुन्तेस्तात्पर्यम् । एवं ''मृग्वादिपतनमन्यत्र ब्राह्मणात्''इतिवाक्य-स्यापि । जरारोगादिनिमित्तकभृगुपाते ब्राह्मणस्याप्यधिका-रित्वात् यथाश्रुतस्यासङ्गतेः । किञ्च-

कोधात्प्रायं विषं विष्ठं शस्त्रमुद्धन्धनं जलम् । गिरिवृक्षपपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये तु वै ब्राह्मणेईताः । महापातिकनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥

इतिब्रह्मपुराणेन सर्ववर्णसाधारण्येनैव क्रोधादिना मर-णै निषिद्धम्।

व्याधितो यदि वा दीनः क्रुद्धो वापि भवेत्ररः । इत्यादिमत्स्यपुराणादिना तदेव प्रतिप्रस्यते । तथा चास्य साधारणतया ब्राह्मणस्याप्यधिकार इति ।

अत एव स्कान्दे,

यथाकथिश्वत्तीर्थेऽस्मिन् प्राणत्यागं करोति यः । तस्यात्मघातदोषो न प्राप्तुयादीप्सितानपि ॥ इतिसामान्यत एव नात्मघातदोष इत्युक्तम् । अपिच-न वेदवचनात्तात ! न लोकवचनादपि ।

इत्यादिमत्स्यपुराणमि ब्राह्मणाऽऽत्महत्याप्रतिप्रसवरूपमिति गम्यते । यथाश्रुतवेदवचनान्नोत्क्रमणीया, ब्राह्मणस्यात्महत्या-निषेधकवाक्यानां न तत्सामान्यपरत्वं किंतु प्रयागीयातिरिक्त-परत्वमिति तदाद्यायः।न च "न वेदवचनात्"इत्यादि क्षत्रियादेरे-व काम्यात्महत्याप्रतिषेधे प्रतिप्रसवरूपमिति वाच्यम् । क्षत्रिया-

## प्रयागमाहात्म्ये तत्र मरणे प्रारब्धकर्मणोनिवृत्तिः। ३५३

देः काम्यात्महत्याप्रतिषेधकाभावात्। प्रत्युत विधानात्। तथाहि-भविष्योत्तरे,

समाः सहसाणि तु सप्त वै जले दशैकमग्रौ पतने च षोडश । महाइवे षष्टिरशीति गोग्रहे

अनाशके भारत ! चाक्षया गतिः ॥ इति ।

इदं तु बोध्यम् । द्विविधं मारब्धं कर्म । एकमेकस्यैव जन्मनो निर्वर्त्तकम् । अन्यत्त द्वित्रजन्मार्जनसमर्थम् । आद्यस्य मयागे देइपातादेव निर्दृत्तिः तस्य तावन्मात्रप्रयोजनकत्वात् । अन्त्य-स्य तु तत्तद्धोगानुक् लजन्मार्जनशक्तिः प्रयागमरणेन प्रतिब-ध्यते । अतः प्रयागमरणाधीनान् विपुलान् भोगाननुभूय त-तस्तत्तत्वारब्धफलं अक्त्वा प्रयागे पाप्तदेहः काले तत्र कलेवरमु-न्मुच्य कैवल्यं लभते । अपारब्धानि तु पापानि प्रयागमरणात् प्रक्षीयन्ते ।

राहुग्रस्तो यथा सोमो विम्रुक्तः सर्वेपातकैः।

इत्यादिवाक्यात् । नन्त्रविद्योषेण सर्वपापक्षये कथं प्रया-गमरणाधीनस्वर्गभोगभूमिदेहसम्भवोऽपि । तस्य पुण्यपापोभय-साध्यत्वात् । स्वर्गेऽपि किञ्चिद्दुःखानुभवात् ।

स्वर्गेऽपि पातभीतस्य क्षयिष्णोनीस्ति निर्दृतिः।

इतिस्परणात् । कथं वा ताहशस्वर्गानुभवोत्तरं प्रयागे पुनर्विग्रहपरिग्रहः गर्भवासवेदनानिदानदुरितोपशमादिति । मैव-म् । प्रारब्धवद्पारब्धस्यापि कस्यचिद्दुरितस्य प्रयागमरणा-विनाश्यतायाः फलबलेन कल्पनात् । मोक्षार्थप्रयागमरणे तु त-स्वज्ञानद्वारा सर्वपापक्षय एवेति विशेष इति ।

अत्र च कृतोपवासः पारणादिने निस्यं कृत्वा ओम-

चित्यादि मोक्षकामो गङ्गायग्रनासङ्गमे प्राणत्यागमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य तत्र पविशेत्। फलान्तरकामनायां तु मोक्षस्थाने तत्पदं निवेशयेदिति। अत्रापि यथाशक्ति सर्वपायश्चित्तं, श्राद्धा-धिकार्यभावे जीवच्छादं सिपण्डनान्तं कारयन्ति। एवंविधमरणे च झातीनां त्रिरात्रमशौचम् । "अनशनमृतानामशनिहतानाम-मिजलपविष्ठानां भृगुसङ्कामदेशान्त्रमृतानां त्रिरात्रम्" इतिक-इयपवचनात् । न तु "दृद्धः शौचस्मृतेर्छ्तः" इत्यादिवचनात् तस्य रोगिदृद्धमात्रपरत्वात् इति।

सामान्यतस्तीर्थे मरणफलमुक्तम्— कौमें,

यः सर्वपापयुक्तोऽपि पुण्यतीर्थेषु मानवः।
नियमेन त्यजेत्माणान् मुच्यते सर्वपातकैः॥ इति।
नियमेन, पूर्वदिनकृतभोजनियमेनेत्येके। तत्तत्फलसङ्कल्पेनेत्यन्ये। नियमेनेत्यनेन क्रोधादिच्याद्यत्तिरित्यपरे। ब्राह्मणेन
कल्लो जलादिमवेशो न कार्यः।

दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं धारणं च कमण्डलोः ।
देवरेण सुतोत्पित्तिर्द्ता कन्या प्रदीयते ।।
कन्यानामसवर्णानां विवाहस्तु द्विजातिभिः ।
आततायिद्विजाग्न्याणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् ॥
वानप्रस्थाश्रमस्याऽपि प्रवेशो विधिचोदितः ।
दृत्तस्वाध्यायसापेक्षमघसङ्कोचनं तथा ।।
प्रायश्चित्तविधानं च विपाणां मरणान्तिकम् ।
संसर्गदोषः पापेषु मधुपर्के पशोर्वधः ।
द्वौरसेतरेषां च पुत्रत्वेन परिग्रहः ॥
श्चद्रेषु दासगोपालकुलिमत्राद्धिसीरिणाम् ।

भोज्यात्रता गृहस्थस्य तीर्थसेवातिद्रतः ॥
ब्राह्मणादिषु ग्रूद्रस्य पचनादिक्रियापि च ।
भृग्वाभिपरणं चैव वृद्धादिमरणं तथा ॥
इत्यादीन्यभिधाय,
एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।
निवर्तितानि कर्माणि व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥
इतिहेमाद्रिपराश्ररभाष्यधृतादित्यपुराणादिति स्मार्चाः ।

इति प्रयागमाहात्म्यं समाप्तम् ।
अथ दक्षिणप्रयागमाहात्म्यम् ।
तच गौडदेशे सप्तग्रामे मोक्षवेणीतिप्रसिद्धम् ।
गङ्गावाक्यावल्याम्,
प्रयुक्ततिर्थे तपसा यत्र तेन स्मरो हरेः ।
प्रयुक्ततिर्थे तपसा यत्र तेन स्मरो हरेः ।
प्रयुक्तनाम्ना पुत्रोऽभृत् स्थाने तत्र महोदयः ॥
तदक्षिणप्रयागं तु गङ्गातो यमुनाऽऽगता ।
स्नानात्तत्राक्षयं पुण्यं प्रयाग इव लभ्यते ॥ इति ।
अक्षयपुण्यपाप्तिः फलम् ।

अथ प्रसङ्गाङ्गङ्गासागरसङ्गममाहात्म्यम् । भारते,

गङ्गायास्त्वथ राजेन्द्र! सागरस्य च सङ्गमे । अश्वमेधादशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ इति । अद्याश्वमेधयज्ञजन्यफलदशगुणफलपाप्तिकामो गङ्गासाग

रसङ्गमे स्नानमहं करिष्ये इति प्रयोगः । स्नानमन्त्रस्तु— पद्मपुराणे,

त्वं देव! सारितां नाथ! त्वं देवि! सरितां वरे!। उभयोः सङ्गमे स्नात्वा मुश्चामि दुरितानि वै॥ इति। गङ्गावाक्यावल्याम्,

अन्तरिक्षे क्षितौ तोये पाषीयानिष यो मृतः । इरिज्ञस्मित्रीयैः पूज्यमक्षय्यं पदमञ्जुते ॥

अद्य सर्वपापक्षयपूर्वकहरिब्रह्मशिवपूरुयाक्षय्यपदमाप्तिकामो गङ्गासागरसङ्गमे तोये प्राणत्यागमहं करिष्ये इति प्रयोगः।

एवं क्षितावन्तिरिक्षे च यथायथं प्रयोज्यम् । म्राक्तिपाप्ति-काम इति वा ।

गङ्गायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गङ्गासागरसङ्गमे ॥ इतिवचनात्। स्कान्दे,

सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वदानेन यद्भवेत् ।
पूजायाः सर्वदेवानां तपसां यज्ञकर्मणाम् ॥
सर्वपुण्याश्रमाणां च यत्पुण्यं सम्प्रजायते ।
दर्भनात्स्पर्भनात् पानात् स्नानाचैवावगाइनात् ॥
लभते पुरुषः सर्वे स्नात्वा सागरसङ्गमे ।

अद्य सर्वतीर्थसर्वदेवपूजासर्वतपःसर्वयज्ञसर्वपुण्याश्रमजन्य-पुण्यसमपुण्यमाप्तिकामो गङ्गासागरसङ्गमे स्नानमहं करिष्ये इति मयोज्यम् । दशनस्पर्शनपानानामन्यतमकरणेऽप्येतदेव फलम् ।

अथ गङ्गासागरसङ्गमे किपलदर्शनफलम् । स्नात्वा तु सागरे मर्त्यः पवित्रे कापिलं इरिम् । पद्यदेवीं च वाराहीं स याति त्रिद्शालयम् ॥ इति ।

ब्राह्म,

यो यमर्थयते कामं पुरुषः काममोदितः । मरणाञ्चभते सर्वे गङ्गासागरसङ्गमे ॥ अद्यामुकपाप्तिकामो गङ्गासागरसङ्गमे मरणमहं करिष्ये इति प्रयोगः ।

स्कान्दे चित्रवाक्यम् ।

मुक्तिक्षेत्रेषु सर्वेषु काम्यमृत्युर्विधीयते ।

सर्वत्र लभते कामं मरणान्नास्ति संशयः ॥ इति ।

अथ गङ्गास्ययसङ्गममाहात्म्यम् ।

गङ्गावाक्यावल्याम्,

वेणीवाद्यं ततस्तीर्थे सरयूर्षत्र गङ्गया ।

सुपुण्यया महापुण्या स्वसा स्वस्तेव सङ्गता ॥

हरेदिक्षिणपादाब्जक्षालनात्त्रमरापगा ।

वामपादोद्भवां विद्धि सरयुं मानसोद्भवाम् ॥

तीर्थे तत्रार्चयन् रुदं विष्णुर्विष्णुत्वमाप्तवान् ।

पञ्चाद्यमेधफलदं स्नानं तिस्मन्नघापहम् ॥ इति ।

वेणीवाद्यं दर्दरीतिमासिद्धम् । अद्य पञ्चाद्यमेधयज्ञजन्यफलसमफलमाप्तिकामो गङ्गासरयुसङ्गमे स्नानमहं करिष्ये इति मयोगः।

अथ गङ्गागण्डकीसङ्गममाहात्म्यम् ।

गङ्गावाक्यावल्याम्, ततस्तु गण्डकीतीर्थं गण्डकी यत्र सङ्गता । गोसहस्रस्य दानं च तत्र स्नानेन संमितम् ॥ अद्य गोसहस्रयदानजन्यफलसमफलपाप्तिकामो गङ्गाग-ण्डकीसङ्गमे स्नानमहं करिष्ये इति ।

अथ गङ्गाको शिकीसङ्गममाहातम्यम् । गङ्गावाक्यावल्याम्, विश्वामित्रस्य भगिनी गङ्गया यत्र सङ्गता । तत्राप्छत्य च वित्तादिः समन्तः स्यात् प्रियातिथिः ॥ अद्य वित्तादिसमन्तिपयातिथित्वकामो गङ्गाकौशिकीसङ्गमे स्नानमहं करिष्ये इति ।

अथ गङ्गासरस्वतीसङ्गममाहातम्यम् । महाभारते पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम्, गङ्गायाश्च नरश्रेष्ठ ! सरस्वत्याश्च सङ्गमे । स्नातोऽक्वमेधं प्राम्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति ॥ इति ।

अथ गङ्गागोमतीसङ्गमफलम्।

भारते, गोमतीगङ्गयोश्चैत सङ्गमे लोकविश्चते । अग्निष्टोममनामोति कुलं चापि समुद्धरेत ।। इति ।

यां मौली निद्धे सुधांश्वतिलको मुलीमतलीमिव स्नानध्याननिजाभिषानिविधिभिर्या कल्पषं लुम्पति । वीचीभिर्विद्धाति या सुरपुरीसोपानपालीमिव क्षेमाय त्रिजगज्जनैकजननी सा जाह्नवी वर्ण्यते ॥

निःशेषसन्तापनिष्टत्तिवीजं
विगाह्य गाढं मनुजा यदम्भः ।
अपास्य पाष्पानमितप्रमाणं
माघे मघोनः पुरम्रत्पतान्ते ॥
या दुष्कृतं दर्शनतो धुनीते
जगत्पुनीते च निजैः पृषद्भिः ।
सुकुन्दपादाञ्जमरन्द्धारा
हारानुकारा हृदयेऽस्तु सा नः ॥
विभोर्मकुटचारिणी दुरितराशिसंहारिणी

दिगन्तरविहारिणी प्रणतलोकनिस्तारिणी।
सुरप्रणयिनीस्तनस्खलितचन्दनोद्धासिनी
चिरं त्रिपथगामिनी पातितपावनी पातु नः॥
अथ गङ्गामाहात्म्यम्।

तत्र महाभारते दानधर्मे,

शिलदृत्तिरुवाच । के देशाः के जनपदाः के ग्रामाः के च पर्वताः ।

प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यस्तदुच्यताम् ॥

सिद्ध उवाच।

ते देशास्ते जनपदास्ते ग्रामास्ते च पर्वताः। येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनैति सरिद्वरा ॥ तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञैस्त्यागेन वा पुनः। गतिं तां लभते जन्तुर्गङ्गां संसेव्य यां लभेत् ॥ स्पृष्टानि येषां गाङ्गयैस्तोयैगीत्राणि देहिनाम् । व्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः स्वर्गाद्विधीयते ॥ सर्वाणि येषां गाङ्गेयैस्तोयैः कर्माणि देहिनाम् । गां त्यक्त्वा मानवा विष ! दिवि तिष्ठन्ति ते जनाः ॥ पूर्वे वयसि पापानि कृत्वा कर्माणि ये नराः। पश्चाद्गक्षां निषेवन्ते तेऽपि यान्त्युत्तमां गतिम् ॥ स्नातानां ग्रुचिाभस्तोयैर्गाङ्गेयैः प्रयतात्मनाम् । च्युष्टिर्भवति या पुंसां न सा क्रतुशतैरिप ॥ यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातायेषु तिष्ठति । ताबद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ अपहृत्य तमस्तीत्रं यथा भात्युद्ये रविः । तथाऽपहृत्य पाप्मानं भाति गङ्गाजलोक्षितः ॥

विसोमा इव शर्वयों विषुष्पास्तरवो यथा। तत्तदेशा दिशश्रीव हीना गङ्गाजलैः शिवैः ॥ वर्णाश्रमा यथा सर्वे धर्मज्ञानविवर्जिताः। क्रतवश्च यथाऽसोमास्तथा गङ्गां विना जगत्॥ यथा हीनं नभोऽक्षेण भूः शैलैः खं च वायुना । तथा देशा दिशश्रेव गङ्गाहीना न संशयः ॥ त्रिषु लोकेषु ये केचित्राणिनः सर्व एव ते। तर्प्यमाणाः परां तृप्तिं यान्ति मङ्गाजलैः शुभैः ॥ यस्तु सूर्येण निष्ठप्तं गाङ्गेयं पिवते जलम् । गवां निर्हारनिर्धकाद्यावकात्तिद्विशिष्यते ॥ इन्दुवतसहस्रं तु यश्चरेत् कायशोधनम् । विवेद्यश्रापि गङ्गाम्भः समी स्यातां न वा समी ॥ तिष्ठेद्यगसहस्रं तु पादेनैकेन यः पुमाम् । मासमेकं तु गङ्गायां समी स्यातां न ना समी ॥ लम्बेनार्वाक्शिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्। तिष्ठेचथेच्छं यथापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥ अप्रौ प्राप्तं विध्ययेत यथा तूलं द्विजोत्तमाः !। तथा गङ्गावगाढस्य सर्वपापं प्रध्रयते ॥ भूतानापिइ सर्वेषां दुःखोपहितचेतसाम् । गतिवन्वेषमाणानां न गङ्गासदृशी गतिः॥ भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्यस्य दर्शनात् । गङ्गाया दर्शनात्तद्वत् सर्वपायैः प्रमुच्यते ॥ अमितिष्ठाश्र ये के चिद्रभमेशरणाश्र ये। तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेह शरणं शर्मवर्म च॥ पक्रष्टैरश्रभैर्प्रस्ताननेकैः पुरुषाधमान्।

पततो नरके गङ्गा संश्रितान पेत्य तार्येव ॥ तेऽसंविभक्ता सुनिभिर्नूनं देवैः सवासवैः। येऽभिगच्छन्ति सततं गङ्गामभिमतां सुरैः ।। विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः। ते भवन्ति शिवा विषा ये वै गङ्गामुपाश्रिताः ॥ यथा सुराणाममृतं पितृणां च यथा सुधा । सुधा यथा च नागानाँ तथा गङ्गाजलं नृणाम् ॥ उपासते यथा बाला मातरं क्षुघयादिंताः। श्रेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ॥ स्वायम्भुवं यथा स्थानं सर्वेषां श्रेष्ठग्रुच्यते । सर्वासां सरितां श्रेष्ठा गङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ यथोपजीविनां धेनुर्देवादीनां धरा स्पृता । तथोपजीविनां गङ्गा सर्वपाणभृतामिह ॥ देवाः सोमार्कसंस्थानि यथा सत्रादिभिर्मत्वैः। अमृतान्युपजीवन्ति तथा गङ्गाजलं नराः ॥ जाह्नवीपुकिनोत्थाभिः सिकताभिः सम्रुक्षितः। आत्मानं मन्यते लोको दिविष्ठमिव शोभितम् ॥ जाह्नवीतीरसम्भूतं मृदं मूर्घा विभक्ति यः। विभक्ति रूपं सोऽर्कस्य तमोनाशाय केवलम् ॥ गङ्गोर्गिभिरथो दिग्धं पुरुषं पर्वतो यदा । स्पृत्रते सोऽस्य पापानि सद्य एवापकर्वति ॥ व्यसनैरभितप्तस्य नरस्य विनिशिष्यतः। गङ्गाद्श्नेनजा प्रीतिव्यसनान्यपक्षिति ॥ इति । अथ गङ्गाक्षेत्रादिनिर्णयः।

तत्र ब्रह्मपुराणे,

मवाहमवधि कृत्वा यावद्धस्तचतुष्ट्यम् । तत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामी कदाचन ॥ अत्र न प्रतिगृह्णीयात्पाणैः कण्डगतैरपि । ब्रह्माण्डेऽपि 'कदाचन'इसन्तमभिधाय— अत्र दत्तं हुतं जप्तं कोटिकोटिगुणं भवेत् । इत्युक्तम् । दानधर्मे,

भाद्रकृष्णचतुर्देश्यां यावदाक्रमते जलम् ।
तावद्गर्भे विजानीयात्तदन्यत्तीरमुच्यते ॥
गङ्गावाक्यावल्यां ब्रह्माण्डे,
सार्द्धहस्तशतं यावद्गभेतस्तीरमुच्यते ।
अत्र न प्रतिमृद्धीयात् प्राणैः कण्डगतैरिष ॥
तीराद्रव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते ।
अत्र दानं तपो होमो गङ्गायां नात्र संशयः ॥
अत्रस्थास्तु दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः । इति ।
उभयत्र तदे पत्येकं क्रोशद्वयं क्षेत्रम् । तदुक्तम्
भविद्ये,

गङ्गासीमां न लङ्घन्ते सर्वपापान्यशेषतः। दिशो दश पलायन्ते सिंहं दृष्टा यथा मृगाः॥ एकयोजनविस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटद्वयात्। इति। मत्स्यपुराणे "तीर्थे न मतिगृह्णीयात्" इत्याद्यक्तम् तथा तन्नेव,

गङ्गाविकयणाद्राजन् विष्णोर्विकयणं भवेत्। जनाईने तु विक्रीते विक्रीतं भ्रवनत्रयम्।।

अत्र हस्तचतुष्ट्याभ्यन्तरे प्रतिग्रहनिषेधः सर्वत्रैव । सार्ध-हस्तग्रताभ्यन्तरे तु तिम्निषेधः प्रशस्तनदीषु । क्षेत्रे प्रतिग्रहनिषे- धस्तु गङ्गायामेव । तत्रैव क्षेत्रकथनादिति । अथ गङ्गास्मरणफलम् । भविष्ये, भवनानि विचित्राणि विचित्राभरणाः स्नियः । आरोग्यं विचसम्पत्तिर्गङ्गास्मरणजं फलम् ॥ इति । अथ कीर्त्तनम् ।

महाभारते, द्र्ञनात्स्पर्शनात्पानात्त्रथा गङ्गेतिकीर्त्तनात् । स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात्पमुच्यते ॥ इति । अथ गङ्गागमनफलम् ।

ब्राह्मे, स्नानं तु भक्त्या गङ्गायां कर्तुकामस्य गच्छतः। पहेपदेऽश्वमेधस्य फलं मर्त्यस्य जायते॥ इति। अथ वासफलम्।

नारदीये,
किमष्टाङ्गेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः ।
वास एव दि गङ्गायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम् ॥ इति ।
अथ मासवासफलम् ।
तिष्ठेशुगसहस्रं तु पादेनैकेन यः पुमान् ।
मासमात्रं तु गङ्गायां समौ स्यातां न वा समौ ॥ इति ।

अथ आदेहपतनं गङ्गोपासनफलम्।
न भयेभ्योः भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः।
आदेहपतनाद्गङ्गामुपास्ते यः पुमानिह ॥ इति ।
अथ नमस्कारफलम्।

प्रणमेत्प्रातरुत्थाय गङ्गां प्रण्यजलां शुभाम् ।

यस्तु धर्मार्थकामानां तथा मोक्षस्य भाजनम् ॥ इति । अथ गङ्गामृत्तिकाधारणफलम् । भारते,

जाहवीतीरसम्भूतां मृदं मूर्घा विभर्ति यः। विभर्ति रूपं सोऽर्कस्य तमोनाशाय केवलम्॥ इति। अथ गङ्गास्पर्शफलम् ।

ब्रह्माण्डे, अभक्त्यापि महापापी गङ्गां स्पृष्ट्वा ग्रुभो भवेत् । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ इति । अथ गङ्गाजलमाहात्म्यम् ।

यमः,
क्षेत्रस्थमुद्धृतं वापि शीतमुष्णमथापि वा ।
गाङ्गेयं हरते तोयं पापमामरणान्तिकम् ॥
वर्ज्यं पर्युषितं तोयं वर्ज्यं पर्युषितं दलम् ।
अवर्ज्यं जाह्नशीतोयमवर्ज्यं तुलसीदलम् ॥ इति ।
अथ गङ्गाभक्तिफलम् ।

ब्राह्मे,
स मातृषितृदाराणां कुलकोटिं निरन्तरम् ।
गङ्गामकस्तारयते संसाराणवतो ध्रुवम् ॥
सन्तोषः परमैश्वर्यं तत्त्वज्ञानं सुखात्मता ।
विनयाचारसम्पत्तिर्गङ्गाभक्तस्य जायते ॥ इति ।
अथ गङ्गोदकपानफलम् ।

भविष्यं, चान्द्रायणसहस्त्राणां यत्फलं परिकीर्तितम् । ततः शतगुणं पुण्यं गङ्गागण्हूषतो भवेत् ॥

## अथ स्नानम्।

भारते,
स्नातानां श्रिचिभस्तोयैर्गाङ्गियैः प्रयतात्मनाम् ।
च्युष्टिभवति या पुंसां न सा क्रतुश्तरेषि ॥
प्रयतात्मा, इन्द्रियविजयी । च्युष्टिः, पुण्योपचयः ।
भविष्ये,
किपिलाकोटिदानादि गङ्गास्नानं विशिष्यते । इति ।
अथ तिथिस्नानम् ।

मारस्ये, आकामावैष्वनन्तकम् । इति । आषाढी–कार्त्तिकी–माघी–वैशाखीषु पूर्णिमासु अनन्त-पुण्यप्राप्तिः फलमित्यर्थः ।

अथ माघसप्तमी । अरुणोदयवेलायां शुक्का माघस्य सप्तमी । गङ्गायां यदि लभ्येत सूर्यग्रहक्षतैः समा॥ इति । अथ युगाचादिस्नानम् ।

भविष्ये, संवत्सरफलं तस्य नवम्यां कार्तिके तथा। मन्वादौ च युगादौ च मासत्रयफलं लभेत्॥ इति। अथ दिनक्षयस्नानम्।

स्कान्द्भविष्ययोः, अमावास्यां शतगुणं सहस्रं तु दिनक्षये । इति । अथ नक्षत्रस्नानम् ।

ब्रह्माण्डे, सङ्क्रान्तिषु व्यतीपाते ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । पुष्ये स्नात्वा तु गङ्गायां कुलकोटीः सम्रद्धरेत् ॥ इति । अथ घोगस्नानम् ।

गारुडभाविष्ययोः, पुष्ये वा जन्मनक्षत्रे व्यतीपाते च वैधृती । अमावास्यां नदीस्नानं हरत्याजन्मदुष्कृतम् ॥ इति । अथ तिाथिवास्योगस्नानम् ।

स्कान्दे, शनैश्वरस्य वारेण वारेणाङ्गारकस्य च । कृष्णाष्ट्रमीचतुर्देश्योः पुण्यां गतिमवाप्नुयात ॥ तथा, सोमवारे त्वमावास्या आदित्याहे च सप्तमी ।

सामवार त्वमावास्या आदित्याह च सप्तमा । चतुर्थी भौमवारे च अष्टमी च बृहस्पतौ ॥ अत्र यत् क्रियते पापमथवा धर्मसञ्चयः। षष्टिवर्षसहस्राणि प्रतिजन्म तदक्षयम्॥

तथा,
सिनीवाली कुहुश्रैव यदि सोमदिने भवेत् ।
गोसहस्त्रफलं द्यात् स्नानं यन्मौनिना कृतम् ॥ इति ।
अथ द्वाहरास्नानम् ।

गाङ्गेयग्रन्थे, ज्येष्ठे मासि क्षितिस्रुतादेने शुक्रपक्षे दशम्यां इस्ते शैलाश्विरगमादियं जाह्नवी मर्त्यलोके । पापान्यस्यां इरति हि तिथौ सा दशेत्याहुरायाः पुण्यं दद्यादिप दशाणं वाजिमेथायुतस्य ॥ इति ।

अथ वारुणीस्नानम्।

स्मृतौ,

## गङ्गामाहारम्ये तत्र सङ्क्रान्त्यादिस्तानफलम् । ३६७

वारुणेन समायुक्ता मधौ कृष्णा त्रयोदशी। गङ्गायां यदि लभ्येत सुर्यग्रहशतैः समा ॥ इति। अथ सङ्क्रान्तिस्नानम्।

मात्स्ये, अयने कोटिगुणितं लक्षं विष्णुपदीषु च । षडशीतिसहस्रं तु षडशीत्यामुदाहृतम् ॥ शतमिन्दुक्षये पुण्यं सहस्रं तु दिनक्षये । इति । अथ महाज्येष्ठीस्नानम् ।

भविष्ये, महाज्येष्ठी सुरश्रेष्ठ कृतानन्तफलं स्मृता । तस्यां तु जाह्मवीस्नानं सूर्य्यग्रह्मताधिकम् ॥ अथ चित्रसित्तिगङ्गास्नानम् ।

भविष्ये, अनन्तं शिवसन्निधौ । इति ।

अथ ग्रहणस्नानम्।

गारुडे,
चन्द्रसूर्थग्रहे चैन योऽनागाहेत जाह्ननीम्।
स स्नातः सर्वतीथेंषु किमर्थमटते महीम्॥
ब्राह्मे,
इन्दोर्लक्षगुणं मोक्तं रनेईशगुणं तथा।
गङ्गातीरे तु सम्माप्ते इन्दोः कोटी रनेईश॥
गारुडे,
सूर्यग्रहः सूर्यनारे सोमे चन्द्रग्रहस्तथा।
चुडामणिरयं योगस्तत्रानन्तफलं लभेत्॥
अन्यस्माद्रहणात्कोटिगुणमत्र फलं लभेत्। इति।

अथ मासस्नानम् ।
नैरन्तर्येण गङ्गायां मासं यः स्नाति मानवः ।
स शक्रलोके सुचिरं कालं स्थित्वा सगोत्रजैः ॥
ततो ब्रह्मपदे तिष्ठेत्कलपकोटिशतायुतम् । इति ।
अथ वैद्यास्यस्नानम् ।

वैष्णवासृते व्यासः, गवामर्द्वप्रस्तानां लक्षं दत्त्वा तु यत्फलम् । तत्फलं लभते वीर मेषे स्नात्वा तु जाह्ववीम् ॥ इति । अथ तर्पणम् ।

भविष्ये, पिततादीनभिधाय । ये नरा दुःखिताः सम्यक्सर्वे ते सकुशैक्तिलैः । तिर्पता जाह्ववीताये नरेण विधिना सकृत् ॥ तेऽपि मोक्षं प्रयम्ने यथा ब्रह्माऽब्रवीद्वनः । इति । अथ पूजा ।

भविष्ये,
चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वावयवशोभिताम्।
रत्नकुम्भसिताम्भोजवरदाभयसत्कराम् ॥
श्वेतवस्त्रपरिधानां मुक्तामणिविभूषिताम् ।
ततो ध्यायेत्सुरूषां च चन्द्रायुतसमप्रभाम् ॥
चामरैवींज्यमानां च श्वेतच्छत्रोपशोभिताम् ।
सुप्रसन्नां सुवदनां करुणार्द्रनिजान्तराम् ॥
सुधाष्ठावितभूषृष्ठां दिव्यगन्धानुलेपनाम् ।
त्रैलोक्यनितां गङ्गां देवादिभिरभिष्दुताम् ॥
दिव्यक्षपविभूषां च दिव्यमाल्यानुलेपनाम् ।

ध्यात्वा जले यथा मोक्तां तथार्चायां तु पूजयेत् ॥
तथा काम्यानवामोति काम्याराधनतोऽपि च ॥
मासार्द्धमपि यस्त्वेवं नैरन्तर्य्येण पूजयेत् ॥
स एव पुरुषश्रेष्ठो नैरन्तर्य्ये हि दुष्करम् ।
एवं च बहुकालं यो नैरन्तर्य्येण पूजयेत् ॥
तस्य पुण्यफलं वक्तुं वागीशोऽपि न हि क्षमः ।
बहुत्वं च पूर्वोक्तमासार्द्धायपेक्षया । तेन त्रिपक्षादिकं
लभ्यते । 'ओं गङ्गाये विश्वमुख्याये शिवामृताये शान्तिपदाथिन्ये वारायण्ये नमो नमः' इति पूजामन्त्रः ।

अथ गङ्गातीरे शिवालिङ्गपूजा । गङ्गातीरे सदा किङ्गं विस्वपत्रैश्व ये नराः । पूजायिष्यन्ति सम्मीतास्तेऽपवर्गस्य भाजनम् ॥ इति । अथ दानम् ।

ब्रह्माण्डे, यज्ञो दानं तपो जप्य श्राद्धं च सुरपूजनम् । गङ्गायां च कृतं सर्वे कोटिकोटिगुणं भवेत् ॥ इति । अथ गङ्गायां भूमिदानम् ।

निवर्तनद्वयं भूमेर्गङ्गातीरे विशेषतः ।
विशाय वेदविदुषे तिथौ तस्यां विशेषतः ॥
नरो ददाति भक्त्या वै तस्य पुण्यफलं शृणु ।
तद्भूमिपरमाणूनां सङ्ख्ययाऽयुतसङ्ख्यया ॥
सोमेन्द्रब्रह्मलोकेषु विष्णुलोके तथैव च ।
नरलोके तथा श्रीमान् भोगान् भुङ्गे तथाविधान् ॥
जायते रूपसम्पन्नः सर्वलोकसुपूजितः ।
सर्वसम्पत्समृद्धः स्यात् सप्तद्वीपपतिभवेत् ॥

४७ तिः ती.

भेरीशङ्कादिनिर्घोषैगींतवादित्रनिस्वनैः ।
स्तुतिभिर्मागधानां च सुप्तोऽसौ प्रतिवुद्ध्यते ॥
सर्वसौख्यान्यवाप्यात्र सर्वधर्मपरायणः ।
नरकस्थान् पितृन् सर्वान् प्रापयित्वा दिवं तथा ॥
स्वर्गस्थितान् पितृन् सर्वान् मोक्षयित्वा महाद्युतिः ।
अन्ते ज्ञानासिना छित्वा अविद्यां पञ्चपर्विकाम् ॥
परात्मज्ञानमापनः परं ब्रह्माऽधिगच्छति । इति ।
अयुतसङ्ख्ययेति, एतावत्कल्पानीति बोध्यम्।पृत्रोक्तानुपङ्गात् ।
शौवे,

गोचर्ममात्रां पृथिवीं गङ्गातीरे ददाति यः। अक्षयायां तृतीयायां सोऽत्र क्षितिपतिभवेत्॥ आदित्यपुराणे,

गवां शतं दृषस्यैको यत्र तिष्ठत्ययान्त्रितः । तद्धि गोचर्ममात्रं तु माहुर्वेदविदो जनाः ॥ नन्दिपुराणे,

एकोऽश्रीयाद्यदुत्पन्नं नरः संवत्सरं फलम् । गोचर्ममात्रा सा क्षोणी स्तोका वा यदि वा वहुः ॥ अविषये,

ग्रामं गङ्गातटे योऽसौ विषेभ्यः सम्प्रयच्छित । ब्रह्माविष्णुश्चित्रेभ्यश्च दुर्गायै भास्कराय च ॥ सर्वदानेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम् । सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वव्रततपःसु च ॥ सहस्रगुणितं तत्र फलं स्याद्वामदानतः । सूर्य्यकोटिप्रतीकाशैदिं व्यस्त्रीकोटिसंयुतैः ॥ दिव्यरत्नमयैश्चित्रैर्विमानैर्वेष्णवे पुरे । क्रीडते सर्वसम्पन्नः शाङ्करे च पुरे तथा ॥
स्वकीयपितृभिः सार्द्धं क्रीडते कालमक्षयम् ।
यावत्तद्वामभूमेवें परमाणोः सुसङ्ख्यया ॥
भोगान् भुक्तवा ततो लोके जायते योगिनां कुले ।
अणिमादिगुणैर्युक्तः स्वयंभोगो भवत्यपि ॥
देहान्ते निर्मले नित्ये परे ब्रह्मणि लीयते । इति ।

अथ गङ्गायां आद्वम्।

भविष्ये,
गयाश्रादं कृतं तेन उत्सृष्ट्य तथा हषः।
येन तद्वीचिसंसिक्ततीरे श्राद्धमकारि च॥
वृहद्धसिष्टः,
गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यमरकण्टके।
नर्भदायां गयातीर्थे सर्वमानन्त्यमञ्जुते॥ इति।

अथ पिण्डदानम्।

गङ्गायां च गयायां च पिण्डदानफलं समम् । विशेषतः कलियुगे गङ्गापिण्डः प्रशस्यते ॥ भविष्ये,

ब्रह्मन्नो वा सुरापो वा गोन्नो वा पश्चपातकी । सर्वतो निष्कृति याति गङ्गास्तानान संशयः ॥ इत्यादिवचनात् गङ्गायां सर्वपापक्षये न सन्देहः । अ-

धिकारी चात्र श्रद्धाविशेषवान् । एवं विष्णुनामग्रहणाद्पीति तत्त्वम् । अन्यान् पति गुरुभायश्चित्तविधानामिति । अत एव-

स्कान्दभविष्ययोः, स्नानमात्रेण गङ्गायां पापं ब्रह्मत्रधादिकम् । द्राधर्षे कथं याति चिन्तयेद्यो वदेदपि ।। तस्याहं प्रवदे पापं कोटिब्रह्मवधोद्भवम् । स्तुतिवादिमदं मत्वा कुम्भीपाकेषु मज्जति ॥ आकर्षं नरकं अकत्वा ततो जायेत गईभः। च्याससंहितायां विष्णुवाक्यैरपि श्रद्धायास्तत्राधिकारत्वा-

वगतेः । श्रद्धा च फलावश्यम्भावनिश्रयः ।

अथ गङ्गातीरनिवास्यर्चनम् । गङ्गामज्जनशीलस्य गङ्गातीरनिवासिनः। अर्ची क्रत्वा यथान्यायमभ्वमेधफलं स्रभेत् ॥ इति । अथ निषिद्धानि ।

ब्रह्माण्डे. गङ्गां पुण्यजलां प्राप्य त्रयोदश विवर्जयेत् । शौचमाचमनं चैत्र निर्मालयं मलघर्षणम् ॥ गात्रसंवाहनं क्रीडां प्रतिग्रहमथारतिम् । अन्यतीर्थरति चैव अन्यतीर्थमश्रांसनम् ॥ वस्त्रत्यागमथाघातं सन्तारं च विश्वेषतः । स्कान्दे. नाभ्यङ्गितः प्रविशेच गङ्गायां न मलाहितः । न जल्पन्न मृषा वीक्ष**म वदम**न्दतं नरः॥ मुषा, इतस्ततः। ब्राह्म, स्नायीत तैलवान् प्राज्ञस्तटभूमिष्ठपेयिवान् । इति । अथ मृत्युप्रकरणम्।

स्कान्दे, गङ्गायां मरणान्युक्तिनीत्र काय्यी विचारणा । परत्रहास्वरूपिण्यामित्याह जगतां प्रश्नः ॥
गङ्गायां त्यजतः प्राणान् कथयामि वरानने ! ॥
कर्णे तत् परमं ब्रह्म द्दामि मामकं पदम् । इति ।
अञ्च च—

ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां लोकानामोति मानवः ।

इति भक्तया गङ्गायां मरणान्मोक्षमाप्तुयात् ॥

इतिभविष्यवचनाज्ज्ञानादेव गङ्गायां मोक्ष इति वद्दित । वस्तुतः

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कामतोऽकामतो ऽपि वा ।

गङ्गायां च मृतो मर्त्यः स्वर्ग मोक्षं च विन्दति ॥

इति ब्रह्मपुराणाद्ज्ञानतोऽपि मोक्षः । न च ज्ञानतो मोक्षम्

इति ब्रह्मपुराणाद्द्यानता । पाक्षः । न च क्षानता पाक्षम् अज्ञानतः स्वर्गम् इत्यन्वयः । वाकारासङ्गतेः । नन्वेवं ब्रह्मलोकादिप्राप्तिः फलं श्रूयते तदसङ्गतं स्यादितिचेत्, न । तत्कामनायां तत्सम्भवात् । तत्तत्फलानां तत्तत्कामनाधीनत्वात् । न चैवं
"क्षाने तु भक्ष्या गङ्गायाम्" इत्यस्य ज्ञान एव मोक्षबोधकत्वादसङ्गतिमद्गितिवाच्यम् । भक्तिज्ञानसस्वेऽव्यवधान एव कैवल्यम्
अन्यथा तु स्वर्गादिभोगोत्तरिमत्याद्यायात् ।

अथ गङ्गायामस्थिस्थितिफलम्।

कौर्मे,
वावन्त्यस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वै।
तावद्वर्षसहस्त्राणि स्वर्गलोके महीयते।।
तथा,
दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्गायामस्थि मज्जति।
गङ्गायां मरणे यादक् तादक्फलमवाष्त्रयात्॥
अस्थिक्षेपं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम्।

प्रथमेऽब्दे न कुर्वीत कृतेऽपि हि सपिण्डने ॥

इत्येतस्य समूलत्वे दशाहातिरिक्तपरत्वम् ।
अस्तक्तते गुरौ शुक्रे तथा मासे मालिम्छचे ।
गक्तायामस्थिनिक्षेपं न कुर्यादिति गौतमः ॥ इत्यिष पठन्ति ।
अस्थीनि मातापितृवंशजानि नयन्ति गक्तामिष ये कदाचित् ।
सद्घान्धवस्यापि द्याभिभूतास्तेषां च तीर्थानि फलप्रदानि ॥
भातुः कुलं पितृकुलं वर्जियत्वा नराधमः ।
अस्थीन्यन्यकुलोत्थानि नीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥
इति तु धनलोभविषयमिति वदन्ति ।

अथास्थिक्षेपप्रकारः । ब्रह्मपुराणे,

> स्नात्वा ततः पश्चगवेन सिवत्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेश्च योज्य । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पश्यन् दिशं मेतगणोपगृहाम् ॥ नमोऽस्तु धर्माय वदन् मविश्य जलं स मे मीत इति क्षिपेच । स्नात्वा तथोत्तीर्थ्यं च भास्करं च हृष्ट्वा मदद्याद्य दक्षिणां तु ॥ एवं कृते मेतपुरे स्थितस्य स्वर्गे गतिः स्यानु महेन्द्रतुल्या ।

पत्रावं, पत्राव्यम् । अयं प्रयोगः । स्नात्वाऽऽचम्य उदङ्गुलः कुशतिलजलान्यादाय ओंतत्सादित्युचार्य्य अद्य अग्रुकशर्मण एतदस्थिसमसङ्ख्यवर्षसहस्त्राविकन्नस्वर्गाधिकर-णमहितत्वकामोऽग्रुकशर्मण एतान्यस्थीनि गङ्गायां क्षिपामी- ति सङ्करूप्य अपसन्यं कृत्वा अस्थीनि पश्चगन्येन सिक्त्वा हि-रण्यमध्वाज्यतिलैः संयोज्य मृत्पुटे स्थापयित्वा दक्षिणहस्तेन तत्पुटकमादाय दक्षिणां दिशं पश्यन् 'ओंनमोऽस्तु धर्माय'इति-वदन् जलं प्रविश्य 'स मे प्रीतो भवतु' इत्युक्त्वा अस्थि प्र-क्षिपेत् । ततो मज्जनं कृत्वा सुर्यं दृष्ट्वा दक्षिणामुत्सुजेत् ।

अथ गङ्गायास्तीर्थविद्योषाः।

गङ्गावाक्यावल्यां गङ्गागण्डकीसङ्गममिभधाय।
रामतीर्थं ततः पुण्यं वैकुण्डापणसिक्षधौ।
सोमतीर्थं ततः पुण्यं यत्रासौ मुद्रलो मुनिः॥
समभ्यच्यं शिवं ध्यायन् गणतां तु समाययौ।
मुगेरत्वेन प्रसिद्धो ग्राम एव सोमतीर्थमिति वदन्ति।
चम्पकारूपं महातीर्थं यद्गङ्गोत्तरवाहिनी॥
मिणकिणिकावद्विज्ञेया महापातकनाशिनी।

तथा,
जह्नुहदे महातीर्थे यत्र स्नानं शरीरिणाम् ।
एकविंशातिसन्तानतारकं किमतः परम् ॥
जह्नुहदे, एकशाखानगरे गङ्गायाम् ।
तथा,

तस्मादादीतितीर्थे तु यत्रावाप्यादितिर्हिरिम् । कश्यपात्तनयं लेभे तत्र स्नानं महोदयम् ॥ इति ।

अथ सूकरक्षेत्रमाहात्म्यम्।

वराहपुराणे,

वराह उवाच । परं कोकामुख स्थानं स्थानं कुब्जाम्रकं परम् । परं च सौकरं स्थानं सर्वसंसारमोचकम् ॥ यत्र संस्था मया देवि ह्युद्धृतासि रसातलात्। तत्र भागीरथी गङ्गा मम शौचार्थमागता ॥ शृणु पुण्यं महाभागे मम क्षेत्रेऽत्र सुन्दरि । यदाप्रोति महाभागे गत्वा च सौकरं प्रति ॥ दश पूर्वीन् तथा वंश्यान् परान् सप्त च पञ्च च। स्वर्ग नयति तांस्तत्र मातृतः पितृतश्च ह ॥ गमनादेव सुश्रोणि सुखस्य मम द्रशनात् । सप्तजन्मान्तरं भद्रे जायते विपुछे कुछे।। एवं वै मानुषो भूत्वा अपराधविवर्जितः। गमनं तस्य तीर्थस्य मरणं तत्र कारयेत् ॥ ये मृतास्तत्र सुश्रोणि क्षेत्रे शुकरके मम्। तारिताः सर्वसंसारात् व्वेतद्वीपाय यान्ति ते ॥ चक्रतीर्थं महाभागे चकं यत्र मतिष्ठितम् । तत्र गत्वा महाभागे तदर्थाय शुभः शुचिः ॥ स्नानं कुर्याद्यथान्यायं माधवे मासि द्वाद्शीम् । प्राप्येति शेषः। दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च। धनधान्यसमृद्धस्तु जायते विषुष्ठे कुले ॥ तारितः सर्वसंसारात् क्वेतद्वीपाय गच्छति । धन्वी तूणी बारी खड्ढी जायते च चतुर्भुजः॥ नरो भूता महाभागे स मुक्तः सर्विकित्विषात् । अन्तकाले महाभागे यो गच्छेच्छीकरं प्रति।। तस्य पुण्यं प्रवक्ष्यामि स्नातस्यापि यशस्विनि । पातकान्यपि यः कुत्वा मुर्खो भूत्वा दढवतः ॥

कौमुदस्य तु मासस्य शुक्रपक्षे तु द्वादशीम् । तारिताः पितरस्तेन तथैव च पितामहाः ॥ इति । अथ कनखलमाहात्म्यम् ।

गङ्गाचाक्यावत्याम्, भुरोत्तमं च गोविन्दं रुद्रं कनखले स्थितम् । स्नात्वाभ्यच्यीय गङ्गायां पुण्यमक्षयमाप्तुयात् ॥

तथा, गङ्गाद्वारे कुशावर्ते विख्वके नीलपर्वते । तीर्थे कनखले स्नात्वा धूतपापो दिवं व्रजेत् ॥ इति । अथ गङ्गाद्वारमाहात्म्यम् ।

हेमाद्री कूर्मपुराणे, हिमनच्छित्वरे रम्ये गङ्गाद्वारे सुन्नोभने । देव्या सह महादेवो नित्यं शिष्येश्च संदृतः ॥ तत्र स्नात्वा महादेवं पूजियत्वा दृषध्वजम् । सर्वपापैविशुध्येत मृतस्तु ज्ञानमाप्नुयात् ॥

भविष्ये, गङ्गाद्वारे कुशावर्ते स्नाने पुण्यफलं शृणु । सप्तानां राजस्यानां फलं स्यादश्वमेधयोः ॥ डापित्वा तत्र मासार्द्धं पण्णां विश्वजितां फलम् । दशायुतगवां दानात् पुण्यं च लभते नरः ॥ इति ।

अथ कुञ्जाम्रमाहात्म्यम्।

तत्र वराहपुराणे,

वराह उवाच । एवं कुब्जाम्रकं पुण्यं तीर्थमेतद्यशस्त्रिनि । ये मृतास्तत्र गच्छन्ति ने मङ्ोकाय निष्क<mark>छाः ॥ इति ।</mark> अथ यमुनामाहात्म्यम्।

मत्स्यपुराणे,
गङ्गा च यम्रुना चैव उभे तुल्यफले स्मृते।
केवळं ज्येष्ठमावेन गङ्गा सर्वत्र पृज्यते॥
वायुपुराणे,

कालिन्द्यामन्यतीर्थेभ्यः फलं स्नातुः शताधिकम् ।
गण्डूषमात्राम्बुपानात्ररो भवति सोमपः ॥
यितिश्विद्दीयते ह्यस्यां विसष्ठ स्वल्पमप्युत ।
सुमेरुसद्दशं भूत्वा तदातुरुपतिष्ठते ॥
दूरस्थेनापि यम्रना ध्याता हन्ति मनःकृतम् ।
वाचिकं कीर्तिता हन्ति स्नाता कायकृतं ह्यम् ॥
तथा,

जप्त्वास्यामेव गायत्रीमासहस्त्रमथो द्विज ।

ब्रह्महत्याविम्रक्तः स्याद्व्वमेधफलं लभेत् ॥
सायं प्राविद्वाः सन्ध्यामुपास्ते सकृदेव यः ।
कालिन्द्यां न स दोषेण सन्ध्यालोपस्य लिप्यते ॥
वर्षियत्वा नगे दिव्यान्मनुष्यांश्च पितृनिष ।
श्रद्धया यम्रनावाभिः पुनात्येव कुलत्रयम् ॥
जुहोति यस्तिलान् साज्यान् सावित्र्या ज्ञतसङ्ख्यया ।
वेनेष्टं क्रतुभिर्मुख्यैः सहस्रज्ञतदक्षिणैः ॥
यः स्नात्वा यमुनावाभिः केशवं शिवमेव वा ।
रविं वा पूजयेद्धत्वा न स शोच्यो भवेन्मृतः ॥
एवमप्युपवासं यः करोति यमुनान्तिके ।
नित्योपवासी स भवत्यद्यीद्याद्यि शुध्यति ॥
पक्षमस्यां तु पश्चना सोमनाप्यधिकारवान् ।

यः प्राप्स्यति फलं सोऽत्र राजस्याव्यमेधयोः॥ यद्यत्कृतं च कालिन्द्यां शुभं वा यदि वाऽशुभम् । तत्तदेवायुतगुणं भूत्वा तस्योपतिष्ठते ॥ स्नानादि कर्म काछिन्द्यां येन केनापि यत्कृतम् । यथावदयथावद्वा तत्साधुफलभाग्भवेत् ॥ सङ्क्रान्तौ रविवारे च सप्तम्यां वैधृतौ तथा। व्यतीपाते च हस्तर्झे ह्यापे पौष्णे पुनर्वसौ ॥ एकाद्र्यां चतुर्द्यामष्टम्यां च द्निक्षये । पूर्णिमायां च पूर्वोक्तं फलं शतगुणं भवेत् ॥ तदेव स्याङ्कश्गुणं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। द्वादश्यामर्चयेद्विष्णुमेकादश्यामुपोषितः ॥ कालिन्यां तस्य सुलभं तद्विष्णोः परमं पदम् । यदस्या दक्षिणे क्लुले फलमुक्तं तवाधुना ॥ तदेव तूत्तरे कुळे फळं शतगुणाधिकम्। एवं पाद्ये मथुरादिसम्बन्धात्तस्याधिकफळत्वमुक्तम् । तथा, यामुनेनोदरस्थेन पयःपङ्केन रेणुना । म्रियते यो नरः पुत्र स नरो न भवेत्पुनः ॥ इति । अथ नर्मदामाहात्म्यम्।

कौर्मे,

स्त उवाच ।
एवा पुण्यतमा देवी देवगन्धर्वसेविता ।
नर्भदा लोकविष्याता तीर्थानासुत्तमा नदी ॥
तस्याः शृणुध्वं माहात्म्यं मार्कण्डेयेन भाषितम् ।
युभिष्ठिराय त थुभं सर्वपापनणाशनम् ॥

युधिष्ठिर उवाच।

श्रुतास्तु विविधा धर्मास्त्वत्मसादान्महाग्रुने ।
माहात्म्यं च प्रयागस्य तीर्थानि विविधानि च ॥
नर्भदा सर्वतीर्थानां ग्रुख्या हि भवतेरिता ।
तस्यास्त्विदानीं माहात्म्यं वक्तुमहीस सत्तम ॥
मार्कण्डेय उवाच ।

नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्वितिःसृता । तारयेत्सर्वभूतानि स्थावराणि च सर्वदा ॥ नमेदायास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम् । इदानीं सम्पवक्ष्यामि शृणुष्वैकमनाः शुभस् ॥ पुण्या कनखल्ले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती । प्रामे वा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा ॥ त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु याग्रुनम्। सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेव नार्मदम् ॥ काळिङ्वदेशे पश्चार्दे पर्वतेऽमस्कण्टके । पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ सदेवासुरगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्वा तु राजेन्द्र सिद्धिं तु परमां गताः ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः। उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम् ॥ योजनानां शतं साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा । विस्तरेण तु राजेन्द्र योजनद्वयमायता ॥ पष्टितीर्थसहस्राणि पष्टिकोट्यस्तयैव च। पर्वतस्य समन्ताजु तिष्ठन्त्यमरकण्टके ॥ ब्रह्मचारी श्रुचिर्भूत्वा जितकोधो जितेन्द्रियः।

सर्वहिंसानिष्टत्तस्तु सर्वभूतहिते रतः ॥ एवं सर्वसमाचारो यस्तु प्राणान् परित्यजेत् । तस्य पुण्यफलं राजन् ऋणुष्वावहितो हुप ॥ शतं वर्षसहस्त्राणि स्वर्गे मोद्ति पाण्डव। अप्सरोगणसङ्कीर्णो दिव्यस्तीपरिवारितः ॥ दिव्यगन्धानुलिप्तश्च दिव्यपुष्पोपशोभितः । क्रीडते देवलोके तु दैवतैः सह मोदते ॥ ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो राजा भवति धार्मिकः। गृहं तु लभतेऽसौ वै नानारत्नविभूषितम् ॥ स्तम्भैर्मणिमयैदिं व्यैर्वज्रवेडूर्यभूषितम् । आलेख्यवाहनैः गुभ्रैर्दासीदाससमन्वितम् ॥ राजराजेक्वरः श्रीमान् सर्वस्नीजनवछ्यः। जीवेद्वर्षशतं साग्रं तत्र भोगसमन्वितः॥ अग्निपवेशेऽथ जले अथवा ऽनशने कृते । अनिवर्त्तिका गतिस्तस्य पवनस्याम्बरे यथा ॥ पश्चिमे पर्वततटे सर्वपापप्रणाशनः । हृदो जलेक्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतः ॥ तत्र विण्डपदानेन सन्ध्योपासनकर्पणा। द्शवर्षसहस्राणि तर्पिताः स्युर्न संशयः ॥ दक्षिणे नर्मदाक्कुले किपलाख्या महानदी । सरलाजुनसञ्छन्ना नातिद्रे व्यवस्थिता ॥ सा तु पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्वता । तत्र कोटिशतं साग्रं तीर्थानां तु युधिष्ठिर ॥ तिस्मस्तीर्थे तु ये दृश्नाः पतिताः कालपर्ययात् । नर्मदातोयसंस्पृष्टा यान्ति ते परमां गतिम् ॥

द्वितीया तु महाभागा विश्वलयकरणी शुभा। तत्र तीर्थे नरः स्नात्वा विशल्यो भवति क्षणातु ॥ कपिला च विशल्या च श्रूयते राजसत्तम । ईक्वरेण पुरा मोक्ता लोकानां हितकाम्यया ॥ अनाशनं तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नरोत्तम । सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रं समधिगच्छति ॥ तत्र स्नात्वा नरो राजन्नश्वमेधफलं लभेत्। ये वसन्त्युत्तरे कूळे रुद्रळोकं वसन्ति ते ॥ तथा, परित्यजाति यः पाणान् पर्वतेऽमरकण्टके । वर्षकोटिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥ तथा, नर्मदा सर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी । अहोरात्रोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ तथा, चन्द्रमूर्योपरागे तु गत्वा ह्यमरकण्टकम् । अञ्चमेधाद्द्रागुणं पुण्यमामोति मानवः ॥ एव पुण्यो गिरिवरो देवगन्धर्वसेवितः । नानाद्वपळताकीणीं नानापुष्पोपशोभितः ॥ अत्र सन्निहितो राजन् देव्या सह महेक्वरः। ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो विद्याधरगणैः सह ॥ पद्क्षिणं तु यः कुर्यात् पर्वतामरकण्टकम् । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्रामोति मानवः ॥ इति । अथ नर्मदाकावेरीसङ्गमः।

मात्स्ये,

कावेरीसङ्गमं तत्र सर्वपापप्रणाशनम् ।
ये नरा नाभिजानन्ति विश्वितास्ते न संशयः ॥
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तत्र स्नायीत मानवः ।
कावेरी च महापुण्या नर्मदा च महानदी ॥
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र अर्चयेद्वष्मध्वजम् ।
अद्यमेधफलं प्राप्य रुद्रलोके महीयते ॥ इति ।
अथ नर्मदासमुद्रसङ्गमः ।

मात्स्ये, वटेश्वरे महापुण्ये गङ्गाद्वारे तपोवने । एतेषु सर्वस्थानेषु द्विजाः स्युः शंसितत्रताः ॥ श्रुतं दशगुणं पुण्यं नर्भदोदधिसङ्गमे । इति । अथ नर्भदैरण्डीसङ्गमः ।

कीर्में,
ततो गच्छेत राजेन्द्र एरण्डीतीर्थम्रुत्तमम् ।
सङ्गमे तु नरः स्नात्वा उपवासपरायणः ॥
ब्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिर्भवति भोजिता ।
एरण्डीसङ्गमे स्नात्वा भक्तिभावानुरञ्जितः ॥
मृत्तिकां शिरसि स्थाप्य त्ववगाह्य च तज्जलम् ।
नर्भदोदकसाम्पश्रं मुच्यते सर्विकिल्विषः ॥ इति ।

अथ नर्मदाप्रभववंदागुल्ममाहात्म्यम् । भारते पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम् । शोणस्य नर्मदायाश्च प्रभवे कुरुपुङ्गव । वंशगुल्म उपस्पृत्य वाजिमेधफलं लभेत् ॥ इति ।

अथ कौशिक्यादिमाहात्म्यम्। भारते वनपर्वाण, भरतस्याश्रमं गत्वा सर्वपापप्रमोचनम् । कौशिकीं तत्र सेवेत महापातकनाशिनीम् ॥ राजस्यस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयः । ततो गच्छेत धर्मज्ञश्चम्पकारण्यस्रत्तमम् ॥ तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत् । इति । अथ गयामाहात्म्यम् ।

तत्र की में, गयातीर्थं परं गुद्धं पितृणां चातिवछभम् । कुत्वा पिण्डमदानं तु न भूयो जायते नरः॥ सकुद्गयाभिगमनं क्रत्वा पिण्डं ददाति यः। पितरस्तारितास्तेन यास्यन्ति परमां गतिम् ॥ तत्र लोकहितार्थाय रुद्रेण परमात्मना । शिलातले पदं न्यस्तं पितृंस्तत्र प्रसादयेत् ॥ गयाभिगमनं कर्त्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति । शोचन्ति पितरस्तेषां दृथा तस्य परिश्रमः॥ गायन्ति पितरो गीताः कीर्त्तयन्ति महर्षयः । गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान् सन्तारियष्यति ॥ यदि स्यात् पातकोपेतः स्वधर्मरतिवर्जितः । गयां यास्पति वंश्यो यः सोऽस्मान् सन्तारियष्यति ॥ एष्ट्रच्या बहवः पुत्रा बलवन्तो गुणान्विताः। तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः ॥ प्रदद्याद्विधिवत् पिण्डान् गयां गत्वा समाहितः । धन्यास्तु खलु ते मर्स्या गयायां पिण्डदायिनः ॥ कुलान्यभयतः सप्त समुद्धृत्याप्नुयात्परम् ।

## गवामाहात्म्ये आद्धात्पितृगतफलोत्पातिविचारः। ३८५

मत्स्यपुरायो,
यत्रैषा पितृभिर्गीता गाथा भोगमभीप्सुभिः।
एष्ट्रच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्।।
यजेत वाश्वपेधेन नीलं वा दृषसुत्स्रजेत्॥ इति।
ननु पुत्रकृतश्राद्धेन कथं पितृगामि फलं 'शास्त्रदेशितं

फलमनुष्ठातरि'इतिनियमात् । अत एव---

गयां गत्वा प्रकृवीत श्राद्धं पुत्रः समाहितः।

इत्यात्मनेपदमि सङ्गच्छते। तस्य कर्तृगामिफल एव सा-धुत्वात्। न चास्य पुत्रेष्टिवत् परगतफलजनकत्वम्। अत एवा-नुष्ठातय्येव फलमिति न नियमः किन्तु परगतफलवोधक-बाखादुत्सर्गरूप एव स इतिवाच्यम्। तथाऽपि कियाया देव-तानिष्ठफलाजनकत्वनियमात्। प्रकृते च श्राद्धदेवतायां पित्रा-दौ फलोत्पत्तेरसम्भवादिति। न चावाहनादिभिर्देवतायामिष सं-स्काराख्यफलजननान्न दोषः। यत्फलमुद्दिश्य हि प्रधाने प्रवृत्तिः तन्न देवतावृत्तीतिनियमात्। तच स्वर्गादि, न च तदेवतायामिति। न च वस्वादय एव श्राद्धदेवताः "वसवः पि-तरो रुद्राः पितामहाः" इतिपैठीनसिवचनादितिवाच्यम्। वस्वा-दीनां देवतात्वविरहस्य प्रागेव व्यवस्थापनादिति।

मैवम्। अत्र देवतायामपि फलोत्पत्तेस्तत्तत्पुराणादिवचनेनोपगमात्ताहश्वनियमे मानाभावात् नियमग्राहकस्य वचनापेक्षया दुर्वलः
स्वात । नन्वेवं "कुर्वीत"इत्यात्मेनपदानुपपत्तिः । "स्वरितानितः
कर्त्रभिष्ठाये क्रियाफले(१।३।७२।)"इतिपाणिनिस्त्रविरोधात् ।
न च कर्त्रभिष्ठाय इत्यस्याभिष्ठायविषय इत्यर्थः पितृफलं पुत्राभिष्ठतिमिति न दोष इतिवाच्यम् । "कर्त्तारं चेत् क्रियाफलमभिष्ठिति
सम्बध्नाति"इति महाभाष्यच्याख्यानात्। तद्प्याक्षिप्यत इति मह-

<mark>स्साइसम्। अत एव यजन्ति याजकाः पचन्ति पाचका इति प्रत्यु-</mark> दाहरणम्। न हि तेषां फले नाभिपायः किन्तु तेनासम्बन्ध इति। मैवम् । अग्निनिष्ठाऽऽहवनीयत्वादिफलजननेऽपि ''अग्निमादधी-त"इत्यस्येव स्वनिष्ठफलजननेऽपि "गां दद्यात्"इत्यादेरिवोपप-चेः। तदपि कथमितिचेत्, तत्रात्मनेपदार्थस्याविवक्षितत्वात् क-<mark>र्तत्वमात्रविवक्षणात् । न<sup>े</sup>च व्यधिकरणफलजनकत्वेऽतिप्रसङ्गः ।</mark> <mark>शास्त्रेण यहतं फर्ल</mark> बोध्यते तत्रैव तदुपगमात् । अपूर्वे तु फल्रस-मानाधिकरणमिति नियमः न तु विहितक्रिया कर्त्तर्येवादष्टं जनयतीतिनियमः । अथैवं व्यधिकरणादृष्टस्य फलहेतुत्वेऽति-प्रसङ्गः । न चाद्दष्टवतो व्यापकतया पितर्यपि तत्सम्बन्धसः स्वाददोष इति वाच्यम् । स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धेन पुत्रादष्टस्य पितर्यभावात् । आत्मनोः संयोगाभावात्। स्वाश्रवसंयुक्तसंयोग-स्यातिष्रसञ्जकत्वात् । मैवम् । स्वजनकाभिष्रायविषयत्वसम्ब-न्धेन पुत्रादृष्टस्य पितरि सन्वात् । त्वयाप्यदृष्टं प्रति श्राद्धस्य हेतुताया ईटशपत्यासच्येष वाच्यत्वादन्यस्थानतिप्रसक्तस्याः भाव।दिति।

अत्रोच्यते । लाघनत्वात् सुलत्वावि छन्ने धर्मस्य कार्येकार्धमत्यासत्त्या हेतुत्वात् सर्वत्रापूर्वस्य फलसमानाधिकरणत्वात् । व्यधिकरणादृष्टेन फलजनने पुत्रकौटसाक्ष्यादिना सक्तस्य
पितुर्नरकापत्तेः । अस्मन्नये तु दोषाभावान्न पितिर ततोऽधर्मोत्पत्तिः । न चास्मन्नयेऽपि भोगे दोषस्य हेतुत्वान्नैविमिति वाच्यम् । योगिनां भोगानुत्पत्त्यापत्तेः । तत्तत्पुरुषदोषकालीनततत्तिक्रयात्वेन तत्तत्पुरुपभोगहेतुत्वे गौरवात । तत्तिक्रयात्वेनैव तथात्वात् । किञ्चैवं तत्त्वज्ञानिमा कृतश्राद्धात् पितुः
स्वर्गीनापत्तेः । दोषाभावेन कर्त्तर्यदृष्ट्याभावादिति विस्तरेणान्यन

## वेदं पपश्चितम्।

अश्र गयोत्पत्तिकथनम्।

गारुडे ब्रह्मवाक्षम्, सारात्सारतरं व्यास गयामाहात्म्यमुत्तमम् । प्रवक्ष्यामि समासेन भुक्तिम्रक्तिपदं ऋणु ॥ गयासुरोऽभवत् पूर्वे बलवान् परमः स च । तपोऽतप्यन्महाघोरं सर्वभूतोपतापनम् ॥ तत्तपस्तापिता देवास्तद्वधार्थं हरिं गताः । शरणं हरिरूचे तान् भवितव्यं शिवात्मभिः॥ पातितेऽस्य मया देहे तथेत्यूचुः सुरा हरिम्। कदाचित् सुरपूजार्थे क्षीराज्येः कमलानि च ॥ आनीय कीकटे देशे शयनं चाकरोहने। विष्णुमायाविमृदोऽसौ गदया विष्णुना हतः॥ <mark>अतो गदाधरो विष्णुर्गयायां म्राक्तिदः स्थितः।</mark> तस्य देहे लिङ्गरूपी स्थितः शुद्धे पितामहः ॥ विष्णुराहाथ मर्यादां पुण्यक्षेत्रं भविष्यति । यक्तं श्राद्धं पिण्डदानं स्नानादि कुरुते नरः॥ स स्वर्ग ब्रह्मलोकं च गच्छेत्र नरकं नरः। गयातीर्थं परं ज्ञात्वा यागं चक्रे पितामहः ॥ ब्राह्मणान् पुजयामास ऋत्विक्त्वं समुपागतान् । नदीं रसवतीं दृष्टा स्थितां व्याप्य दिशस्ततः ॥ भक्ष्यभोज्यफलानां च कामधेनुं तथाऽस्जत्। पश्चकोशात्मकं तीर्थ ब्राह्मणेभ्यो ददौ प्रभुः। धर्मयागे तु लोगाई मतिएम धनादिकम् ॥ स्थिता विभास्तदा शता गयायां अधाणा ततः।

माभूत्रेपुरुषी विद्या माभूत्रेपुरुषं धनम्।। युष्माकं स्याद्वारिवहा नदी पाषाणपर्वतः । श्रीस्तु मार्थितो ब्रह्मा स्वगृहं कृतवान् प्रश्नः ॥ लोकाः पुण्या गयायां ये श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः । युष्मान् ये पूजायिष्यन्ति तैरहं पूजितः सदा ॥ ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मर्णं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विघा ॥ सम्रदाः सरितः सर्वो वापीकूपहदानि च । स्नातुकामा गयातीर्थं व्यास यान्ति न संशयः ॥ ब्रह्मह्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः । पापं तत्सङ्गनं सर्वं गयाश्राद्धाद्विनवयति ॥ असंस्कृता मृता ये च पशुचौरहताश्च ये। सर्पद्षा गयाश्राद्धान्युक्ताः स्वर्गे बजन्ति ते ॥ गयायां पिण्डदानेन यत्फलं लभते नरः। न तच्छक्यं मया वक्तुं कल्पकोटिशतैरपि ॥ इति । ब्रह्मज्ञानमित्यादि । गयाश्राद्धं, स्वोद्देश्यकगयाश्राद्धमित्य-र्थः । ब्रह्मज्ञानसमभिव्याहारात् कर्तृगतमेत्रेदं फलमित्यन्ये ।

ब्रह्महत्येत्यादि । यस्य गयाश्राद्धं कृतं तस्य महापातकपपि त-तो नश्यतीत्यर्थः । मुक्ता इत्यस्य, पापेभ्य इतिशेषः ।

ब्रह्मपुराणे,

कियते पतितानां च गते संवत्सरे कवित् । देशधर्मप्रमाणत्वाद्वयाक्र्षेषु बन्धुभिः ॥ मार्त्तण्डपादमूले वा श्राद्धं हरिहरं स्परन् । इति । स्परित्रतिविभक्तिन्यत्ययात् स्मरते इत्यर्थः । चकारादपित-तानामपि वर्षोत्तरमेव । क्रूपपदं सकलगयोपलक्षणिति वदन्ति । गारुडे,
तीर्थश्रादं गयाश्रादं श्राद्धमन्यच पैतृक्षम् ।
अन्दमध्ये न कुर्वीत महागुरुविपत्तिषु ॥
तश्चेव,
अध्थिक्षेषं गयाश्रादं श्रादं चापरपक्षिकम् ।
अन्दमध्ये न कुर्वीत कृतेऽपि हि सपिण्डने ॥ इति ।
अत्र 'सपिण्डीकरणं विना'इति चतुर्थचरणं पिटत्वा कृते
सापिण्डीकरणं वर्षमध्येऽपि गयाश्रादं कारयन्ति । अत्र पित्रादेदेव वर्षमध्ये न कार्य ''महागुरुविपत्तिषु"'इतिश्रवणात् । पिवृद्यादेः करणे न दोषः ।

वायवीये,
गयायां सर्वकालेषु पिण्डं दद्याद्विनक्षणः ।
अधिमासे जन्मदिने अस्ते च गुरुशुक्रयोः ॥
न त्यजेत गयाश्राद्धं सिंहस्ये च बृहस्पतौ । इति ।
अग्निपुराणो,
गयाश्राद्धं प्रकुर्वति सङ्कान्त्यादौ विशेषतः ।
काले चापरपक्षे वा चतुर्ध्यादितिथिष्विप ॥ इति ।
सकलापरपक्षे चतुर्धादौ वेत्यर्थः । एषु फलातिश्वयः ।

'विशेषतः' इत्युपादानात् ।

समृतिरत्नावल्याम,

गकरे वर्त्तमाने तु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।

दुर्ङ्घभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनम् ॥ इति ।

गयाश्राद्धं द्वादक्षदेवतं कार्य्यम् ।

अन्वष्टकासु हद्दौ च गयायां च मृतेऽहनि ।

अत्र मातुः पृथक्श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥

इतिवायवीयात् । पित्रादित्रिकं, मात्रादित्रिकं, मात्रामहा-देत्रिकं, विश्वेदेवानां त्रयामिति द्वादशदैवतम् । अत एव ''पि-ता पितामहश्चैव'' इत्यादिमन्त्रे पौराणिके नवानामेवोछेखः श्रू-पते । हेमाद्यादिमतेऽप्येवम् । मातामहादीनां सपत्नीकत्वेन नि-रैश इति विशेषः । परन्तु अग्निपुराणे-

पित्रादिनवदैवत्यं तथा द्वादशदैवतम् ।

इत्यत्र तथा शब्दो विकल्पे । तथा च मातामह्यादित्रयमबे-भात् षोडशदैवतमाहुः । छन्दोगानां तु षड्दैवतमेव ।

न योषिद्धाः पृथग्दद्याद्वसानदिनाहते । इतित्रचनात् । गयायां पिण्डदाने उदासीनस्याप्यधिकारः । आत्मजो वाऽन्यजो वापि गयाकूपे यदा तदा । यन्नाम्ना पातयेत् पिण्डं तन्नयेद्वद्य शाक्वतम् ॥ इतिसामान्यमघट्टके मपश्चितम् । वायवीये,

दण्डं प्रदर्शयेद्धिश्चर्गयां गत्वा न पिण्डदः।
नयस्य विष्णुपदे दण्डं ग्रुच्यते पितृभिः सह ॥
पायसेन गयायां च सक्तुना पिष्टकेन वा ।
चरुणा तण्डुलाचैर्वा पिण्डदानं विधीयते ॥
पिष्टकेन,तण्डुलपिष्टेन।तण्डुलाचैः,केवलतण्डुलैरित्यप्याहुः।
हेमाद्री,

महालये गयाश्राद्धे मेतश्राद्धे दशाहिके । पिण्डशन्दमयोगः स्यादश्रमन्यत्र कीर्त्तयेत् ॥ तथा,

ष्टुदिश्रादे गयाश्रादे पेतश्रादे तथैव च । सपिण्डीकरणश्रादे न जपेत पितृसक्तकम् ॥ इति । श्रत्र मृत्रं मृग्यामित्याहुः । वायवीये, विण्डं दद्याच पित्रादेरात्मनोऽपि तिलैविंना । श्रात्मनो द्रध्यक्तं पिण्डत्रयं जनाईनहस्ते देयम् । त्रयः पिण्डा मया दत्तास्तव हस्ते जनाईन । परलोकगते महापक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥ इति अग्निपुराणीयमन्त्रलिङ्गात् । आत्मपिण्डदानं सम्येम

विना तिलं कार्यम्।

मन्त्रेण चात्मनोऽन्येषां सन्येनापि तिलैर्विना । इतिवचनात् ।

अथ गयापरिमाणम्

षायवीये,
पश्चकोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमात्रं गयाशिरः ।
अत्र मध्यावधिः—
तन्त्रेव,
मुण्डपृष्ठाच पूर्वस्मिन् दक्षिणे पश्चिमोत्तरे ।
सार्द्धं क्रोशद्वयं मानं गयेतिपरिकीर्त्तितम् ॥
मुण्डपृष्ठात्तिर्मध्यमित्यर्थः । गयाशिरः परिमाणमाह—
अग्निपुराणम्,
नागक्तृटाद्गृष्ठकूटात्तथा चोत्तरमानसात् ।
एतद्वयाशिरः शोक्तं फल्गुतीर्थं तदुच्यते ॥
तावदेव फल्गुतीर्थमित्यर्थः ।
नथा,
महानद्याः पश्चिमेन यावद्गृष्ठेश्वरो गिरिः ।

उत्तरे ब्रह्मयूपस्य यावदक्षिणमानसम् ॥

एतद्गयाशिरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ॥ इति । गयासुरशिरःपातनस्थानमेव गयाशिरःशब्देनाभिलप्यते । पादो सृष्टिखण्डे,

कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजग्रहे वनम् । इयवनस्याश्रमः पुण्यो नदी पुण्या पुनःपुना ॥ इति ।

अथ गयाशब्दार्थनिवचनम्।

वायवीये, श्वेतकरुपे तु वाराहे गयो यागमकारयत्। गयनाम्ना गया ख्याता क्षेत्रं ब्रह्मादिकाङ्कितम्॥ इति।

अथ गयागमनफलम्।

अग्निपुराणे, यथा यथा वजन याति जनः स्थानाद्रयां प्रति । तथा तथा दिवं यान्ति मेताः पूर्वपितामहाः ॥ इति ।

अथ श्राद्धफलम् । फल्पतरौ वराहपुराणे,

सनत्कुमार उवाच।

धन्यस्त्वभेव द्विजवर्यमुख्य यद्देदवादाभिरतः पितृंश्व ।
भीणासि मन्त्रवतहोमजप्यैर्गयां समासाद्य तथान्निपण्डैः ॥
शृणुष्व वाक्यं नृपतिर्वभूव विशालनामा स पुरीं विशालाम् ।
खवास धन्यां धृतिमानपुत्रः स्वयंविशालाधिपतिर्द्विजाम्यान् ॥
पमच्छ पुत्रार्थमित्रहन्ता ते ब्राह्मणाश्चोचुरदीनसन्ताः ।
राजन् पितृंस्तपर्य पुत्रहेतो गत्वा गयायां विधिवज्ञ पिण्डैः ॥
भुवं सुतस्ते भविता नृवीर सहस्रदाता सक्लिक्षतीशः ।
हतीरितो ब्राह्मणैः सम्महृष्टो राजा विशालाधिपतिः शयवात् ॥

समागतस्तीर्थवरं द्विजेश्च गयापिमां तद्रतमानसः सन् । आगत्य सोऽथ मवरं सुतार्थी गयाशिरो यागपरः पितृणाम्।। पिण्डमदानं विधिना प्रयच्छेत्तावद्वियत्युत्तममूर्तियुक्तान् । पश्यन् स पुंसः सितरक्तकृष्णा नुवाच राजा किमिदं यहद्भिः॥ समीक्ष्यते शंसत सर्वमेव कुत्हलं मे मनसि प्रष्टत्तम्।

सित उवाच।

अहं सितस्ते जनको ऽस्मितात नाम्ना च हत्तेन च कर्मणा च।
अयं च मे जनको रक्तवर्णो नृशंसकृ हहाहा पापकारी ॥
अधीक्वरः शृणुपरः पितास्य कृष्णो नाम्ना कर्मणा वर्णतश्च।
एतेन कृष्णेन हताः पुरा वै जन्मन्यनेके ऋषयः पुराणाः ॥

तथा. एती मृतौ द्वाक्षि पितृपुत्राववीचिसं इं नरकं प्रपन्नौ । अधीक्वरोऽयं जनकः परोऽस्य तौ क्रुष्णरक्ताविप दीर्घकालम्॥ अहं च शुद्धेन निजेन कर्मणा शक्रासनं पाष्य सुदुर्छभं तत्। न्वया पुनर्भन्त्रविदा गयायां पिण्डमदानेन बलादिमौ च।। मोक्षायितौ तिथिवरप्रभावादवीचिसंइं नरकं गतौ तौ। वितृन् पितामहांश्चेव तथैव प्रितामहान्। भीणयामीति यत्तोयं त्वया दत्तमरिन्दम ॥ तेनास्मयुगपद्योगो जातो वाक्येन सत्तम । तीर्थप्रभावाद्गच्छामः पितृलोकं न संशयः॥ अत्र पिण्डमदानेन एतौ तव पितामहौ। दुर्गतावि संसिद्धौ पापादिकृतलिङ्गिनौ ॥ तिथिप्रभाव एषोऽत्र ब्रह्मझस्यापि सत्तम । वितुः विण्डप्रदानेन कुर्यादुद्धरणं सुतः ॥ एतस्मात् कारणात् पुत्र अहमेतौ निष्टता तु ।

आगतोऽस्मि भवन्तं वै दृष्टुं यास्यामि साम्मतम् ॥
विगृत्ता, गृहीत्वा । एवं च महापातिकनोऽपि श्राद्धोहेश्यस्य
गयाश्राद्धेन सद्गतिर्भवति, कर्ज्तुः पुत्रकामत्वेन तस्य पुत्रोऽपि
भवतीतिमघहतात्पर्यम् । पितृनित्यादिवचनवलादिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा इत्यस्यान्ते पितरं मीणयामीतितर्पणवान्यं
सिद्ध्यति । एवं पितामहादावपि । पितृनितिबहुत्रचनमविवाक्षितमिति सम्मदायः । अत्र च योगसिद्ध्यधिकरणविरोधात्र
युगपदुभयं फलम् । किन्तु एकेन मयोगेण पितुर्महापातकनिहत्तिः पुत्रकामनया कृतेन मयोगान्तरेण पुत्रोत्पत्तिरितिध्येयम् ।

वामनपुराणे, मेतराजो वणिजं काश्चित् पत्याह । गयायां तीर्थजुष्टायां स्नात्वा शौचसमान्त्रतः । मम नाम समुद्दिश्य पिण्डनिर्वपणं कुरु ॥ तत्र पिण्डमदानेन मेतभावादहं सखे। मुक्तस्तु सर्वदातृणां पाष्स्यामि धमलोकताम् ॥ इत्येवम्रुक्त्वा वाणिजं भेतराजोऽनुजैः सह । स्वनामानि यथान्यायं सम्यगाख्यातवान् शुचिः ॥ तथार्चियत्वा प्रययौ गयाशिरमनुत्तमम् । पिण्डानिर्वपणं तत्र प्रेतानामनुपूर्वशः ॥ चकार च स दायादान् पितृंश्वक्रे त्वनन्तरम्। <mark>आत्मनश्च महाबुद्धिर्महाबोधौ</mark> तिलैर्विना ॥ पिण्डिनर्वेपणं चक्रे तथान्यानपि गोत्रजान्। एवं दत्तेषु पिण्डेषु वणिजा पेतभावतः ॥ विम्रक्तास्ते द्विजाः प्राप्य ब्रह्मलोकं तत्रो गताः । गयाशिरमिति । एवं च गयाशिरसि मेताय लिण्डे दत्ते भेतत्वानिष्टतिब्रह्मलोकावाप्तिभेवतीति । वायुपुराणे,

आनन्त्याय भवेदत्तं खड्गमांसं पितृक्षये । कुष्णो लोहस्तथा छागं आनन्त्याय प्रकल्पयेत् ॥ गयायामक्षयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च । पितृक्षये हि तत् पुत्र तेन तत्राक्षयं भवेत् ॥ इति । वितृक्षये, गयायाम् । तत्, गयास्थानम् । अथ गयावासफलम्।

भारते, शुक्ककृष्णानुभौ पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः। पुनात्यासप्तमं चैंव कुलं नास्त्यत्र सं<mark>ग्रयः ॥ इति</mark> । वायवीये गयां प्रक्रम्य— पक्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तमं कुलम् । इति । अत्र पक्षः सावनः।

अथ यावजीवस्थितिफलम्।

वाराहे, सकुद्रयाभिगमनं सकुत्विण्डमदापनम् । दुर्छभं त्वं पुनार्नित्यमस्मिन्नेव व्यवस्थितः ॥ किमत्र पोच्यते रैभ्य तव पुण्यमिह प्रभो। येन शार्द्गगदापाणिर्देष्टो नारायणः स्वयम् ॥ यतो गदाधरः साक्षादास्मिस्तीर्थे व्यवस्थितः। ततो हि विख्याततमं तीर्थमेतद्विजोत्तम ॥ इति ।

अथ गदाधरमाहातम्यम् । अग्निपुराणे, ये द्रक्ष्यन्ति सदा भक्त्या देवमादिगदाधरम् । ते प्राप्स्यन्ति धनं धान्यमायुरारोग्यमेव च ॥ कलत्रपुत्रपौत्रादिगुणकीर्तिसुखादिकम् । श्रद्धया यो नमस्येत नित्यं विष्णुपुरे बसेत् ॥ गन्धदानेन गन्धाढ्यः सौभाग्यं पुष्पदानतः । इत्यादि ।

अथ फल्गुमाहात्म्यम्।

वायुपुराणे, अभ्वमेधसहस्राणां सहस्रं यः समाचरेत् । नासौ तत्फलमाप्नोति फल्गुतीर्थे यदाप्तुयात् ॥ इति । स्नानप्रकरणात् स्नानफलमिदम् ।

अथ पदानि ।

वायुपुराणे,

विष्णोः पदं रुद्रपदं ब्रह्मणः पदम्रत्तमम् । कश्यपस्य पदं दिव्यं द्वौ हस्तौ यत्र निर्मतौ ॥ पश्चामीनां पदान्यत्र इन्द्रागस्त्यपदे परे । रवेश्व कार्त्तिकेयस्य क्रौश्चमातङ्गकस्य च ॥ सुखिलङ्गानि सर्वाणि पदानीति निबोधत । इति । पदानां महिमाऽग्रे वक्ष्यते ।

अथ गदालोलोपाख्यानम् ।

विष्णुना हेतिनाम्नोऽसुरस्य गदया शिरोऽभिनिभिच मक्षालनाय यत्र गदा लोलिता तद्गदालोलतीर्थमासीदिति ।

हेत्यसुरस्य याच्छिरो गदया तद्विधाकृतम्। यतः प्रक्षालिता तीर्थे गदा लोलस्तदाऽभवद ॥

इति वायुपुराणात्।

# गयामाहातम्ये तत्रस्य ब्राह्मणप्रशंसा -नानातिथिनि। ३९७

अथ गयास्थन्नाह्मणप्रशंसा ।

आग्नेये ब्रह्मवाक्यम्।

ये युष्मान् पूजियिष्यन्ति गयायामागता नराः । इच्यकच्यैर्द्धनैः श्राद्धैस्तेषां कुलशतं व्रजेत् । नरकात्स्वर्गलोकं च स्वर्गलोकात्परां गतिम् ॥ इति ।

अथ गयायां नानातीर्थानि ।

महाभारते पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम् । ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । अश्वमेधमवामोति गमनादेव भारत ॥ यत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतः । यत्र दत्तं पितृभ्यस्तु भवत्यक्षय्यमित्युन ॥ महानद्यामुपस्पृश्य तर्पयेत् पितृदेवताः ।

महानदी, फल्गुः।
अक्षयान् प्राप्तुयाछोकान् कुलं चैव समुद्धरेत् ॥
ततो ब्रह्मसरो गच्छेद्वह्मारण्योपशोभितम् ।
ब्रह्मलोकमवाभोति प्रभातामेव शर्वरीम् ॥
ब्रह्मणा तत्र सरसि यूगः पुण्यः प्रकल्पितः ।
यूपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफलं लभेत् ॥
ततो गच्छेत्र राजेन्द्र धेतुकं लोकविश्वतम् ॥
एकरात्रोषितो यत्र प्रयच्छेत्तिलधेनुकम् ॥
सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोकं व्रजेद्धुवम् ।
तत्र चिहं महाराज अद्यापि सुमहाद्धतम् ॥
कपिला सहवत्सा वै पूर्वमेव चरत्युत ।
सवत्सायाः पदानि सम दृश्यन्तेऽद्यापि तत्र वै ॥

तेषूपस्पृश्य राजेन्द्र पदेषु नृपसत्तम । यत्किञ्चिदशुभं कर्म तत् प्रणक्यति भारत ॥ ततो युध्रवटं गच्छेत् स्थानं देवस्य धीमतः । स्तायीत भस्मना तत्र अभिगम्य द्वषध्वजम् ॥ ब्राह्मणेन भवेचीर्णं व्रतं द्वादशवार्षिकम्। इतरेषां तु वर्णीनां सर्वे पापं प्रणश्यति ॥ उद्यन्तं च ततो गच्छेव पर्वतं गीतनादितम् । सावित्र्यास्तु पदं तत्र दृश्यते भरतर्षभ ॥ तत्र सन्ध्यामुपासीत ब्राह्मणः संशितव्रतः । उपासिता भवेत् सन्ध्या तेन द्वादशवार्षिकी ॥ योनिद्वारं च तंत्रैव दृश्यते भरतर्षभ । तत्राभिगम्य मुच्येत पुरुषो योनिसङ्करात् ॥ कुष्णशुक्रावुभौ पसौ गयायां यो वसेन्नरः। पुनात्यासप्तमं चैव कुलं नास्त्यत्र संशयः ॥ एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत् । यजेत वाक्वमेधेन नीछं वा दृषग्रुतसृजेत् ॥ ततः फल्गुं वजेद्राजंस्तीर्थसेवी नराधिय। अञ्चमेधमवामोति सिद्धि च परमां लभेत् ।। ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मपृष्टं महाफलम् । तत्र धर्मो महाराज नित्यमास्ते युधिष्टिर ॥ अभिगम्य ततस्तत्र वाजिमेथफ्छं छभेत्। ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणस्तीर्थमुत्तमम् ॥ तत्राभिगम्य राजेन्द्र ब्रह्माणं भरतर्षभ । राजस्रुयाक्वमेघाभ्यां फलमाप्नोति मानवः ॥ महानदी-ब्रह्मसरो-धे<u>नुक-गृध्रवट-उद्यन्त-धर्मपृष्ठ-ब्रह्</u>म- तीर्थानां सप्तानां क्रमेण गमनं कार्यमिति प्रघट्टकार्थः । तथा धौम्यतीर्थयात्रावाम्, पूर्व प्राची दिशं राजन् राजर्षिगणसोविताम् । रम्यां ते कीर्त्तियिष्यामि युधिष्ठिर यथामति ॥ यस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजर्षिसत्कृतः। िशवं ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिद्शर्विभिः ॥ यदर्थ पुरुषव्याघ्र कीर्त्तयन्ति पुरातनाः। एष्ट्रच्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां त्रजेत् ॥ उत्तारयति सन्तत्या दश पूर्वान् दशापरान् ! महानदी च तत्रैव तथा गयाशिरो तृप ॥ यत्रासौ कीर्त्यते विषेरक्षय्यकरणो वटः। यत्र दत्तं पितृभ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो ॥ सा च पुण्यजला यत्र फल्गुनामा महानदी । बहुमूलफला चापि कौशिकी भरतर्षभ ॥ इति । तथा आङ्गिरसतीर्थयात्रायाम्, मुण्डपृष्ठं गयां चैव नैर्ऋतं देवपर्वतम् । तृतीयां क्रौञ्चपादीं च ब्रह्महत्या विमुच्यते ॥ इति । वामनपुराणे पहादतीर्थयात्रायाम्, गयायां गोपति द्रष्टुं जगाम स महासुरः। सरिस ब्रह्मणः स्नात्वा कृत्वा चास्य पदिक्षणम् ॥ पिण्डनिर्वपणं पुण्यं पितृणां स चकार ह। इति । नरसिंहपुराणे, शिवनद्यां शिवकरं गयायां च जनाईनम्। सर्वत्र परमात्मानं यः पश्यति स मुच्यते ॥ इति । शिवनदी विहारनगरोपकण्ठेऽस्ति ।

मत्स्यपुराणे गौरीस्थान्त्रस्तावे, वाराणस्यां विशालाक्षी प्रयागे ललिता तथा । गयायां मङ्गलानाम कृतशीचे तु सिंहिका ॥ इति । बृहस्पतिः, काङ्कान्ति पितरः पुत्रात्ररकाद्धयंभीरवः । गयां यास्यति यः कश्चित्सोऽस्मान् सन्तारियष्यति ॥ गयायां धर्मपृष्ठे च सदिस ब्रह्मणस्तथा। गयाशीर्षेऽक्षयवटे पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ धर्मारण्यं धर्मपृष्ठं धेनुकारण्यमेव च । दृष्ट्वैतानि पितृंश्राच्ये वंशान् विंशतिमुद्धरेत् ॥ इति । वायुपुराणे, गयायां धर्मपृष्ठे च सदासि ब्रह्मणस्तथा । गवां गृप्रवटे चैव श्राद्धं दत्तं महाफलम् ॥ भरतस्याश्रमे पुण्ये नित्यं पुण्यतमैर्द्रते । मतङ्गस्य पदं तत्र दृश्यते सर्वमानवैः ॥ ख्यापितं धर्मसर्वस्वं लोकस्यास्य निदर्शनात् । यच्चम्पकवनं पुण्यं पुण्यकुद्धिनिंघेवितम् ॥ तस्मिन् पाण्डाविशल्येति तीर्थं सद्योनिदर्शनम् । तृतीयायां तथा पादे निष्ठीवायाश्च मण्डले ॥ महाहदे च कौशिक्यां दत्तं श्राद्धं महाफलम् । मुण्डपृष्टे पदं न्यस्तं महादेवेन धीमता ॥ बहून् वर्षगणांस्तप्त्वा तपस्तीत्रं सुदुश्रम् । अरुपेनाष्यत्र कालेन नरो धर्मपरायणः ॥ <mark>पाप्मानम्रुत्स्रजत्याशु जीर्णा त्वचमिवोरगः ।</mark> नाम्ना कनखलं वित्र तीर्थं जगति विश्वतम् ॥

खदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य ब्रह्मार्षिगणसंवितम् ।
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति स्वक्षरिण मानवाः ॥
दत्तं चापि सदा श्राद्धमक्षयं समुदाहृतम् ।
स्नात्वा ऋणत्रयं तत्र निष्क्रीणाति नरोत्तमः ॥
मानसे सरिस स्नात्वा श्राद्धं निर्वर्त्तयेत्ततः ।
खत्तरं मानसं गत्वा सिद्धिं पाष्नोत्यनुत्तमाम् ॥
तिस्मित्रिर्वर्त्तयेत् श्राद्धं यथात्राक्ति यथावल्णम् ।
कामान् स लभते दिव्यान् मोक्षोपायांश्र कृत्स्नदाः ॥ इति ।
अथ प्रथमदिनकृत्यम् ।

वायुपुराणे, आच्छादितः शिलापादः प्रभासेनाद्रिणा ततः। प्रभासो मुनिभिः स्पृष्टः शिलाङ्गुष्टो विनिर्गतः ॥ अङ्गुष्ठस्थित ईशोऽपि प्रभासेशः प्रकीर्तितः । शिलाङ्क्षप्रैकदेशो यः सा च मेतशिला स्मृता ॥ विण्डदानात् यतस्तस्मात् प्रेतत्वान्मुच्यते नरः। महानदीपभासात्रोः सङ्गमे स्नानकुत्ररः ।। रामो देवैः सह स्नातो रामतीर्थं ततः समृतम्। मार्थितोऽथ महानद्या राम स्नातो भवान्यदि ॥ रामतीर्थं भवेंद्रत्रं सर्वलोकेषु पावनम् । जन्मान्तरञ्चतं साम्रं यत्कृतं दुष्कृतं मया ॥ तत्सर्वे विस्तयं यातु रामतीथीभिषेचनात् । मन्त्रेणानेन यः स्नात्वा श्राद्धं कुर्वीत <mark>मानवः ॥</mark> रामतीर्थे पिण्डदस्तु विष्णुलोके प्रयात्यसौ । तथेत्युक्त्वा स्थितो रामः सीतया भरताश्रवे ॥ रामतीर्थे नरः स्नात्वा मन्त्रैः पिण्डपदी भवेत् ।

48 Ato Ato

मेतत्वाचस्य पितरो विम्रकाः पितृतां ययुः ॥ राम राम महाबाहो देवानामभयङ्कर । त्वां नमस्येह देवेश मम नक्ष्यतु पातकम् ॥ नमस्क्रत्य प्रभासेशं भासमानः शिवं व्रजेत् । तं च शम्धं नमस्कृत्य कुट्यीद्याम्यविल ततः ॥ आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च। पापं नाश्चय देवेश मनोवाकायकर्मजम् ॥ शिलाया जघनं भूयः समाकान्तं नगेन च। धर्मराजेनाद्रिरुक्तो न गच्छेति नगः स्मृतः ॥ यमराजभ्रमराजौ निश्वलायेरितौ स्मृतौ । ताभ्यां बल्पिकत्वा स्याद्रयाश्राद्धमपार्थकम् ॥ क्वानौ द्वौ क्यावशवलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ । ताभ्यां पिण्डं पदास्यामि स्यातामेतावहिंसकौ ॥ इति। अच्छादित इत्यादि । शिलायाः प्रेतशिलायाः पादः प्रभासेनाद्रिणाऽऽच्छादितः। तत्र प्रभासे शिलाङ्गुष्ठो विनिर्गतः। तदङ्गुष्ठस्थित ईशोऽपि प्रभासेशः तच्छिलाङ्गुष्टैकदेशो यः प्र-भासेशसिक्वहितः सैव पेतशिला तस्यां यस्य पिण्डो दीयते स प्रेतत्वान्मुच्यत इत्यर्थः । महानदीति । महानदीप्रभासाच्योः सङ्गमे स्नानकुद्पि मेतत्वान्मुच्यत इत्यर्थः । जन्मान्तरेति । अ-नेन मन्त्रेण स्नात्वा य इह रामेशसन्निधाने पिण्डं श्राद्धं वा करोति स विष्णुलोकं प्रयातीत्वर्थः। मन्त्रैरिति । स्वशाखोक्तैः 'अस्मत्कुले मृता ये च"इत्यादिपौराणिकमन्त्रैश्वेत्पर्थः। प्रेतत्वा-दिति । प्रेतत्वमुक्तिपूर्वकपितृत्वप्राप्तिः फलमित्यर्थः । प्रेतिश्चा-आदेन पितृत्वान्मुक्ता रामतीर्थश्राद्धेन पितृत्वं पाष्तुवन्तीत्यन्ये। राम रामेति । पन्त्राछिङ्गादनेन मन्त्रेण रामो नमस्कार्य इत्यर्थः । मभासेशनमस्कारमाह-नमस्कृत्येति। तत्फलमाह-भासमान इति।
शिवं,शिवलोकम्।भासमानस्वकर्तृकशिवलोकव्यननं फलामित्यर्थः।
तं, रामम्। रामं शम्भुं च नमस्कृत्येत्यर्थः। अनेन च शम्भुनमस्काराजुवादेन तदुत्तरं याम्यवलिविधीयते। पुनरपि राममभासेशी
नमस्कार्यावित्येतस्यार्थ इतिमिश्राः। तत इसादि। प्रभासपर्वते
"आपस्त्वमासि"इत्यादिमन्त्रं पिठत्वा कुश्वत्रयजलेन यमायेष चलिर्नम इति देवरीत्या वलिर्देय इतिमिश्राः। कुश्वतिलजलैः
पितृरीत्या देय इत्यन्ये। अस्याः मेतशिलाया जघनं मध्याद्वं
नगेन नगनाम्ना पर्वतेन समाक्रान्तं तस्य नगनामपर्वतस्य स्थिराकरणाय यमराजभ्रमराजौ तदुपरिस्थापितौ। अतः मेतशिलाजघनस्थे नगनाम्नि पर्वते गयाश्राद्धसाफल्यकामनया "श्वानौ द्वौ"इतिश्लोकं पिठत्वा यमराजभ्रमराजाभ्यामेष बल्लिर्नम्
इति ताभ्यामेको बल्लिर्द्यः। अयं बल्लिरावश्यकः। अन्यत्काम्यं
यथाञ्चिक्त कार्यम्। एतदन्तं प्रथमदिनकृत्यम्। अत्र प्रथमदिने
पेतशिलाकमे। सकलदेशीयशिष्टाचारात्,

तीर्थे मेतिशिलादौ च चरुणा सघृतेन च ।
पितृनावाह्य तेभ्यश्च मन्त्रैः पिण्डांस्तु निर्वपेत् ।।
इतिवायुपुराणे मेतिशिलायाः प्रथमोल्लखाः । एतः मेतपर्वतोक्तेतिकर्त्तव्यतया कार्यम् । मेतपर्वतेतिकर्त्तव्यतामभिधाय-

सर्वस्थानेषु चैवं स्यात् पिण्डदानं तु नारद ।

इतिवायुपुराणात् । विशेषानुपदेशे सर्वत्र ताहशेतिकर्त्तव्य-तामतीतेरिति मिश्राः । वस्तुतः मथमादिने तीर्थमाप्तिनिमित्तकश्रा-दम् । द्वितीये मथमं प्रेतपर्वते ततः प्रेतिश्वलायां श्राद्धमुचितम् ।

सर्वस्थानेषु चैवं स्यात पिण्डदानं तु नारद । मेतपर्वतमारभ्य कुर्वाचीर्थेषु च क्रमात ॥ इतिवायुपुराणात् । अत एव वायुपुराणे प्रथमादिने महा-नद्यां स्नानादिकमेवोक्तम् ।

गयायाश्च प्रवेशे तु पूर्वतोऽस्ति महानदी ।
तस्यास्तोयं समासाद्य स्नातव्यं तत्र निर्मेळम् ॥
स्नात्वा च तर्पणं कुर्यादेवादीनां यथाविधि ।
अपरेऽहि शुचिर्भूत्वा गच्छेच मेतपर्वतम् ॥
इत्यन्तेन मेतपर्वतश्राद्धमुक्त्वा,
नाम्ना मेतशिला ख्याता गयायां च विम्रक्तये ।
इति चोक्तम् । पथमदिने फल्गुभिन्नमहानदीभागे स्नानम् ।
दिनान्तरे फल्गुस्नानविधानादिति ।

गयायां तिथिपाप्तिनिभित्तकमुण्डनोपवासौ न स्तः । दै-वात्तिदिने एकादशीपातेऽपि नोपवास इतिश्रमः । पेतिशिळादौ तु पितृव्यादीनामेकोदिष्टं पृथगेव कार्यम् ।

अपुत्रा ये मृताः केचित् स्त्रियो वा पुरुषाश्च ये। तेषामिष च देयं स्यादेकोदिष्टं न पार्त्रणम् ॥ इतिवचनात् । पितृच्यादिश्राद्धं तु नैकपयोगेण । पित्रादि-पार्वणे तत्प्रवेशपापकाभावात् ।

पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् । इतिवद्त्र तादृशवचनाभावादिति । अथ द्वितीयदिनकृत्यम् ।

तंत्र वायुपुराणे, अपरेऽिं शुचिभूत्वा गच्छेच प्रेतपर्वतम् । ब्रह्मकुण्डे ततः स्नात्वा देवादींस्तर्पयेत्सुधीः ॥ कृत्वाऽऽहानं पितृणां तु प्रयतः प्रेतपर्वते । प्राचीनावीतिना भाव्यं दक्षिणाभिम्रुखः स्मरन् ॥

कव्यवालो नलः सोमो यमश्रवार्यमा तथा। अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पितृदेवताः ॥ आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी एक्षितास्त्विह । बदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः ॥ तेषां पिण्डपदानार्थमागतोऽस्मि गयामिमाम् । ते सर्वे तृप्तिपायान्तु श्राद्धेनानेन शाश्वतीम् ॥ आचम्योक्ता च पश्चाङ्गं प्राणानायम्य यत्नतः। पुनराष्ट्रतिरहितब्रह्मलोकाप्तिहेतवे ॥ एवं सङ्करण्य विधिवत् श्राद्धं कुटर्याचथाक्रमम् । पितृनावाह्य चाभ्यच्यं मन्त्रैः पिण्डप्रदो भवेत् ॥ तीर्थे पेताशिलादौ च चरुणा सघृतेन च। प्रश्लालय पूर्वतः स्थानं पञ्चगव्यैः पृथक्षृथक् ॥ स्वैर्मन्त्रेरथ सम्पृज्य पदे च पददेवताम् । यावत्तिला मनुष्येस्तु गृहीताः पितृकर्पाणे ॥ गच्छन्ति भीता असुराः सिंहत्रस्ता यथा मृगाः। द्त्वा श्राद्धं सिवण्डानां तेषां दक्षिणभागतः ॥ कुशैरास्तीर्य तेषां तु सक्चइन्वा तिलोदकम्। गृहीत्वाञ्जलिना तेभ्यः पितृतीर्थेन यत्नतः ॥ सक्तुना मुष्टिमात्रेण दद्याद्शस्यपिण्डकम् । तिलाज्यद्धिमध्वादि पिण्डद्रव्येषु योजयेत् ॥ संबन्धिनस्तिलाद्भिश्र कुरोष्वावाहयेत्ततः। प्तांस्तु सर्वपन्त्रांश्च स्त्रीलिङ्गान्तान् समृह्य च ॥ विण्डान् दद्याद्यथापूर्वे पितृनावाह्य पूर्ववत् । स्वगोत्रे परगोत्रे वा दम्पत्योः पिण्डपातने ॥ अपृथङ्किष्फलं श्राद्धं पिण्डे चोदकतर्पणम् ।

पिण्डपात्रे तिलान् दस्वा पूरियत्वा शुभोदकैः ॥

मन्त्रेणानेन पिण्डांस्तान् प्रदक्षिणकरं यथा ।

परिषिश्रोत्तिधा सर्वान् प्रणिपत्य क्षमापयेत् ॥

पितृन् विस्रुच्य चाचम्य साक्षिणः श्रावयेत्सुरान् ।

सर्वस्थानेषु चैवं स्यात् पिण्डदानं तु नारद् ॥

मेतपर्वतमारभ्य कुर्यात्तीर्थेषु च क्रमात् ।

तिलिपिश्रांस्ततः सक्तृन् निक्षिपत् प्रेनपर्वते ॥

मेतत्वाजु विसुक्ताः स्युः पितरस्तस्य नारद् ।

पेतत्वाजु विसुक्ताः स्यादस्य चापि न विद्यते ॥

नाम्ना पेतिशिला ख्याता गयायां तु विसुक्तये ।

तीर्थम्न्यादिख्पेण स्थित आदिगदाधरः ॥ इति ।

कृत्वाऽऽहानमिति। सुप्रक्षालितपाणिपाद आचान्तः कृतापसच्यो दक्षिणासुलः "कव्यवाल" इत्यादि "शाक्ष्वतीस्" इत्यन्तं मन्त्रं
पित्रावाहनरूपं पठेदित्यर्थः। आचम्येति। सव्येनाचम्य ओङ्कारच्याहृतिसप्तकगायत्रीशिरओङ्काररूपपश्चाङ्कजपसहितान् माणानाचम्य। सन्ध्यावन्दनवत् पूरककुम्भकरेचकात्मकपाणायामं कुर्यादित्यर्थः। यजु पश्चाङ्कं देशमासपक्षातिथिनिमित्तरूपसुक्तवेत्यर्थः
इति, तत्र सङ्कल्पस्य पुनराष्ट्रचीत्यादिना प्राणायामोत्तरं विधानेन पश्चाङ्गोल्लेखस्य प्राणायामपूर्वे विधानेनानन्वयात्। न च
प्राणायामशब्देनैवोङ्कारादिजपसहितप्राणसंयमवाचिना तत्सिद्धः
त्वन्मते पश्चाङ्गसुक्तवेत्यस्य वैयर्ध्यामिति वाच्यम्। प्राणायामपदस्य पूरकादित्रिष्वेच शक्तिने तु तादशजपसहितेषु । अत एव
सगर्भागभेभेदेन प्राणायामो द्विविध इति हि योगशास्त्रे प्रपश्चितम् । जपश्चन्यस्यैवागभित्वात्। तीर्थे प्रेतशिलादाविति। "सर्वस्थानेषु चैवं स्यात्" इतिवश्चमाणातिदेशेन प्रेतशिलायामिष चरुणाः

पिण्डदानं छभ्यते। तथापि प्रेतपर्वतातिरिक्तसकलतीर्यक्रत्यानां प्रेतिशिलाकृत्यपूर्वकर्त्वं दर्शयितुं प्रेतिशिलाकृत्यपूर्वकर्त्वं दर्शयितुं प्रेतिशिलाकृत्यम्। तथा च द्वितीयदिने प्रेतपर्वतकृत्यानन्तरमेत्र प्रेतिशिलाकृत्यम्। अन्यथा तत्पूर्वकस्य तृतीयदिनकृत्यस्यानुपपत्तेः। एतेन प्रथमदिन एव प्रेतिशिलाकृत्यमितिमिश्रमतमनादरणीयम्। कुशौरित्यादि। दक्षि-णादानान्तं पार्वणं कृत्वा तद्वेदिदक्षिणत उपविश्य कृतापसन्यो दक्षिणामुखः कुश्वत्रयं धृत्वा ''ओंकन्यवालो नलः सोम"इत्या दि ''शाश्वतीम्" इत्यन्तं पूर्विलिखितमन्त्रं पिठत्वा सकृतिलो-दक्षिल्लान्द्रप्मावाहनं कुर्यात्। तत एतानि पाद्यादीनि अोंपित्रादिभ्यो नमइतिक्रमेण पश्चोपचारेण पित्रादीन् सम्पूज्य।

ओं आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविषिपितृमानवाः।

इत्यादिमन्त्रेण पूर्ववदञ्जिलिदान्ह्यं मिलितिपत्राद्यावाहनं कृत्वा ओमद्य पितरप्रकदेवशर्मक्षेष ते पिण्डः स्वधित ति-लाज्यदिधमध्वादिमिश्रं पिण्डं दद्यात् । एवमन्येषामपीति । वस्तु-तश्रहणा घृतेन च मन्त्रैः पिण्डमदो भवेदित्यन्वयात् पकृत-श्राद्धीयपिण्डदानमेव द्रव्यविशेषविशेषितं विधीयते । अन्यथा मन्त्रैरित्यस्यामुख्यत्वापत्तेः । पित्रे पितामहायत्यादीनां मुख्यमन्त्रत्वाभावात् । न च मन्त्रैः कव्यवास्त्र इत्यादिमन्त्रैरावाह्येत्यन्वयः । तथापि ताहशमन्त्रकावाहनोत्तरत्वमात्रस्येव विधानात् । एवं पकृतपिण्डदानानत्तरमेवाक्षय्यपिण्डदानमपि श्राद्धाङ्गभूत-मेव । अपूर्वपिण्डदानानत्तरमेवाक्षय्यपिण्डदानमपि श्राद्धाङ्गभूत-सेव । अपूर्वपिण्डदानानतरिश्यौ गौरवात् । नच श्राद्धं कृत्वे-त्यनेनेव सपिण्डकशाद्धनाप्ते तद्वैयध्यम् । श्राद्धपदस्यात्र त्याग-विशेषमात्रवाचकत्वादिति । दत्त्वा श्राद्धमिति । सपिण्डानां पिन्तामहादीनां पिण्डदानानतं कर्म कृत्वेत्यर्थ इति । एतांस्त्विति । भिर्मायाः पितरो ये च"इत्यादौ यथायोग्यं स्त्रीलिश्लोहः का-

र्यः । पुंषोडशीवत् स्वीषोडश्यामूहः कार्य्य इत्वर्थ इति केचित् अथ तृतीयदिने पञ्चतीर्थीकृत्यम् ।

बायुपुराणे, आदौ तु पञ्चतीर्थेषु चोत्तरे मानसे विधिः। आचम्य कुश्रहस्तेन शिरश्राभ्युक्ष्य वारिणा ॥ उत्तरं मानसं गच्छेन्यन्त्रेण स्नानमाचरेत्। उत्तरे मानसे स्नानं करोत्यात्मविशुद्धये ॥ सूर्यलोकादिसंसिद्धिसिद्धये पितृमुक्तये। स्नात्वाथ तर्पणं कुर्याद्देवादीनां यथाविधि ॥ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविषिपितृमानवाः । तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ श्रादं सिपण्डकं कुर्यात् स्वसूत्रींक्तविधानतः। अन्वष्टकासु दृद्धौ च गयार्या च क्षयेऽहनि ॥ मातुःश्राद्धं पृथक् कुर्यादन्यत्र पतिना सह । वृद्धिश्राद्धे च मात्रादि गयायां पितृपूर्वकम् ॥ पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। माता पितामही चैव तथैव प्रापितामही। मातामहस्तित्पता च प्रमातामहकाद्यः ॥ तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्। ओंनमो भानवे भर्त्रे सोमभौमस्त्ररूपिणे ॥ जीवभार्गवशनैश्वरराहुकेतुस्वरूपिणे । सूर्य नत्वाचियत्वा च सूर्यलोकं नयेत् पितृन् ॥ मानसं हि सरो हात्र तस्मादुत्तरमानसम्। उत्तरान्मानसान्मौनी व्रजेदक्षिणमानसम् ॥ उदीचीतीर्थमित्युक्तं तत्रोदीच्यां त्रिम्रक्तिदम् ।

उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य देवार्षिपितृसोवितम् ॥ मध्ये कनखळं तीर्थे पितृणां म्राक्तिदायकम्। स्नातः कनकवद्धाति नरो याति पवित्रताम् ॥ अतः कनखळं छोके ख्यातं तीर्थमनुत्तम्म् । तस्य दक्षिणभागे तु तीर्थं दक्षिणमानसम्॥ दाक्षणे मानसे चैवं तीर्थत्रयमुदाहृतम्। स्नात्वा तेषु विधानेन श्रादं कुर्यात्पृथक् पृथक् ॥ दक्षिणे मानसे स्नानं करोम्यात्मविशुद्धये। सूर्यलोकादिसंसिद्धिसिद्धये पितृमुक्तये ॥ नवामि सूर्ये तुष्त्यर्थं पितृणां तारणाय च। पुत्रपौत्रधनैश्वयर्यआयुरारोग्यदृद्धये ॥ ब्रह्महत्यादिपापौघघातनाय विमुक्तये। दिवाकर करोमीह स्नानं दाक्षणमानसे ॥ अनेन स्नानपूजादि कुर्याच्<mark>क्राद्धं स</mark>पिण्डकम् । कुन्वा नत्वाऽथ मौनार्कमिमं मन्त्रमुद्रीरयेत् ॥ कव्यवालो नलः सोमो यमश्रैवार्यमा तथा । अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पितृदेवताः॥ आगच्छन्तु महाभागा युष्पाभी रक्षितास्त्विह । मदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः ॥ तेषां पिण्डपदानार्थमागतोऽस्मि गयामिमाम् । फल्गुतीर्थे वजेत्तस्पात् सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम् ॥ मुक्तिर्भवति कर्नृणां पितृणां श्राद्धतः सुराः। ब्रह्मणा प्रार्थितो विष्णुः फल्गुको ह्यभवत् पुरा ॥ दक्षिणायौ हुतं नूनं तद्भवं फल्गुतीर्धकम्। यस्मिन् फलति फल्गुर्गीः कामधेतुर्जलं पही ॥

यृष्टिरन्तर्गतं यस्मात् फलगुतीर्थं न निष्फलम्। तीर्थानि यानि सर्वाणि अवनेष्वाविलेषु च ॥ तानि स्नातुं समायान्ति फल्गुतीर्थं सुरैः सह । गङ्गा पादोंदकं विष्णोः फल्गुस्त्वादिगदाधरः । स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्गङ्गाधिकां विदुः ॥ अश्वमेधसहस्राणां सहस्रं यः समाचरेत्। नासौ तत्फलमामोति फल्गुतीर्थे यदाप्नुयात् ॥ <mark>फल्गुतीर्थे विष्णुजले करोमि स्नानमाहतः ।</mark> पितृणां विष्णुलोकाय अक्तिम्रक्तिमसिद्धये ॥ फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा तर्पणं श्राद्धमाचरेव । सपिण्डकं स्वसूत्रोक्तं नमेद्थ पितामहम् ॥ ओंनमः शिवाय देवाय ईशानपुरुषाय च । अवारवामदेवाय सद्योजाताय शम्भवे ॥ नत्वा पितामहं देवं मन्त्रेणानेन पूजयेत् । फल्गुतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा देवं गदाधरम् ॥ आत्मानं पितृभिः सार्द्धं तस्रयेद्वैष्णवं पुरम्। ओंनमो वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥ प्रदुम्नायानिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे । पश्चतीध्यों नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥ अमृतैः पश्चभिः स्नानं पुष्पवस्त्राचलङ्कृतिम् । न कुर्याद्यो गदापाणेस्तस्य श्राद्धमनर्थकम् ॥ इति । आदाविति । पश्चतीर्थीकमिण आदाबुत्तरमानसे विधि-रित्यर्थः । ''उत्तरे मानसे'' इत्यादिमन्त्रं प्रकृतस्त्वानीयमन्त्रानन्त-रं पठित्वा मज्जोदित्यर्थः । आगन्तुकानामन्ते विनिवेश इति न्यायात् । उत्तरमानसस्नानस्य पापश्चयः सूट्येलोकादिसंसि-

#### गयामाहात्म्ये तृतीयदिने पश्चतीर्थीकृतहम्। ४११

दिः पितृमुक्तिश्च फलम् । योगसिद्धिन्यायादेकैकफलकामनया कार्यम् । समुचितमेव फलिमत्यन्ये । एवं मकुततर्पणानन्तरम् "आब्रह्मस्तम्व" इत्यादिना मन्त्रेण देवविधिना एकोऽञ्चलिदेयः । ततः पित्रादिमात्रादिमातामहादीनां पार्वणं कृत्वा मेतिशिलावदक्षयपिण्डं दद्यादिति । दृद्धीति । आभ्युदियकं
माञ्चपक्रमकं कार्यं गयायां पिञ्चपक्रमकिमत्यर्थः । अत्र च
पित्रादीनां शाक्ष्वतब्रह्मलोकपाप्तिः फलम् ।

श्वमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्वयाशिरे । यत्राम्ना पातयेत्पिण्डं तत्रयेद्वह्य शास्त्रतम् ॥

इतिवचनात् । उत्तरयानसस्यापि गयाशिरोऽभ्यन्तरत्वात् । सूर्य्यमिति । सूर्य्यनमस्कारस्य पितृणां सूर्य्यलोकनयनं फलम् । एवं सूर्यार्चनस्यापि । उभयत्रैव ''ओं नमो भानवे" इत्यादिर्मन्तः । उत्तरमानसश्राद्धस्याक्षयपितृतृप्तिर्वा फलम् । पुष्करेष्वस्यं श्राद्धमित्युपक्रम्य—

एवं गयाशीर्षेऽक्षयवटे फल्गुतीर्थे उत्तरमानसे मतङ्गवाप्यां च ।
इति विष्णुवचनात्। दक्षिणमानसं तु त्रिधा विभक्तम्। उत्तरभाग उदीचीतीर्थं मध्यभागः कनखळं दक्षिणभागो दक्षिणमानसमिति । अत्र पत्येकं तिथित्रये स्नाने श्राद्धे च पितृमुक्तिः फल्म् ।
दक्षिणमानसस्नाने तु "आंदक्षिणे मानसे"इत्यादिः "ब्रह्महत्यादि"इत्यादिश्र मन्त्रः पठनीयः। "नमामि सूर्य"इत्यादिना मन्त्रेण
दक्षिणार्क पूज्येत् नमेच । अत्र सर्व मौनेन कार्यम् । अतोऽयं
मौनार्कनामा । ततः "कव्यवाल्य"इतिमन्त्रस्तत्रैव पठनीयः । ततः
फल्गुतीर्थं गच्छेत् । मुक्तिरिति । श्राद्धकर्तृणां ये वितरस्तेषां मुक्रिभवतीत्यर्थः । कर्तुः पितुश्र मुक्तिः फलमित्यन्ये । ब्रह्मणेति ।
विष्णुः फल्गुनदीख्योऽभवदक्षिणासौ यद्धसणा हुतं तत् फल्गुती-

र्थमभूदिति 'तद्भवम्'इत्यस्यार्थः । तद्द्रव इतिपाठे तस्य हुतस्य द्वो रसो यस्मिन् । कामधेनुगवाभिन्नफल्ग्वात्मकं जलं मही च तत्र निष्पन्नम् । अन्तर्गतम्, अन्तःसिळ्ळसरस्वतीवदन्तः प्रविष्टमित्यर्थः । तत्र "फल्गुतीर्थे''इत्यनेन स्नात्वा तर्पयेद । त-त्र च स्वधोदीरणानन्तरं प्रीणयामीतिप्रयोज्यम् । "पितृणां वि-ष्णुलोकाय''इतिमन्त्रालिङ्गात् पितृणां विष्णुलोकाप्तिः स्वस्य भु-किम्रकिपसिद्धिश्च फल्गुस्नानफलम् । ततः स्वस्र्त्रोक्तविधिना पितृमुक्तिकामनया सपिण्डकं श्राद्धं कार्यम् । नमेद्येति । मधुस्त्र-वादक्षिणक्रुलस्थं पितामहं ''नमः शिवाय''इत्यादिमन्त्रेण नमेत् पूजयेच । फल्गुतीर्थ इति । ततः पुनर्गदाधरपाच्यां फल्गुतीर्थे पित्रादिसहितात्मवेष्णवपदकामनया तत्र स्नात्वा गदाधरं प-इयेत् । वस्तुतस्तर्पणादिव्यवहितमपि पूर्वोक्तस्नानमनूद्य गदाध-रदर्शनं विधीयते न तु स्नानान्तरम् । अपूर्वान्तरकल्पनापत्तेः । "ओं नमो वासुदेवाय"इत्यादिमन्त्रेण दर्शनस्पर्शनपश्चामृतस्ना-<mark>नगन्धपुष्पाळङ्कारःदिः गदाधरस्य कुर्</mark>ट्यात् । इदमावश्यक**म् ।** पञ्चतीष्टर्यामिति । उत्तरमानसोदीचीतीर्थकनखछदक्षिणमान-सफल्गुरूपपञ्चतीर्थास्नानस्य फलान्तराविधानमिति । मिश्रास्तु <mark>पितृब्रह्मलोकनयनकामनया पुनः पञ्चतीर्थोस्नानं कृत्वा गदा-</mark> <mark>धरस्नानादि का</mark>रयेदित्याहुः ।

अथ पश्चतीर्थीदिनोत्तरितकृत्यम् । वायुपुराणे, प्रथमेऽहि विधिः प्रोक्तो दितीये दिवसे त्रजेत् । धर्मारण्यं तत्र धर्मी यस्माद्यागमकारयत् ॥ मतङ्गवाष्यां स्नात्वा तु तर्पणं श्राद्धमाचरेत् । गत्वा नत्वा मतङ्गेशमिमं मन्त्रमुदीरयेत् ॥

## गयामाहात्मये पञ्चतीथीदिनोत्तरकृत्यम् । ४१३

प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः ।

मयाऽऽगत्य मतङ्गेऽस्मिन् पितृणां निष्कृतिः कृता ॥

पूर्ववद्वस्नतीर्थे च कृषे श्राद्धादि कारयेत् ।

तत्क्र्पयूपयोर्मध्ये कुर्वस्तु त्रायते पितृन् ॥

धर्म्म धर्म्भेश्वरं नत्वा महावोधितरुं नमेत् । इति ।

प्रथमेऽह्वीति।पश्चतीर्थाकृत्यदिनाद्यपेक्षया तस्य प्रथमत्वम् ।

प्रथमे दिवसे तीर्थे गत्वा द्युत्तरमानसे ।

इत्यिश्चपुराणादावष्येवमेव प्रथमत्वम् । धर्मारण्य एव मतङ्गवापी । तत्र स्नाने सर्वपापिवस्रक्तिः फल्यम् । पुष्करे स्नानमात्रतः

सर्वपापेभ्यः पूतो भवतीत्युपक्रम्य —

एवमेव फल्गुतीर्थे उत्तरमानसे मतङ्गवाप्याम् ।

इतिविष्णुस्मृतेः । श्राद्धे तु अक्षया पितृतृप्तिः फलम् ।
"पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धम्" इत्यादि—"मतङ्गवाप्यां च" इतिविष्णुवचनात्। पूर्ववदिति । मतङ्गवाप्यामिव ब्रह्मतीर्थसंज्ञके क्पेऽपि श्राद्धं क्रुप्यात् । श्राद्धफलं स्वर्गः विश्वजिन्न्यायात् । श्राद्धादीत्यादिपदात्तर्पणसङ्ग्रहः । तत्क्र्पेति । इदं च पूर्वोक्तश्राद्धापेक्षः
या क्पयूपयोमेध्ये श्राद्धान्तरम् । न तु पूर्वोक्तश्राद्धस्यव क्पयूपमध्यात्मकदेशविधायकमिदम् । देशकालविशेषसाधनत्वयोविधाने वाक्यभेदापत्तेरित्येके । परे तु प्रयोगविधौ विधेयभेदेऽपि न वाक्यभेदः । यथा "स्वाराज्यकामो राजा राजस्र्येन यजेत" इत्यादौ । अन्यथा तत्र कर्तुः फलविशेषवत्त्वस्य
च विधेयस्य भेदेन तथात्वापत्तेरित्याहुः । ततो धर्मधर्मेश्वरौ नत्वा महाबोधितरुमश्वत्थं नमेत् ।

महाबोधितकं गत्वा पिण्डदः स्वर्गछोकभाक् । इति अग्निपुराणात्तनमूले पिण्डमपि दापयन्ति ।

अथ पश्चतीथीदिनापेक्षया तृतीयदिनकृत्यम्। वायुपुरागो, तृतीये ब्रह्मसरासे कुर्याच्छाद्धं सिपण्डकम् । स्नानं करोपि तीर्थे ऽस्मिन् ऋणत्रयविम्रुक्तये ॥ श्राद्धाय पिण्डदानाय तर्पणायात्मश्रद्धये । तत्क्र्पयूपयोर्मध्ये कुर्वस्तारयते पितृन् ॥ स्नानं कुत्वोच्छितो यूपो ब्रह्मणा यूप इत्युत । कुत्व। ब्रह्मसरःश्राद्धं ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥ गोप्रचारसमीपस्था आम्रा ब्रह्मपकल्पिताः । तेषां सेचनमात्रेण पितरो मोक्षगामिनः ॥ आम्रं ब्रह्मसरोद्भूतं सर्वदेवमयं तरुम् । विष्णुरूपं प्रसिश्चामि पितृणां चैव मुक्तये ॥ आम्राश्र सिक्ताः पितरश्र तृप्ताएका क्रिया द्यर्थकरी प्रसिद्धा । आम्रस्य मूले सलिलं ददानो नोपेक्षणीयो विबुधैमेनुष्यः ॥ यूपं पदक्षिणीकृत्य वाजपेयफलं लभेत्। ब्रह्माणं च नमस्क्रुस पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥ ओंनमो ब्रह्मणेऽजाय जगज्जन्मादिकारिणे । भक्तानां च विवृणां हि तारणाय नमो नमः ॥ ततो यमबर्छि क्षिप्त्वा मन्त्रेणानेन संयतः ॥ यमराजभ्रमराजौ निश्वलार्थ हि संस्थितौ । ताभ्यां बर्लि पयच्छामि पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ ततः क्वानवार्लं द्यान्मन्त्रेणानेन नारद । वैवस्वतकुलोद्भूतौ द्वौ वयावशबलौ सुतौ ॥ ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि रक्षेतां पथि सर्वदा । ततः काकविं दस्वा पुनः स्नानं समाचरेत् ॥

### गयामाहात्म्येपश्चतीर्थीद्नापेक्षयाचतुर्थदिनकृत्यम्।४१५

ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै नैर्ऋतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम् ॥ इति । सपिण्डकमिति पिण्डस्य प्राशस्त्यवोधनाय । अक्षय्यपिण्ड-सहितमित्यर्थे इतिमिश्राः । ब्रह्मसरः स्नानफलम्-ऋणत्रय-विमुक्तिः श्राद्धाद्यर्थमात्मशुद्धिश्र मन्त्रलिङ्गात् । पापक्षय एव फ-लिमित्राः । तत्रानुपस्थितफलकरूपने गौरवादिति । तत्कूपे-ति। "स्नानं करोमि" इतिमन्त्रेण स्नात्वा क्र्पयूपयोर्भध्ये पितृतार-णकामनया श्रादं कुर्य्वादित्यर्थः । उच्छित इत्यस्य ब्रह्मणेत्या-दिः। स एव ब्रह्मयूप इति प्रसिद्ध इत्यर्थः। कृत्वेति । श्राद्धं कुत्वा पितृन ब्रह्मलोकं नयेदित्यर्थः । अनयोः फलयोः समु-चय इति मिश्राः। तत्र मानाभावाद्विकरुप इत्यन्ये । ततो गो-प्रचारसमीपस्थं यं कञ्चिदाम्रं "आम्रम्"इत्यादिमन्त्रेण शिष्टाचा-रात् ब्रह्मसरोजलेन पितृयोक्षकामनया सिञ्चेत् । आम्रा इत्य-त्र बहुत्वमिवक्षितम् । अत एव मन्त्रे आस्रमित्येकवचनम् । ओंनमो ब्रह्मण इति ब्रह्मनमस्कारमन्त्रः । ततो यमराजेत्यादि-मन्त्रेण तयोविलिः । वैवस्वतेतिमन्त्रेण श्वविलः । ''ऐन्द्र''इ।तिम-न्त्रेण काकवालिस्ततः स्नानमिति ।

अथ पश्चतीर्थीदिनापेक्षया चतुर्थदिनकृत्यम् । बायुपुराणे, फल्मुतीर्थे चतुर्थेऽह्नि स्नानादिकमथाचरेत् । गयाशिरस्यथ श्रादं पदे कुर्यात् सापेण्डकम् ॥ साक्षाद्वयाशिरस्तत्र फल्मुतीर्थाश्रयं कृतम् । क्रौश्चपादात् फल्मुतीर्थं यावत्साक्षाद्वयाशिरः ॥ गयाशिरे नगाद्याश्च साक्षात्तर्फल्मुतीर्थकम् । मुखं गयासुरस्येतत् स्नात्वा श्राद्धमथाक्षयम् ॥

आद्यो गदाधरो देवो व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः। विष्ण्वादिपदरूपेण पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ तत्र विष्णुपदं दिव्यं दर्शनात्पापनाशनम् । स्पर्शनात् पूजनाद्यैश्च पितृणां मोक्षदायकम् ॥ श्राद्धं सपिण्डकं कृत्वा कुलसाहस्रमात्मनः । विष्णुलोकं सम्रद्धृत्य नयेद्विष्णुपदं नरः ॥ श्राद्धं कृत्वा रुद्रपदे नयेत् कुलशतं नरः। सहात्मना शिवपुरं तथा ब्रह्मपदे नरः॥ ब्रह्मलोकं कुल<mark>शतं समुद्</mark>धृत्य नयेत्पितृन् । दक्षिणाग्निपदे श्राद्धी वाजपेयफलं लर्भेत् ॥ गाईपत्यपदे श्राद्धी राजसूयफ्लं लभेत्। श्राद्धं कृत्वाSSहवनीये वाजिमेधफळं छभेत्॥ श्राद्धं क्रत्वा सभ्यपदे ज्योतिष्टोमफरुं स्रभेत् । आवस्थ्यपदे श्राद्धी सोमलोकमवाप्नुयात् ॥ श्राद्धं कृत्वा चेन्द्रपदे शक्रलोकं नयेत्पितृन्। श्राद्धी सूर्यपदे पश्चपापिनोऽर्कपुरं नयेव ॥ कार्त्तिकेयपदे श्राद्धी शिवलोकं नयेत्पितृन् । श्रादं कृत्वागस्त्यपदे ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥ कश्यपस्य पदे श्राद्धी पितृन् ब्रह्मपदं नयेत्। अन्येषां च पदे श्राद्धी पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥ सर्वेषां कत्रयपं श्रेष्ठं तिष्णो रुद्रस्य वै पद्म । ब्रह्मणश्च पदं चापि श्रेष्ठं तत्र मकीर्तितम् ॥ प्रारम्भे च समाप्तौ च तेषामन्यतमं समृतम्। श्रेयस्करं भवेत्तत्र श्राद्धकर्जुश्र नारद ॥ कश्यपस्य पदे दिव्ये भारद्वाजो म्रुनिः पुरा ।

### गयामाहात्म्ये पश्चतीर्थी दिनापेक्षया चतुर्थदिनक्र०।४९७

श्रादं कृत्बोद्यतो दातुं पित्रादिभ्यश्र पिण्डकम् ॥
शुक्ककृष्णौ ततो इस्तौ पदमुद्भिद्य निर्मतौ ।
द्या इस्तद्वयं तत्र पितृसंशयमागतः ॥
ततः स्वमातरं शान्तां भारद्वाजस्तु पृष्टवान् ।
कश्यपस्य पदे किस्मन् शुक्के कृष्णेऽथ वा करे ॥
पिण्डो देयो मया मात्रजीनासि पितरं वद ।

शान्तोवाच ।

भारद्वाज महापाइ पिण्डं कृष्णाय देहि भोः।
भारद्वाजस्ततः पिण्डं दातुं कृष्णाय चोद्यतः॥
इनेतोऽदृश्योऽब्रवीत्पुत्रं देहि सत्यं ममौरसः।
कृष्णोऽब्रवीत् क्षेत्रजस्त्वं ततो मे देहि पिण्डकम्॥
श्रक्षोऽब्रवीत् स्वैरिणीयं यतोऽतस्त्वं ममौरसः।
स्वैरिणीत्वाहदौ चादौ क्षेत्रिणे वीजिने ततः॥
इंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोकसुभौ गतौ।
अनेनोपाख्यानेन जारजस्यापि गयायां पिण्डदानेऽधि-

#### कारो गम्यते ।

भीष्मो विष्णुपदे श्राद्ध आहूय तु पितृन् स्वकान् ।
श्राद्धं कृत्वा विधानेन पिण्डदानाय चोद्यतः ॥
पितुर्विनिर्मतौ इस्तौ गयाशिरासि शन्तनोः ।
भीष्मः पिण्डं ददौ भूमौ नाधिकारः करे यतः ॥
शन्तनुः पाह सन्तुष्टः शास्त्रार्थे निश्चलो भवान् ।
त्रिकालटष्टिभेवतु अन्ते विष्णुश्च ते गतिः ॥
स्वेच्छ्या मरणं चास्तु इत्युक्तवा म्राक्तिमागतः ।
रामो रुद्रपदे रम्ये पिण्डापणकृतोद्यमः ॥
पिता दशरथः स्वर्गात् प्रसार्थ करमागतः ।

43 Ate सिं

नादात् पिण्डं करे रामो ददी रुद्रपदे ततः ॥
श्वासार्थातिक्रमाद्वीतो रामं दश्यरथोऽव्रवीत् ।
तारितोऽहं त्वया पुत्र रुद्रछोको स्वभूत्मम ॥
पदे पिण्डमदानेन हस्ते तु स्वर्गतिने हि ।
त्वं च राज्यं चिरं कृत्वा पाछियत्वा मजादिकम् ॥
यज्ञान् सदक्षिणान् कृत्वा विष्णुलोकं गिमध्यित ।
सहायोध्याजनैः सर्वैः कृमिकीटादिभिः सह ॥
इत्युक्त्वा दश्यथः पुत्रं रुद्रछोकं परं ययौ ।
तथा,

गयाशिरसि यः पिण्डं येषां नाम्ना तु निर्वेषत् ।
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्तुयुः ॥
गयाशिरसि यः पिण्डं शभीपत्रप्रमाणतः ।
कन्दमूलफलाद्येवां दद्यात् स्वर्ग नयेत्पितृन् ॥
पदानि यत्र दश्यन्ते विष्ण्वादीनां तदग्रतः ।
श्राद्धं कृत्वा तेषु पिण्डान् तेषां लोकं नयेश्वरः ॥
सर्वत्र मुण्डपृष्ठाद्रिः पदैरेभिः सुलक्षितः ।
प्रयान्ति पितरः सर्वे ब्रह्मलोकमनामयम् ॥ इति ।
साक्षादिति । फल्गुंतीर्थममीपस्थगयाशिरोभागोऽतिशस्त

इत्यर्थः । क्रौश्चपादादिति । क्रौश्चपादस्तु मुण्डपृष्ठे । क्रौश्चरूपेण हि मुनिर्मुण्डपृष्ठे तपोऽकरोत् । तस्य पादाङ्कितो यस्मात् क्रौश्चपाद्स्ततः स्मृतः ॥ इति वायुपुराणात् । एवं च क्रौश्चपादादारभ्य माग्दिशि फल्गुपर्यन्तं गयाशिरोऽतिमशस्तामित्यर्थः । व्यक्तेति । मतिमा व्यक्तं,पदादि अव्यक्तमिति। पश्चपापिनः,पश्चमहापातकयुक्तान्।

श्रे यस्करं मोक्षकरम् । 'श्रेयो निःश्रेयसामृतम्'इति कोषात् । पदे

#### गयामाहात्म्ये पश्चतीर्थी दिनापेक्षया पश्चमदिनकुः । ४१९

श्रादं कर्तुरिप मोक्षहेतुरित्यर्थः। अत्र गयाशिरःश्रादं पदश्राद्धः भिन्नमिष पसङ्गात् पदश्राद्धेनैव तिन्धिष्यते मघात्रयोदशिश्राद्धेन पक्षश्राद्धवादिति । पदश्राद्धेषु यद्यपि ज्ञह्माविष्णुरुद्रकश्यपपदानामन्यतमेयवारम्भे समाप्तौ च विहितं तथापि रुद्रपदे आरम्भः कार्यः । फल्गुतीर्थे चतुर्थेऽहि स्नात्वा देवादितर्पणम् ।

कृत्वा श्राद्धं गयाशीर्षे कुर्यादुद्रपदादिह ।

इतिगारुडादिति मिश्राः । वस्तुतो वायुपुराणरीत्या करणे गारुडक्रमो न ग्राह्यः । किन्तु "तत्र विष्णुपदं दिन्यम्"इत्या-दिपाठक्रमात् प्रथमं विष्णुपदे चरमग्रुक्तान्यतमपदे श्राद्धं कार्यम् । ऋजवस्तु—

क्रमतोऽक्रमतो वापि गयायात्रा महाफला ।
इत्यित्रिपुराणात् येन केन चित्क्रमेण कार्यमित्याहुः ।
अथ पञ्चतीर्थीदिनापेक्षया पञ्चमदिनक्रत्यम् ः
बायुपुराणे,
पञ्चमेऽिक गदालोले कृत्वा स्नानादि पूर्ववत् ।
श्राद्धं सिपण्डकं कुर्याचतोऽक्षयवटे नरः ॥
तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा पितृन् बह्मपुरं नयेत् ।
ब्रह्ममकल्पितान् विमान् भोजयेत्पूजयेद्ध ॥
कृतश्राद्धोऽक्षयवटे हानेनैव मयत्रतः ।
दृष्ट्वा नत्वा च सम्पूज्य वटेशं च समाहितः ॥
पितृव्ययेत् ब्रह्मपुरमक्षयं च सनातन्यः ।
गयायां धर्मपृष्ठे च सदिस ब्रह्मणस्तथा ॥
गयाशीर्षऽक्षयवटे पितृणां दत्तमक्षयम् । इति ।
स्नानमन्त्रस्तु—
गदालोले महातीर्थे गदामक्षालने हदे ।

स्नानं करोमि ग्रुद्ध्यर्थमक्षयाय स्वराप्तये ॥

तथा चात्र पापक्षयस्वर्गप्राप्तिः फलम् । अयं मन्त्रः सकल-स्नानमन्त्रान्ते पाठ्यः । स्नानादीत्यादिपदात्तर्पणश्राद्धसङ्कदः । अक्षयबदश्राद्धफलमाह—तत्रेत्यादि । परे तु स्नानादीत्यादिना तर्पणसङ्कदः । ततोऽक्षयबदे नरः, श्राद्धं कुर्य्यादित्यनुषज्यते इत्याहुः । ब्रह्मोति । श्राद्धे भोजनं ब्रह्मस्थापितविप्राणां कार-येत् । तत्र 'विपान' इति बहुवचनं यावन्तोऽपेक्षितास्तत्परं न तु कपिञ्जलन्यायात् त्रयपरम् । वदमकरणे—

एकस्मिन् भोजिते विषे कोटिर्भवति भोजिता।

इत्यवयुत्यानुवादः "एकं दृणीते" इत्यादिवदित्येके । ब्राह्म-णत्रयं श्राद्धात्पृथगेव भोजयेदितिमिश्राः । परे तु श्राद्धेन एव-मेव वा तान् विपान् भोजयेत्पूजयेच । अलाभे ब्राह्मणान्त-रमिष । अत एव-

ये युष्मान् पूजियद्यन्ति गयायामागता नराः। इव्यकव्यैर्द्धनैः श्राद्धैस्तेषां कुलशतं त्रजेत्॥ नरकात् स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकात्परां गतिम्।

इत्यग्निपुराणे हव्यघनयोः पृथगुपादानम् । न च धनपदं तदाक्षिणापरम् । श्राद्धैरित्यनेन साङ्गस्य तस्य प्रापणादित्याहुः । वटश्राद्धं तु पाकेनैव कार्यमिति वदन्ति । दृष्टेति । वटेशं दृष्टा ।

एकार्णवे वटस्याग्रे यः शेते योगनिद्रया । बालक्ष्पधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने ॥ इतिमन्त्रेण नमेत् पूजयेचेत्यर्थः । ततश्च संसारवृक्षशस्त्रायाशेषपापक्षयाय च । अक्षयब्रह्मदात्रे च नमोऽक्षयवटाय वै ॥

### गयामाहात्म्ये पञ्चतीर्थीदिनापेक्षया पञ्चमदिनकु०। ४२१

इतिभन्त्रेण वटं नत्वा पूजयेत् । वायुपुराणे तथैवाभिधानात् । ततश्च

कलौ माहेक्त्ररा लोका येन तस्माद्गदाघरः ।
लिङ्गरूपोऽभवतं च वन्दे श्रीमिपतामहम् ॥
इतिमन्त्रेण मिपतामहं नत्वा पूजयेदिति । गयायामित्यादिनाऽक्षयवटश्राद्धस्याक्षयिपतृत्तिः पूर्वापेक्षया फलान्तरं
दिवितम् । एवं क्रमेण सप्तदिनपर्यन्तं गयायां कर्मानुष्ठेयम् ।
अन्येषु तीर्थेषु गयामध्यपातिषु यथासम्भवम्राषित्वा काम्यं
कर्मानुष्ठेयम् । तद्यथा—

वायुपुराणे, उपोषितोऽथ गायत्रीतीर्थे महानदीस्थिते । गायत्र्याः पुरतः स्नातः प्रातः सन्ध्यां समाचरेत् ॥ <mark>श्राद्धं सापिण्डकं कृत्वा नयेद्वाह्मणतां कुलम् ।</mark> तीर्थे समुद्यते स्नात्वा गायत्र्याः पुरतो नरः ॥ सन्ध्यामुपास्य मध्याहे नयेत्कुलकातं दिवस् । <mark>माचीसरस्वतीस्नातः सरस्वत्यास्ततोऽग्रतः ॥</mark> सन्ध्यामुपास्य सायाहे नयेत्सर्वज्ञतां कुलम् । बहुजन्मकृतात् सन्ध्यालोपान्मुक्तिस्त्रमन्ध्यकृत् ॥ विशालायां लेलिहाने तीर्थे च भरताश्रमे । पादाङ्किते मुण्डपृष्ठे गदाधरसमीपतः ॥ तीर्थे आकाशगङ्गायां गिरिकर्णमुखेषु च। श्राद्धदः पिण्डदो ब्रह्मलोकं कुलक्षतं नयेत् ।। स्नातो गोदो वैतरण्यां त्रिःसप्तकुलमुद्धरेत्। देवनद्यां गोपचारे तथा मानसके पदे ॥ पुष्कारिण्यां घृतकुल्यां मधुकुल्यां तथैव च ।

पुष्करिण्यां गदालोले तीर्थे चामरके तथा ॥ कोटितीर्थे रुक्पकुण्डे पिण्डदः स्वर्नयेत्पितृन् । मार्कण्डेयेशकोटीशी नत्वा स्यात्पितृतारकः ॥ इति ।

ज्योषित इति । पूर्वदिने कृतोपवासः ग्याग्राममध्यस्थगायत्रीसम्मुख्याग्देशे महानदीस्थे गायत्रीतीर्थे स्नानसन्ध्यातन्दनश्राद्धानि कुर्यादित्यर्थः । अत्र श्राद्धस्य कुल्ब्राह्मणतानयनं,
स्नानसन्ध्यावन्दनयोविंश्वित्रन्यायात् स्वर्गः फलिमितिमिश्राः ।
तयोरिष कुल्ब्राह्मणतानयनं फलम् उपस्थितत्वात् अनुपस्थितस्वर्गकल्पने गौरवादिति तु साधीयः । बिह्नित । सन्ध्यात्रयवन्दने बहुजन्मकृतसन्ध्यालोपजनितपापम्रक्तिः फलिपत्यर्थः ।
विश्वालायामिति । विश्वालादितीर्थसप्तकेऽन्यतमस्मिन् श्राद्धे पिण्डदाने वा कुल्श्वतब्रह्मलोकनयनं फलिपत्यर्थः । स्नात इति ।
स्नात्वा गोदः गोदानकर्ता । गोदा वैतर्ण्यामिति पाठे गोदातीः
थे वैतरण्यां च स्नात इत्यर्थः । प्रत्येकमेकविंशतिकुलोद्धारः
फलिपति । वैतरणी च भस्मकृटिस्थितदेवनदीपूर्वतः । तत्र च
सन्तरणमाचारात्कार्यम् । तत्र आचारमाप्तो मन्त्रः—

या सा वैतरणी नाम नदी त्रैलोक्यविश्रुता । सावतीर्णी महाभागा पितृणां तारणाय वै ॥ इति । देवनद्यामिति । देवनद्यादिदशके पिण्डदाने प्रत्येकं पितृ-स्वर्गनयनं फलमित्यर्थः ।

अथ पाण्डुशिलादिमाहात्म्यम् । केन चित्कारणेन शिवेन शप्तो मरीचिनामा मुनिस्तत्र तप-स्यन् पाण्डुरभूत्। ततो ब्रह्मादिभिनेरं वृणीष्वेत्युक्तो मरीचिराह— हरशापादिमुक्तोऽहं शिला भवतु पावनी । पितृमुक्तिकरी च स्यात्तथेत्युक्त्वा दिवं ययुः ॥ पाण्डिशिलेति सा पोक्ता श्रादं तत्राक्षयं भनेत्। पाण्डिशिला चेयं पितामहसमीपस्थचम्पकवनेऽस्ति।

तथा,

पृतकुरुया मधुकुरुया देविका च महानदी।

शिलायां सङ्गतास्तत्र मधुस्रवा प्रकीचिता॥
अयुतं हाश्वमधानां स्नानकृष्ठभते नरः।
तर्पयत्वा पितृणां च श्रादं कृत्वा सपिण्डकम्॥
सहस्रकुलमुद्धृत्य नयेद्विष्णुपदं नरः।
चिद्धदः स्वेदजा वापि हाण्डजा ये जरायुजाः॥
मधुस्रवां समासाद्य मृता विष्णुपुरं ययुः।

घृतकुरयेति। एताश्रतस्रो सुण्डपृष्ठदक्षिणभागे शिलासङ्गता मधुस्रवापदवाच्या भवन्ति । अत्र स्नानेऽक्वमेधायुतफलम् । तर्षणे सपिण्डकश्राद्धे च सहस्रकुलोद्धरणपूर्वकविष्णुलोकनयनं फलित्यर्थः। उद्भिद इति । मधुस्रवायां मरणे विष्णुलोकगमनं फलित्यर्थः।

तथा,
द्याश्वनेधिके हंसतीर्थे श्राद्धी दिवं वजेत्।
द्याश्वनेधिके हंसतीर्थे श्राद्धी दिवं वजेत्।
द्याश्वमेधहंसी च नत्वा शिवपुरं वजेत्॥
पितामहाह्क्षिणतो महानद्यां द्याश्वमेधः।

तथा,

पतद्भरय पदे श्राद्धी नयेद्रह्मालयं पितृत् ।

निर्मध्याप्तिं शमीगर्भे विधिविष्ण्वादिभिः सह ॥

मथोयज्ञं हि तत्तीर्थं पितृणां मुक्तिदायकम् ।

तर्पणात् पिण्डदानाच स्नानक्रनमुक्तिमाप्तुयात् ॥

पितृत् स्वर्गं नयेश्वत्वा रामेशाङ्गारकेश्वरो ॥

गयाकूषे पिण्डदानादक्ष्वमेधफरुं स्रभेत्। भस्मकूपे भस्मनाथ स्नात्वा तारयते पितृन् ॥ घौतपादेऽथ निःक्षीरासङ्गमे स्नानकुत्ररः । श्राद्धी रामपुष्कारिण्यां ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥ सुषुम्नायां महाकोष्यां त्रिःसप्तकुलसुद्धरेत् । स्नातो नत्वा वासिष्ठेशं तस्य तीर्थेऽश्वमेघभाक् ॥ पिण्डदो धेनुकारण्ये कामधेनुपदेषु च। स्नातो नत्वा कामधेनुं ब्रह्मलोकं नयेत्पितृन् ॥ <mark>कर्दमाने गयानाभौ मुण्डपृष्ठसमीपतः ।</mark> स्नात्वा श्रार्द्धा नयेत्स्वर्गे पितृन् नत्वा च चण्डिकाम् ॥ फल्गुचण्डीक्मकानाख्यसङ्गमेकान् समर्च्य च। गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरश्रेव षड् गया मुक्तिदायिकाः ॥ गयायां तु दृषोत्सर्गात् त्रिःसप्तकुलमुद्धरेत्। यत्र तत्र स्थितो विष उदितो विजितेन्द्रियः॥ आद्यं गदाधरं ध्यायन् श्राद्धपिण्डादि कारयेत् । कुलानां शतमुङ्गत्य ब्रह्मलोकं नयेद्ध्रवम् । <mark>ततो दध्योदनेनैव दत्त्वा नैवेद्यमुत्तमम्</mark> । जनाईनाय देवाय समभ्यच्ये यथाविधि ॥ दद्यादश्रयपिण्डांस्तु तच्छेषेणैव जीवताम् । दैत्यस्य मुण्डपृष्ठे तु यस्मात्सा संस्थिता शिला। तस्मादसौ मुण्डपृष्ठः पितृणां ब्रह्मलोकदः। रामे वनं गते शैलमालम्बय भरतः स्थितः। पित्रे पिण्डादिकं दस्वा रामे<mark>शं स्थाप्य तत्र च।</mark> स्नात्वा नत्वा च रामेशं रामं सीतां समाहितः॥

श्राद्धं पिण्डप्रदानं च कृत्वा विष्णुपुरं व्रजेत् । पितृभिः सह धर्मात्मा कुलानां च सतैः सह ॥ शिलादक्षिणहस्ते च स्थापितः कुण्डपर्वतः। तत्र श्राद्धादिना सर्वान् पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥ कुण्डनाथस्तपस्तेपे सीताद्रेर्दाक्षणे गिरौ। मतङ्गस्य पदे पुण्ये पिण्डदः स्वर्नयेत्पितृन् ॥ वामहस्ते शिलायाश्च तथा उद्यन्तको गिरिः। उदयाद्विरिरानीतो ह्यगस्त्येन महात्मना ॥ स्थापितः विण्डदस्तत्र पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत्। कुण्डमुद्यन्तकं तत्र स्वात्मना तपसे कृतम्। ब्रह्म। तत्र च सावित्री कुपाराभ्यां स्थितस्तिवह ॥ हाहाहूहूमभृतयो गीतनादं प्रचित्ररे। स्नातस्तत्र च मध्याहे सावित्रीं सम्रुपास्य च ॥ कोटिजन्म भवेद्विमो धनाढ्यो वेदपारगः। अगस्त्यस्य पदे स्नातः विण्डदो ब्रह्मलोकगः ॥ पितृभिः सह धर्मात्मा पुज्यमानो दिवाँकसैः। ब्रह्मयोनि पविदयाऽथ निर्मच्छेयस्तु मानवः॥ परं ब्रह्म स यातीह विमुक्तो योनिसङ्कटात्। नत्वा गयाकुमारं च ब्राह्मण्यं स्रभते नरः॥ सोमकुण्डाभिषेकाद्यैः सोमलोकं नयेत्पितृन् । व्रजंदिति कचित्पाठः। पिण्डदो व्योमगङ्गायां निर्मलत्वं नयेत्पितृन् ॥ शिलाया दक्षिणे इस्ते भस्मकूटमधारयत् । धर्मी यस्तत्र च हरस्तन्नमः समकारयत् ॥ यतोऽसौ भस्मकूटाद्रिर्भस्मस्नानाचु नाकदः।

वटो वटेक्वरस्तत्र स्थितश्च प्रवितामहः ॥ तद्रे रुक्मिणीकुण्डं पश्चिमे कपिला नदी। कपिलेशो नदीतीरे अमासीमसमागमे ॥ कोपिलायां नरः स्नात्वा कपिलेशं नमेचजेत्। श्राद्धदः स्वर्गभागी स्यान्माहेशीकुण्ड एव च ॥ गौरी च मङ्गला तत्र सर्वसौभाग्यदाार्चिता। जनाईनो भस्मकूटे तस्य हस्ते तु पिण्डदः॥ मन्त्रेण चात्मनोडन्येषां सन्येनापि तिलैविंना । पिण्डं च द्धिसम्मिश्रं सर्वे ते विष्णुलोकगाः॥ आत्मानं पितृभिः सार्द्धं विष्णुलोकं नयेन्नरः । एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनाईन । गयाशीर्षे त्वया देयो महां देव मृते मिय ॥ यस्तु पिण्डो मया दत्तस्त्वाम्राइक्य जनाइन । देहि देव गयाशीर्षे तस्मै तस्मै मृते तु तम् ॥ जनाईन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे। पितृमात्रे नमस्तुभ्यं नमस्ते मुक्तिहेतवे ॥ गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनाईनः । तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात्॥ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचन । लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमोक्षद् ॥ पुण्डरीकाक्षमभ्यच्ये स्वर्गतः स्याज्जनार्दनम् । वामजानु तु सम्पात्य नत्वा भीमं जनाईनम् ॥ श्रादं सिपण्डकं कृत्वा पितृभिर्विष्णुलोकभाक्। शिलाया वामपादे तु मेतकूटो गिरिर्धृतः ॥ धर्मराजेन पापाढ्यो गिरिः प्रेतशिलाश्रयः।

पादेन दूरे निक्षिप्तः शिलायाः पापभारतः ॥ मेता धानुष्करूपेण करग्रहणकारकाः। पृथक्सियताश्च बहवो विघ्नकारिण एव च ॥ श्राद्धादिकरणं नृणां तीर्थे पितृविमुक्तिदम् । गतः शिलायाः दिसम्पर्कात् प्रेतक्रुटः पवित्रताम् ॥ मेतुकुण्डं तु तत्रास्ते देवास्तत्र पदे स्थिताः। श्राद्धपिण्डादिकृत्स्नातः प्रेतत्वान्मोचयेत्पितृन् ।। कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजगृहं वनम्। च्यवनस्याश्रमः पुण्यो नदी पुण्या पुनःपुना ॥ वैकुण्ठो लोहदण्डश्र गृध्रक्टश्र शोणगः। श्राद्धिपण्डादिकतत्र पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥ शिलादक्षिणपादे तु गृत्रक्टो गिरिर्धतः। धर्मराजेन तत्स्थैटर्यकरणाद्यस्तु पावनः। गृश्ररूपेण संसिद्धास्तपः कृत्वा महर्षयः ॥ अतो गिरिर्गृप्रकूटस्तत्र गृत्रेक्तरः शिवः। हुष्ट्रा गृघ्रेक्वरं नत्वा याति शम्भोः पुरं नरः ॥ तत्र गृध्रवटं नत्का प्राप्तकालो दिवं व्रजेत । ऋणमोक्षं पापमोक्षं शिवं दृष्ट्वा शिवं त्रजेत् । आदिपालेन गिरिणा समाक्रान्तं शिलोदरम्। तत्रास्ते गजरूपेण विद्येशो विद्यनाशनः ॥ तं दृष्ट्वा मुच्यते विद्येः पितृन् शिवपुरं नयेत् । गायत्रीं च गयादित्यं स्नाती दृष्ट्वा दिवं व्रजेत् । अह्माणं चादिपालस्यं दृष्ट्वा स्यात् पितृतारकः। नाभौ च पिण्डदो यस्तु पितृन् ब्रह्मपुरं नयेत् ॥ नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य अरविन्दवनं त्वभृत ।

मुण्डपृष्ठारविन्दाद्री दृष्ट्वा पापं विनाशयेत् ।। इति । निर्मथ्येति। मथोकुण्डे तर्पणात् पिण्डदानात् पितृणां मुक्तिः। स्नानात् स्नानकर्त्तुमुक्तिरित्यर्थः । उद्यन्तपर्वतसमीप मथोक्रण्डं ज्ञातच्यम्। पितृत् इति । रामेश्वरस्याङ्गारकस्य च नमस्कारः पत्येकं पितुस्वर्गफलक इत्यर्थः । गयेति । गयाकूपे पिण्डदातुर-इवमेधफलपाप्तिरित्यर्थः । भस्मनेति । तत्कूपभस्मना स्त्रातस्य पितृणां नरकतारणं फलमित्यर्थः । धौतपाद इति । धौतपादे निःक्षीरायाः सङ्गमे रामपुष्करिणीनामके स्नीत्वा पित्रादि-श्राद्धकरणे पित्रादेर्बेह्मलोकनयनं फलमित्यर्थः । इदं तु विशिष्टस्यैव फलम् । सुषुम्नायामिति । सुषुम्नायां श्राद्धस्य कुल-सप्तकोद्धारः फलमित्यर्थः। सुषुम्ना गयाग्राममध्ये । तस्य, वसि-ष्ट्रस्य । तीर्थे, कुण्डे । तेन वसिष्ठकुण्डे स्नात्वा वसिष्ठशनमस्कारे कृतेऽइवमेधतुल्यं फल्टमित्पर्थः । गृध्रवटोत्तरे वसिष्ठाश्रमः । तत्र वासिष्ठकुण्डवसिष्ठेक्वरौ ज्ञातव्यौ। पिण्डद इति। धेनुकारण्ये पिण्ड-दानस्य तथा कामधेनुपदे पिण्डदानस्य कामधेनुनमस्कारस्य च मत्येकं पितृब्रह्मलोकनयनं फलमित्यर्थः । कर्दमान इति । कर्द-माने गयानाभौ तथा सुण्डपृष्ठसमीपे स्नानपूर्वकश्राद्धे पितृस्वर्ग-नयनं फलम् । फल्यिवति । फल्यिशस्य सङ्गमेशस्य च नमस्कारे पितृस्वर्गनयनं पत्येकं फलमित्यर्थः। चण्डिकानमस्कारेऽपीदं फलं षोध्यम् । गयागजं इति । एते षद् पूजापिण्डदानादितो गयायां मुक्तिदायका इत्यर्थः। गयायामिति। गयायां द्वषोत्सर्गस्यैकविंश-तिकुलोद्धारः फलमित्यर्थः । यत्र तत्रेति। गयायां यत्र कुत्राचित् प्र-देशे श्राद्धे पिण्डदाने च पत्येकं कुलशतोद्धारपूर्वकब्रह्मलोकनय-नं फलम् । स्नात्वेति । महानदीपरपारस्थभरताश्रमसन्निधाने म-हानद्यां स्नात्वा रामेश्वरामसीता दृष्टा रामपदे सपिण्डं श्राद्धं

कार्यमित्यर्थः । अत्र भित्रादिकुलकातसहितस्य विष्णुपुरव्रजनं फलम् । शिलेति । शिलादक्षिणहस्ते कुण्डनामा पर्वतः स्थापितः तत्र श्राद्धे पिण्डदाने च पितृणां ब्रह्मपुरनयनं भवतीत्यर्थः। मतङ्गस्<mark>येति ।</mark> सीतार्द्रिद्क्षिणे गिरौ मतङ्गपदे पिण्डदानस्य पितृस्वर्गनयनं फल-मित्यर्थः । वामहस्त इति । शिलावामहस्ते उद्यन्तपर्वते पिण्डदानात् पितृब्रह्मपुरनयनं भवतीत्यर्थः। कुण्डमुद्यन्तकमिति। तत्र उद्यन्तकः कुण्डे स्नात्वा सावित्रीनामकमध्याह्मसन्ध्यावन्द्ने कोटिजन्मावः च्छिन्नधनाढ्यवेदपारगविपत्वं फलमित्यर्थः। अगस्त्यस्येति।स्ना-त्वाऽगस्त्यस्य पदे पिण्डदातुर्दिवौकोगणपूज्यमानपितृसहितब्रह्म-लोकगमनं फलम्। ब्रह्मयोनिभिति। योनिसङ्कटविम्रक्तिपूर्वकपर-ब्रह्मगमनं,ब्रह्मयोनिं पाविश्य निर्ममनस्य फलमित्यर्थः । नत्वेति। गयाकुमार्नमस्कारस्य ब्राह्मण्यं फलमित्यर्थः । सोमेति । सोम-कुण्डस्नानतर्पणिपण्डदानानां पितृसोमलोकनयनं फलमित्यर्थः । बिलिरिति। काकशिलायां काकबलिः। क्षणमोक्षदः, सद्योगोक्षदः। मोक्षश्च पितृणां कर्त्तुरेव च । स्वर्गेति । स्वर्गद्वारकेवरनमस्कारा-त् स्वर्गतदुत्तरब्रह्मलोकपाप्तिर्भवतीत्यर्थः । पिण्डद इति । आका-श्चमङ्गापिण्डदानस्य पितृनिर्मेलत्वं फलामित्यर्थः। शिलाया इति। प्रेतशिलाया दक्षिणहस्ते भस्मकूटनामा पूर्वतस्तत्र भस्मस्नानात् मुक्तो भवतीत्यर्थः । वट इति । तत्राक्षयवटवटेक्वरप्रापितामहाग्रे रुक्मिणीकुण्डं तत्पिश्चिमे कपिलानाम नदी तत्तीरे कपिलेक्दर इत्पर्थः । यजेत्, पूजयेत् । गौरी चेति । तत्र माहेश्वरीकुण्डे मङ्गला ऽस्ति तत्पूजनात् सर्वसौभाग्यमाप्तिरिसर्थः ।

अथ वायुपुराणीयो गयाश्राद्धानुष्ठानक्रमो लि-रूपते।

सामान्यवघटकोक्तरीत्या गृहाद्वयायात्रां कृत्वा गयात्राप्ति-

दिने प्रथमं फल्गुतीर्थं गत्वा ओमद्याद्यमेधसहस्रजन्यफलविलक्षणफलपाप्तिकामः फल्गुतीर्थे स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य स्नायादिति वहवः। वस्तुतः प्रथमदिने फल्गुभिन्नमहानदीभागादौ स्नायातः। दिनान्तर एव फल्गुस्नानिवधानदिति। तत्र
च गृह्योक्तः पौराणिको वा विधिः। ततस्तर्पणमपि गृह्योक्तेन पौराणिकेन वा विधिना कुर्यात्। विशेषस्त्वयम्। अमुक्रगोत्रोऽस्पत्पिताऽमुकदेवदामी तृष्यतामेतित्तिलोदकं तस्मै स्वधा पितरं भीणयामि। एवं पितामहादीनामपि स्वधान्ते पितामहं प्रीणयामीतियोज्यम्। तर्पणं निर्वर्थं देवार्चनादिकं कृत्वा अद्य तीर्थपाप्तिनिमित्तकपार्वणश्राद्धमहं करिष्ये इति सङ्कल्पार्घावाहनरितं
पार्वणं कुर्यात्। तदसम्भवे पिण्डदानमात्रमपि तीर्थपाप्तिनिमित्तकं
कुर्यात्। गयायां वपनोपवासौ न स्तः।

एतावत् प्रथमदिनकृत्यम् ।

मिश्रास्तदनुयायिनश्च तीर्थप्राप्तिनिमित्तकश्राद्धानन्तरं पे-तिशिलायां श्राद्धं यमराजश्चमराजबलिदानपर्य्यन्तं वक्ष्यमा-णरीत्या प्रथमदिन एव कारयन्ति । तदसत् ।

सर्वस्थानेषु चैवं स्यात् पिण्डदानं तु नारद । मेतपर्वतमारभ्य कुर्यात्तीर्थेषु च क्रमात् ॥ इतिवायुपुराणात् ।

अश्र बितीयादिनकृत्यम्।

फल्गुतीर्थे यथाविधि स्नात्वा देवार्चनान्तं कर्म कृत्वा मेतपर्वतं गयावायव्यदिशि गयातो मव्यूत्यधिकदूरस्थं गत्वा तन्मूलसंलग्ने तदीशानकोणस्थे ब्रह्मकुण्डे स्वर्गकामनया स्नात्वा तर्पणं कृत्वा तं मेतपर्वतमारुह्य तत्र श्राद्धं कुटयीत्। तद्यथा—कृतपश्चभूसंस्का-रदेशे आचान्त उपविश्य कृतापसव्यो दक्षिणामुखो भूत्वा कन्यवालोऽनलः सोमो यमश्रैवार्घ्यमा तथा।
अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोमपाः पितृदेवताः ॥
आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्षितास्त्विह।
मदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः॥
तेषां पिण्डप्रदानार्थमागतोऽस्मि गयामिमाम्।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु श्राद्धेनानेन शास्त्रतीम्॥

इति पठित्वा पितृन् ध्यात्वा सव्यं कृत्वाऽऽचम्य सन्ध्याव-न्दनवत् ओङ्कारच्याहातसप्तकगायत्रीशिरओङ्कारान् जपन् पूरक-कुम्भकरचकात्मकवाणायामं कुट्यीत् । ततः पुण्डरीकाक्षस्मरणेन श्राद्धीयद्रव्याणि कुशोदकेन मोस्य ओमद्यामुकगोत्राणां पितृपि-तायहप्रितामहानाममुकामुकदेवशमणाम्, एवं मात्रादीनां माता-महादीनां च, पुनराष्ट्रतिरहितब्रह्मलोकावाप्तिकामः आद्महं करिष्ये इति सङ्कल्प्य विश्वेदेवपवेशाद्वादशदैवतं श्राद्धं कुटर्या-त्। एवमेव हेमाद्रिरपि । मातामहादीनां सपत्नीकत्वेन निर्देश इति विशेषः। मातामह्यादीनामनुपवेशात् षोडशदैवतं श्राद्धं का-र्यिमित्यन्ये । साम्मदायिकास्तु पण्णां पुंसामेव कार्यामित्याहुः । छन्दोगैम्तु षट्पुरुषाणामेव कार्यम् । पार्वणोतिकर्तव्यताकं मक्रतिपण्डदानान्तं श्राद्धं कृत्वा तद्देदिदक्षिणत उपविश्य कृताप-सच्यो दक्षिणामुखः कुत्रत्रयं गृहीत्वा ''ॐ कच्यबालो ऽन-<mark>ल" इत्यादि "शा</mark>श्वतीम्" इत्यन्तं पूर्वलिखितमन्त्रं पठित्वा तेषु कुशेषु सक्वतिलोदकाञ्जलिदानरूपमावाहनं कुर्यात् । तत एतानि पाद्यादीनि ओंपित्रादिभ्यो नम इत्यनेन क्रमेण पञ्चोपचारेण पि त्रादीन् सम्पूज्य

ॐ आब्रह्मस्तम्बपर्यम्तं देवर्षिपितृमानवाः । तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ।
आब्रह्मस्वनां लोकानिद्मस्तु तिलोदकम् ॥
इति पूर्ववदञ्जलिदानरूपं मिलितपित्राद्यावाहनं कृत्वा ओमद्यासुकागोत्र पितरस्रकदेवशमंत्रेष ते पिण्डः स्वधिति तिलजलद्धिमधुमिश्रं पायसान्यतपिण्डं पित्रे, एवं पितामहादिभ्योऽपि ययादाक्षिणं दद्यात् । ततस्तद्दक्षिणत उपविश्य समूलान् दक्षिणायान् कुशानास्तीर्य्यं "ओंकव्यवाल"इत्यादि "शाश्वतीम्"इत्यन्तं
मन्त्रं पूर्ववत् पिटत्वा तेषु कुशेषु सकुत्तिलोदकाञ्जलिदानरूपमावाहनं कृत्वा पूर्ववदभ्यद्यं "ॐ आब्रह्मस्तम्ब"इत्यादिना सितिलाञ्जलिदानरूपं पूर्ववदावाहनं कृत्वा

ॐ पिता पितामहश्चेत तथेत प्रपितामहः ।

माता पितामही चैत तथेत प्रापितामही ॥

मातामहस्तित्पता च प्रमातामहकादयः ।

तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥

इति पौराणिकमन्त्रमुचार्य्य तिलघृतद्यिमधुजलयुतं मु
ष्टिमितसक्तुकृतं मिलितेभ्यः पित्रादिभ्य एकं पिण्डं दद्यात् ।

ततः षोडशीकर्म ।

संवत्सरपदिषि,
अमावास्यां तु कन्यार्के तीर्थमासौ तथा नृप।
कृत्वा श्राद्धं विधानेन दद्यात् पोडसाविण्डकम् ॥ इति।
वायुपुराणीयस्तत्मयोगो यथा—ऊनविंशतिदास्यमानिषण्डस्थानानि यथादक्षिणं भागचतुष्टयेन कृतानि। तत्र दक्षिणाग्रान् कुशानास्तीर्यं

ॐ अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते । आवाहयिष्ये तान् सर्वीन दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥ ॐमातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
आवाहिय व्ये तान सर्वान दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥
ॐवन्धुवर्गकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
आवाहिय व्ये तान सर्वान दर्भपृष्ठे तिलोदकैः ॥
इत्येतैस्तिलोदकैरावाह्य
ॐ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविषिपितृमानवाः ।
तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥
अतीतकृतकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ।
आब्रह्मस्रुवनां लोकानिद्मस्तु तिलोदकम् ॥
इत्याभ्यां सितलोदकाञ्चलि द्यात् । ततो मूलादितः
पितृतीर्थेन पिण्डान् द्यात् । तत्र क्रमः—

ॐ अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ १ ॥
ॐ मातामहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ २ ॥
ॐ वन्धुवर्गकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते ।
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ३ ॥
अज्ञातदन्ता ये केचिद्ये च गर्भे प्रपीडिताः ।
तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ४ ॥
अग्निद्वाय ये केचिन्नाग्निद्वायहम् ॥ ४ ॥
अग्निद्वाय ये केचिन्नाग्निद्वायहम् ॥ ५ ॥
ॐ दावदाहे मृता ये च तिभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ५ ॥
ॐ दावदाहे मृता ये च सिंहच्याघ्रहताश्च ये ।
दंष्ट्रिभिः शृङ्गिभवीपि तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ६ ॥
ॐ उद्घन्धनमृता ये च विषयस्नहताश्च ये ।
आत्मोपघातिनो ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ७ ॥
अत्मेष्टिनानिनो ये च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ७ ॥

ॐ अरण्ये वर्त्मानि रणे क्षुधया तृष्णया हताः । भूतभेतिविशाचाश्च तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ८ ॥ ॐ रौरवे चान्धतामिश्रे कालसूत्रे च ये मृताः। तेपामुद्धरणार्थाप इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ९ ॥ ॐ अनेकयातनासंस्थाः पेतलोके च ये गताः। तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ १०॥ ॐ अनेकयातनासंस्था ये नीता यमाकि इरै:। तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ ११ ॥ ॐ नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषाम्रद्धरणार्थीय इमं पिण्डं ददाम्यहम् ॥ १२ ॥ ॐ पशुयोनिगता ये च पक्षिकीटसरीसृपाः। अथवा द्वसयोनिस्थास्तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ १३ ॥ ॐ जात्यन्तरसहस्रेषु भ्रमन्तः स्वेन कर्मणा। मानुष्यं दुर्छभं येषां तेभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥ १४ ॥ ॐ दिव्यन्तरिक्षभूमिष्ठाः पितरो बान्धवादयः। मता येऽसंस्कृता ये च तेभ्यः विण्डं ददाम्यहम् ॥ १५ ॥ ये केचित्रेतरूपेण वर्चन्ते पितरो मम । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सर्वदा ॥ १६ ॥ ये बान्धवाबान्धवा ये येऽन्यजनमाने बान्धवाः । तेषां पिण्डो मया दत्तो हाक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥ १७॥ वितृवंशे मृता ये च मातृवंशे च ये मृताः । गुरुश्वश्चरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ॥ ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारिवर्जिताः। क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पङ्गवस्तथा ॥ विरूपा भाषगभीश ज्ञाताज्ञाताः कुले पष ।

तेषां पिण्डो यया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥ १८ ॥
आब्रह्मणो ये पितृवंशजाता मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः ।
कुलद्वये ये मम दासभूता भृत्यास्तथैवाश्रितसेवकाश्च ॥
पित्राणि सख्यः पश्चवश्च द्वक्षा दृष्टाप्यदृष्टाश्च कृतोपकाराः ।
जन्मान्तरे ये मम दासभूतास्तेभ्यः स्वधा पिण्डमहं ददामि १९
अत्रोनाविंशतिपिण्डे पोडशपिण्डसं इत पारिभाषिकी पश्चा
स्त्रसंज्ञावत् । दाक्षिणात्यास्तु श्राद्धाशक्तौ सङ्कष्राद्धमहं करि-

ष्य इति सङ्करप्य

ॐ पिता पितामहश्चेत तथैत प्रपितामहः।

माता पितामही चैत तथैत प्रपितामही ॥

मातामहस्तित्पता च प्रमातामहकादयः।

तेषां पिण्डो मया दत्तो हाक्षय्यमुपतिष्ठताम्॥

इतिमन्त्रेणैकपिण्डं दद्यात्। इत्थमेत्र सर्वतीर्थे वित्रयाहुः। स्त्री

षोड्यां तु ''अस्मत्कुले मृता ये च''इत्याताहनमन्त्रादारभ्य

"मित्राणि सख्य''इत्यन्तं सम्भत्तस्त्रीलिङ्गमूहनीयम् । अन्यत्तु

पुंषोडशीतत् सर्वे कार्य्यमत्याहुः। ततः सर्वेषु पिण्डेषु तिल्ल
जलपूर्णपात्रेण वारत्रयं परिषेचनं कार्य्यम् । तत्र मन्त्रः—

ॐ ये च वोऽत्र ये चास्मानाशंसन्ते याश्च वोऽत्र याश्चास्मानाशं-सन्ते ते चावाहन्तां ताश्चावाहन्तां तृष्यन्तु भवन्तस्तृष्यन्तु भवत्यः तृष्यत पुत्रान् पौत्रानभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिषाः। स्वधा पि-तृभ्यो ऽमृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु तृष्यत तृष्यत॥इति।

ततः प्रणिपत्य वित्रादयः क्षमध्वमिति विस्रजेत् । ततः

सन्येनाचम्य श्राद्धशेषं समाप्य

ॐ साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्वया । यया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृतिः कुता ॥ आगतोऽस्मि गयां देव पितृकार्ये गदाधर । त्वमेव साक्षी भगवन्ननृणोऽहमृणत्रयात् ॥

इति प्राङ्ग्रुखः पठेत्। एतावत्समस्तश्राद्धाशक्तौ पिण्डदान-मात्रमपि कार्यम् । तद्यथा-ओमद्यामुकगोत्रः पित्रादित्रयमात्रा-दित्रयमातामहादीनां नामगोत्राणि क्रमेणोचार्य्य पुनरावृत्तिरहि-तब्रह्मलोकावाप्तिकामः पेतपर्वते पिण्डदानमहं करिष्य इति सङ्क-ल्प्यापसव्यं कृत्वा ''ॐ कव्यवालोऽनलः''इत्याद्यारभ्य ''अनृणो-इमृणत्रयात्" इत्यन्तं पागुक्तकाण्डं कुर्यात् । केचित्तु षट्पुरुषा-णां पुनराष्ट्रितश्रह्मलोकावाप्तिकामनया पिण्डदानं कार्य-म् । तत्र वेदीद्वयकरणतद्रेखाकरणकुशास्तरणावनेजनिपण्ड-दानप्रत्यवनेजनश्वासधारंणसूत्रदानगन्धादिदानान्येव ब्रोक्तविधिना कार्याणीत्याहुः। मिश्रास्तु समस्तश्रादं कु-त्वा तद्वेदिदाक्षणत उपविश्येत्यादिनोक्तमक्षय्यपिण्डदानं चो-हशीपिण्डदानं च कुर्यात् । "अनृणोऽहमृणत्रयात्" इत्यन्तं च पुढेदित्याहुः । साक्षिश्रावणानन्तरं पितृगतपेतत्विग्रुक्तिस्वगत-मेतत्वाभावकामः मेतपर्वते तिलमिश्रसन्तुनिक्षेपमहं करिष्ये इति सङ्करूप तिलिभिभसकतून मेतपर्वते दक्षिणामुखः क्षिप-हनेन मन्त्रेण।

ॐ वे केचित् पेतक्षेण वर्तन्ते पितरो मम ।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिलमिश्रितैः ॥ इति ।
ॐ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं यत्किश्चित् सचराचरम् ।
यया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सर्वशः ॥
इति मन्त्रेण तिलतोयाञ्चलि तत्र द्यात् । ततो यथाश्वकि ब्राह्मणाय दक्षिणां द्यात् ।

इति मेतपर्वतविधिः!

ततः भेतपर्वताद्वरुख पेतिश्रालां गत्वा "कव्यवाल" इत्यादि
"शाइवतीम्" इत्यन्तं पूर्ववदुक्त्वा पूर्ववदेव पित्रादिनामगोत्राद्यचार्ये पित्रादीनां भेतत्विवम्राक्तिकामनया मोक्षकामनया
वा भेवशिलायां श्राद्धमहं कारिष्ये इति सङ्कल्प्य साक्षिश्रावणान्तं भेतपर्वतवत्कर्म कुर्यात् । श्राद्धासम्भवे पिण्डदानमात्रमपि पूर्ववदेव कार्यम् । ततः पर्वताद्वरुख मभासाद्रिसइतायां महानद्यां रामतीर्थत्वेन शिसद्धे प्रभासद्ददे ओमद्य साम्रजन्मान्तरशतकृतदुष्कृतिविलयकामोऽस्मिन रामतीर्थे
स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प स्नानात्पेणे च कुर्यात् ।
तत्र स्नानीयम्भुतसकलमन्त्रपाठानन्तरम्—

ॐ जन्मान्तरशतं साग्रं यत्कृतं दुष्कृतं मया। तत्सर्वे विखयं यातु रामतीर्थाभिषेचनात्॥

इति पौराणिकमन्त्रं पिठत्वा मज्जेत् । श्रोमद्य विष्णुलोकगमनकामो रामतीर्थे श्राद्धं पिण्डदानं चाहं करिष्ये इति सङ्गल्प्य पार्वणं पिण्डदानं वा तत्र कुट्यात् । इदं पार्वणं पिण्डदानं
च स्वसूत्रानुसारेणैव कार्य्यम् । श्रोमद्य पित्रादिमेतत्वविद्यक्तिपूर्वकपितृत्वमासिकामो रामतीर्थे पितृणां पिण्डदानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य मेतपर्वतोक्तरीया पित्रादिनविष्डाक्षय्यपिण्डषोडशीपिण्डान् दद्यात् । श्रशक्तो एषामन्यतमं कुय्यात् । ततः

ॐ राम राम महाबाहो देवानामभयद्भर ।
रवां नमस्येह देवेश मम नश्यत पातकम् ॥
इति पठित्वा स्वगतपापनाश्वकामो रामं नमस्कुरीत् ।
ततः औभासमानस्वकर्तृकशिवगमनकामः प्रभासेशनमस्कारमहं
करिष्ये इति सङ्कुरुप्य प्रभासेशं नमस्कुर्यात् । ततः पुनरपि रामं

प्रभासेशं च नमस्कुर्यादिति मिश्राः । वस्तुतः पूर्वकृतनमस्का-रादेव फल्लासिद्धिः । ततः

आपस्त्वमाति देवेश ज्योतिषां पतिरेव च । पापं नाशय मे देव मनोवाक्कायकर्मजम् ॥

इति पौराणिकपन्त्रं पाठित्वा मनोवाक्कायकर्मजपापश्चय-कामनया ओं यमायेष वालिर्नम इति कुशत्रयजलेन देवरीत्या पितृरीत्या वा भक्तादिरूपं वालि दद्याद । प्रभासादिदक्षिणदिः यवस्थितमेतशिलाजघनस्थे नगनान्त्रि पर्वते

ओंश्वानी द्वौ इयावशवली वैवस्वतकुलोद्भवी । ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि स्यातामेतावहिंसकी ॥

इति पठित्वा ओं यमराजभ्रमराजाभ्यामेष बालिनेम इति याम्यबलिवत् तयोर्मिलितयोरोदनाचन्यतमवालिं दद्यात् । इदं च बलिदानं नित्यम् । अकरणेऽनिष्ठश्चतेः । अन्यत्तु सर्वे काम्यं स्वतन्त्रं च यावदिष्यते तावदेव कार्यम् ।

अथ तृतीयदिने पश्चतीधीकृत्यम् ।

फरगुतीर्थे यथाविधि स्नात्वा देवार्चनान्तं कर्म कृत्वा पवित्रोपग्रहपाणिराचम्य वारिणा शिरोऽभ्युक्ष्य उत्तरमानसं गत्वा ओमद्य पापक्षयकाम उत्तरमानसे स्नानमहं करिष्ये इति सङ्करूप्य स्नानीयमन्त्रान् पठित्वा

ॐ उत्तरे मानसे स्नानं करोम्यात्मविशुद्धये । सूर्यकोकादिसंसिद्धिसिद्धये पितृमुक्तये ॥

इति पठित्वा मज्जनं कार्यम् । ततस्तर्पणम् । तत्र च पित्राचञ्जलिषु स्वधोदीरणानन्तरं पितरं प्रीणयामीति प्रयोज्यम्। ततस्तर्पणशेषे देवविधिना

ॐ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविषिवितृमानवाः ।

तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥
इत्यादिमन्त्रं पिठत्वा एकोऽअछिर्देयः । ततः पित्रादिः
त्रयमात्रादित्रयमातामहादित्रयाणां शाश्वतब्रह्मछोकप्राप्तिकामो
सक्तिकामो वा श्राद्धं कुर्यात् । तत उत्तरमानसे दक्षिणदिइयुपाविश्य समूछान् दक्षिणाग्रान् कुशानास्तीर्य्य

ॐ कन्पबालोऽनलः सोमो यमश्रैनार्धमा तथा।
अग्निष्वाचा बर्हिषदः सोमपाः पितृदेवताः ॥
आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्षिताहित्वह ।
मदीयाः पितरो ये च कुल जाताः सनाभयः ॥
तेषां पिण्डमद्मनार्थमागतोऽहिम गयामिमाम् ।
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु श्राद्धनानेन शाह्वतीम् ॥

इति पठित्वा सकृतिलोदक।अलिदानरूपमावाहनं कृत्वा एतानि पाद्यादीनि ओं पित्रादिभ्यो नम इति पञ्चोपचारेण पित्रादीन् सम्पूज्य

ॐ आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देविषिपितृभानताः ।
तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥
अतीतक्कलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ।
आब्रह्मभुवनां छो। कानिदमस्तु तिलोदकम् ॥
इति पिठत्वा सकृत्तिलोदकाआलिदानरूपमावाहनं पुनःकृत्वा ।
ॐ पिता पितामहश्चेत्र तथेव प्रापतामहः ।
माता पितामही चैव तथेव प्रापतामही ॥
माता पितामही चैव तथेव प्रापतामही ॥
मातामहस्तित्पता च प्रमातामहकादयः ।
तेषां पिण्हो मया दत्तो ह्यक्षयग्रुपतिष्ठताम् ॥
इति पौराणिकमन्त्रग्रुचार्य्य तिल्रघृतद्धिमधुजलयुतं ग्रुष्टिभितसक्तुकृतं पिण्हमेकं मिल्रितेम्यः पित्रादिभ्यो द्यात् । तत

ॐ पितृस्र्यं होकगमनकामनया उत्तरार्कस्य नःतिमहं करि-ध्ये । पूजायामप्ययमेव सङ्कल्पः । ततः

ॐ नमो भानवे भन्ने सोमभौमज्ञरूपिणे। नीवभार्गवरानैश्चरराहुकेतुस्वरूपिणे॥

इतिमन्त्रेण नितः पूजा च कार्या । ततो मौनेन दक्षिण-मानसं गत्वा तत्रोदीच्याम् अद्य पितृमुक्तिकाम उदीचीतीर्थे स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य पूर्ववत् स्नानत्र्पणे कृत्वा पूर्व-वदेव नवदेवतं पह्देवतं वा पार्वणं कृत्वा मध्यमं कन्खळ-तीर्थे गत्वा तत्रापि ओमद्य पितृमुक्तिकामः कनखळतीर्थे स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य ततः पितृमुक्तिकामनया तत्र स्नानं कृत्वा ततः पितृमुक्तिकामस्तत्र श्राद्धं कुर्यात् । तत ॐ मद्य पितृमुक्तिकामो दक्षिणमानसे स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य स्नानीयसर्वमन्त्रान्ते

ॐ दक्षिणे नमानसे स्नानं करोम्यात्मविशुद्धये।
स्वयं छोकादिसंसिद्धिसिद्धये पितृ सुक्तये॥
ब्रह्महत्यादिपापीघघातनाय विश्वक्तये।
दिवाकर करोमीह स्नानं दक्षिणमानसे॥

इति पिटत्वा मज्जेत् । ततः पूर्ववत्तर्पणं कृत्वा पितृमुक्ति-कामनया तत्र श्राद्धं कृत्वा

ॐ नमामि सूर्यं तृष्त्यर्थं पितृणां तारणाय च। पुत्रपौत्रधनैश्वर्यं आयुरारोग्यद्वर्ये ॥

इति मन्त्रेण दक्षिणार्कदर्शनं पूजा च। तस्य तु कर्म मौनेन कर्त्तव्यम् । अतः स मौनार्कनामा । ततः "ॐ कव्यवालोऽनलः सोमो यमः"इत्यादि "गवामिमाम्"इत्यन्तं दक्षिणमानसे पठित्वा नदाधरपूर्वदेशस्यमतिपशस्तं फल्गुतीर्थं गच्छेत् । तत्र च ओ- मद्याद्ववेषधजन्यफलविलक्षणफलमाप्तिकामः पितृणां विष्णुलो कपाप्तिकामो वा फल्गुतीर्थस्नानमहं करिष्ये इति सङ्गल्प मकुतस्नानीयमन्त्रान्ते

ॐ फल्गुतीर्थे पुण्यजले करोमि स्नानमाहतः ।

पितृणां विष्णुलोकाय अक्तिमुक्तिमसिद्धये ॥

इति पठन् मज्जेत् । ततः पूर्ववत्तर्पणं कृत्वा पितृमुक्तिकामनया नवदैवतं षद्दैवतं वा श्राद्धं कुर्यात् । ततो मधुस्रवादिक्षणिदिगवस्थितं पितामहम्—

ॐ नमः शिवाय देवाय ईशानपुरुषाय च । अघोरवामदेवाय सद्योजाताय श्रम्भवे ॥

इति पठित्वा प्रणमेत पूजये । ततः पुनः फलगुतीर्थमागृत्य आमद्य पित्रादिसाहितात्मवैष्णवपद्नयनकामः
फलगुतीर्थे स्नात्वा गदाधरदर्शनमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य तत्र
सविधि स्नानं कार्यम् । ततो गदाधरं दृष्ट्वा

ॐ नमो वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च । प्रद्युन्नायानिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे ॥

इति पिटत्वा गदाधरं प्रणमेत् । पश्चामृतादिना स्तपयेत् । पुष्पवस्तालङ्कारैर्गदाधरपुजनमावश्यकम् । अन्यत्काम्यं यथे-ष्छं कार्यम् ।

## इति तृतीयदिनकृत्यम्।

पुनः पितृब्रह्मलोकनयनकामनया पश्चतीथ्यी स्नानं कु-स्वा गदाधरपूजा कार्य्येतिमिश्राः।

अथ चतुर्धादेनकृत्यम् ।

स्नात्वा देवार्चनान्तं कर्म कृत्वा अद्य ब्रह्मलोकगमनकामो पर्मारण्यगमनमइं करिष्ये इति सङ्गल्य धर्मारण्यं गच्छेत् इति

मिश्राः । वस्तुतः सङ्करपेऽत्र मानाभावः । धर्मारण्यं गत्वा ओ-मद्य सर्वपापक्षयकामो मतङ्गवाप्यां स्नानमहं कारिष्ये इति स-ङ्कल्प्य श्राद्धं कृत्वा मतङ्गवाप्युत्तरस्थं मतङ्गेश्वरं नत्वा

प्रमाणं देवताः सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः। मयाऽऽगत्य मतङ्गेऽस्मिन् पितृणां निष्कृतिः कृता ॥ इति पठित्वा अद्य पितृतारणकामो ब्रह्मक्रुपयूपयोर्मध्ये श्रा-द्धमहं करिष्ये इति सङ्कर्ण्य तत्र श्राद्धं कुर्यात् । क्र्पे एकं श्राद्धं कूपयूपयोर्मध्येऽपरं श्राद्धमित्यन्ये । ततो धर्भे धर्मेश्वरं महाबो-धिं च क्रमेण स्वर्गकामी नमेदिति । महाबोधितरुमूले आदं

पिण्डदानं वा कुरुयीत्।

चंळदळाय हुसाय सर्वदाऽचळविष्णवे । वोधितस्वाय यज्ञाय अश्वत्थाय नमोनमः॥ एकादशोऽसि रुद्राणां वस्नामष्टमस्तथा। नारायणोऽसि देवानां दृक्षराजोऽसि पिप्पैछ ॥ एतन्मन्त्राभ्यामक्त्रत्थनमस्कारं कार्यान्त । ब्रह्मकूपश्च मत-

१ मुद्रितगयामाहात्म्ये त्वित्थं पाठः-नमस्तेऽश्वत्थराजाय ब्रह्मविष्णुमहेश्वर । बोधिद्रुमाय पितृणां कर्तृणां तारणाय च ॥ २अत्र"अइवत्थ यस्मात्त्वायि वृक्षराजन्नारायणास्तिष्ठति सर्वकालम्। अतः शुभस्त्वं सततं तरूणां धन्योऽसि तुःस्वप्नविनादानोऽसि॥ अइवत्थक्षपिणं देवं राङ्कचक्रगदाधरम्। नमामि पुण्डरीकाक<mark>्षं शाखारूपधरं</mark> हरिम् ॥ येऽस्मत्कुले मातृवंशे बान्धवा दुर्गतिं गताः। त्वइर्शनात्स्पर्शनाच स्वर्गतिं यान्तु तेऽक्षयाम्॥ ऋणत्रयं मया दत्तं गयामागत्य वृक्षराट्। त्वत्त्रसादान्महापापाद्विमुक्तोऽहं भवार्णवात्॥" इत्याधिकं मुद्भितग्यामाहात्म्ये वर्तते।

ङ्गवाप्या आग्नेयकोणे इदानीं गर्तवत्परिभासते । अथ पश्चमदिनकृत्यम् ।

फल्गुतीर्थे देवार्चनान्तं कर्म कृत्वा ओमय ऋणत्रयवि-म्रुक्तिकामोऽस्मिन् ब्रह्मसरासि स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प प्रकृतस्नानमन्त्रान्ते

ॐ स्नानं करोमि तीर्थेऽस्मिन ऋणत्रयविम्रक्तये। श्राद्धाय पिण्डदानाय तर्पणायात्मशुद्धये।। इति पठित्वा तर्पणं च कृत्वा ओमद्य पितृब्रह्मलोकनयन-

कामो ब्रह्मक्रपयूपयोर्पध्ये श्राद्धमहं करिष्ये इति सङ्करण्य न-चदैवतं षड्दैवतं वा श्राद्धं कुटर्यात् । तत ओमद्य पितृमोक्षकाः मो ब्रह्मपकल्पिताम्रसेचनमहं करिष्ये इति सङ्करण्य

ॐ आम्रं ब्रह्मसरोद्भूतं सर्वदेवमयं तरुम् । विष्णुरूपं प्रसिश्चामि पितृणां च विमुक्तये ॥

इति पिटत्वा कुशत्रयेणाचारात् ब्रह्मसरोजलेन गोप्रचार-समीपस्थान ब्रह्मकल्पितानाम्रान् सिश्चेदिति ।

आम्नं ब्रह्मसरोद्भूतं सर्वदेवमयं तरुम् । विष्णुरूपं प्रसिश्चामि पितृणां च विमुक्तये ॥

इति मन्त्रेण प्रत्याम्नं सिश्चेदित्यपि वदन्ति । तत ओम-च वाजपेयजन्यफलसमफलमाप्तिकामो ब्रह्मयूपमदक्षिणमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य पदक्षिणां कुर्यात् । तत ओमद्य पितृ-ब्रह्मपुरनयनकामो ब्रह्मनमस्कारमहं करिष्ये इति सङ्कल्प

ॐ नमो ब्रह्मणेऽजाय जगज्जन्मादिकारिणे।
भक्तानां च पितृणां च तारकाय नमोनमः॥
इति पठित्वा ब्रह्मसरोवायव्यकोणस्थं ब्रह्माणं प्रणमेत्। तत
ॐ यमराजभ्रमराजौ निश्चलार्थं स्थिरीकृतौ।

ताभ्यां बिलं मयच्छामि पितॄणां मुक्तिहेतवे ॥ इति पठित्वा यमायेष बिलिनेम इत्यनेन कुशोदकेन देवब-द्यम्बिलं दद्यात् । ततः

ॐ वैवस्वतं कुलोद्भूतौ द्वौ वयावशवलौ शुनौ। ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छामि रक्षेतां पथि सर्वदा॥ इति पठित्वा व्यभ्यामेष बलिनेम इति कुशोदकेन देवय-द्वलि दद्यात्। ततः

ॐ ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै नैर्ऋतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम्।। इत्युचार्य्य काकेभ्य एष वालिनेम इति कुशोदकेन देववत् काकवलिं दद्यात् । इलोकेनैव यमश्वकाकवलयो देया न तु वाक्येनापीत्यन्ये। काकबल्यनन्तरं स्नायादिति।

अथ षष्ठदिनकृत्यम्।

फल्ग्वां स्नानादिदेवार्चनान्तं पूर्ववत् कुर्यात् । ततः पदेषु श्राद्धम् । तत्र यद्यपि ब्रह्माविष्णुरुद्रकश्यपपदानामन्यतममेवार-स्भे समाप्तौ च विहितं तथापि वायुपुराणीयपाठक्रमात् प्रथमं विष्णुपद एव श्राद्धम् । मिश्रास्तु प्रथमं रुद्रपद एव श्राद्धम् ।

फरगुतीर्थे चतुर्थे ऽहि स्नात्ना देनादितर्पणम् । कृत्वा श्राद्धं गयात्रीर्षे कुर्यादुद्रपदादिह ॥

इति गारुडादित्याहुः । तम् । वायुपुराणीयमयोगे गारुडक्रिश्मायोगात् । अन्यथा स्नानतर्पणादावन्यपुराणीयक्रममवेशापत्तेः । तद्यं क्रमः । वथमम् ओमद्य पापक्षयकामो विष्णुपददर्शनमहं किरिष्ये इति सङ्करण्य विष्णुपदं हृष्ट्वा ओमद्य पितृमोक्षकामो विष्णुपदस्पर्शनमहं करिष्ये इति सङ्करूप्य तत् स्पृष्ट्वा तत ओ-मद्य पितृमोक्षकामो विष्णुपदे विष्णुपूजनमहं करिष्ये इति

सङ्करूप विष्णुपकाशकमन्त्रेण विष्णुं पञ्चोपचारैः सम्पूज्य श्रा-द्धीयद्रव्याणि पुण्डरीकाक्षस्मरणपूर्वकं क्रुशोदकेन शोक्ष्य ओप-द्यात्मसहितकुलसहस्रोद्धरणपूर्वकविष्णुलोकनयनकामो विष्णुपदे श्राद्धमहं करिष्ये इति सङ्कल्प नवदैवतं षड्दैवतं वा सविक्नेदे-वं श्राद्धं कृत्वा तद्देदिदक्षिणत उपविद्येत्युपक्रम्य ऋणत्रया-दिति पाङ्गुखः पठेत् । इत्यन्तं कर्म पेतपर्वतवत् कुर्यात् । एतावत्समस्तश्राद्धाशक्तौ पिण्डदानमपि कार्य्यम् । पि-ण्डदानस्यापि श्राद्धवदेव फलम् । संन्यासिनां तु वि-ष्णुपदे दण्डस्पर्शनं कार्य्यम् । ब्रह्मपदे श्राद्धस्यात्मसहि-तकुछशतनरकोद्धरणपूर्वकब्रह्मछोकनयनं फल्रम् । रुद्रपदस्पर्श-नस्यापुनराष्ट्रतिः फलम् । रुद्रपदश्राद्धस्य तु आत्मसहितकुल-शतशिवपुरनयनं फलम् । दक्षिणानिपदे श्राद्धस्य वाजपेयफ-लम् । गाईपत्यपदे श्राद्धस्य राजस्यफलम् । आहवनीयपदे श्रा-द्धस्याद्यमेधफलम् । सभ्यपदे श्राद्धस्य ज्योतिष्टोमफलम् । आ-वसध्यपदे श्राद्धस्य पितृशक्रलोकनयनं फलम् । सूर्यपदे श्रा-द्धस्य पतितपितृसुर्ययेपुर्नयनं फलम्। कार्त्तिकेयपदे श्राद-<mark>स्य</mark> पितृशिवलोकनयनं फलम् । क्रौश्चपदे श्राद्धस्य पितृत्रः धालोकनयनं फलम् । कश्यपपदे श्रादस्य पितृब्रह्मपुरनयनं फलम् । सर्वत्र पदपूजानन्तरं श्राद्धादि कार्यम् । विष्णुरु-द्रब्रह्मकश्यपपदेषु श्राद्धकर्त्तुर्म्याक्तिरपि फलम् । पितृणामक्ष्यतृप्तिः सर्वपदेषु साधारणं फलम्। नरकस्थानां स्वर्गप्राप्तिः स्वर्गस्थानां मोक्षप्राप्तिर्वा । वायुपुराणमते ब्रह्मरुद्रकश्यपान्यतमपदे श्राद्धोप-संहारः । श्राद्धोपसंहारः कव्यपपदे इति मिश्राः । ततः पद्शि-लागतायामेनोत्तरभागस्थायां गजकणिकायां पितृणां स्वर्गनयन-कामनया पितृतर्पणं कारयन्ति । अथ गयाशिरसि । ओमद्यामुक- गोत्रस्यामुकशर्मणः स्वर्गप्राप्तिकामो गयाशिरसि पिण्डदानमः हं करिष्ये इति सङ्कल्प स्वसूत्रोक्तरीत्या रेखास्तरणावनेजना- दिपिण्डसमुत्थानपर्यन्तं कुर्र्यात् । ततः पुनस्तत्रेव ओमद्या- मुकगोत्रस्यामुकशर्मणो मोक्षप्राप्तिकामो गयाशिरसि पिण्डदा- नमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य पूर्ववत् पिण्डदानं कुर्र्यात् । एवं स्विष्णिडोऽपि देयः । अत्र च न सम्बन्धादरः "यन्नाम्त्रा" इतिस्मरणात् । एतच पिण्डदानं जिह्वालोलमधुस्नवामुण्डपृष्ठो- तरमानसाभ्यनारे गदाधरावासादिभदेशे कापि कार्यम् ।

क्रौश्चपादात् फल्गुतीर्थं यावत्साक्षाद्रयाजिरः। इतिवचनात्। क्रौश्चपादस्तु मुण्डपृष्ठे। अथ सप्तमदिनकृत्यम्।

कृतदेवार्चनान्तकर्मा गदालोलं गत्वा तत ओमद्य पापक्ष-यस्वर्गपाप्तिकामो गदालोले स्नानमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य

गदालोले महातीर्थे गदापक्षालने हदे। स्नानं करोमि शुद्ध्यर्थमक्षयाय स्वराप्तये॥

इति मन्त्रं पिटत्वा मज्जेत्। ततस्तर्पणं कृत्वा ओमधा पितृब्रक्षलोकनयनकामो गदालोले श्राद्धमहं करिष्ये इति सक्रल्प्य श्राद्धं कुर्यात्। यदि पिण्डमात्रं ददाति तदाप्येवं सक्रल्पः। पिण्डदानं तु स्वस्त्रतानुसारेण कार्य्यम्। ततोऽश्चयवटं
गत्वा तन्मूलसिन्निहिते आचारादुत्तरभागे- ओमद्य पितृलामश्वयत्तिकामः पितृब्रह्मपुरनयनकामो वाऽश्चयवटे श्राद्धमहं करिष्ये इति सङ्कल्प्य तत्र श्राद्धं कुर्यात्। ओमद्य पितृब्रह्मलोकन्यनकामो ब्रह्मकितिनान् ब्राह्मणानहं भोजियिष्ये इति सक्रलप्य तान् त्रीन् भोजयेत्। तदलाभे ब्राह्मणान्तरमित्। ओमद्य कोटिब्राह्मणभोजनजन्यफलसमफलप्राप्तिकामोऽश्चयवट एकं

## गयामाहात्म्ये नियनदिनकर्तव्यकाम्यप्रयोगः। ४४७

ब्राह्मणमहं भोजियब्ये इति सङ्कल्प्य तत्रैकं ब्राह्मणं भोजयेत्। तत ओमद्य पितृब्रह्मलोकनयनकामो वटेशदर्शनमहं करिब्ये इति सङ्कल्प्य वटेशप्रतिमां पत्रयेत्। अनेन क्रमेणैव नितं पूजा च कुर्यात्।

ॐ एकार्णवे वटस्याग्रे यः शेते योगनिद्रया। बालक्ष्पधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने ॥ इति मन्त्रः। ततः ॐ संसारद्वक्षशस्त्रायाशेषपापक्षयाय च। अक्षयब्रह्मदात्रे च नमोऽक्षयवटाय वै॥ इत्यनेनाक्षयवटं प्रणमेत्।

इति सप्तमदिनकृत्यम् । अथ नियतदिनकर्त्तन्यानि केवलकास्यानि ।

तत्र पूर्वदिनं कृतोपवासो गयाग्रामस्थगायत्रीसम्मुखमहानदीपदेशे गायत्रीतीर्थं तत्र स्नात्वा प्रातःसन्ध्योपासनं काध्यम् । तत्र स्नानप्रातःसन्ध्यावन्दनश्राद्धानां कुले ब्राह्मण्याविच्छेदः फलम् । तथा मध्याहे उद्यन्तपर्वते सावित्र्याः पुरतोऽवस्थिते समुद्यन्ततीर्थे कुल्श्वतस्वर्गनयनकामनया मध्याहसध्यावन्दनश्राद्धानि कार्य्याणि । एवमेव सायाहे सरस्वत्याः
पुरतः प्राच्यां सरस्वत्यां स्नात्वा सायंसन्ध्योपासने कुल्सर्वइतानयनं फलम् । सन्ध्यात्रयवन्दने बहुजन्मजातसध्यालोपजनितपापविनिर्मक्तः फलम् । अत्र पूर्वदिने उपवासोऽपि तन्त्रमित्याहुः । ततो विश्वालादितीर्थसप्तकेऽन्यतमस्मिन्
श्राद्धे पिण्डदाने वा कुल्शतब्रह्मलोकनयनं फलमिति । विशालालेलिहानभरताश्रममुण्डपृष्ठगदाधरसमीपाकाशगङ्गागिरिकर्णस्रातानि सप्त तीर्थानि । गोदातीर्थे वैतरण्यां च प्रत्येकमेकविंश-

तिकुछोद्धारः फलमिति । वैतरणी भस्मकूटस्थितदेवनदीपूर्वतः । अत्र च सन्तरणे आचारमाप्तो यन्त्रः-

या सा वैतरणीनाम नदी जैकोक्याविश्वता।
सावतीणी महाभागा पितृणां तारणाय वै।। इति।
अत्र च पित्रादिनरकोद्धारणकामनया गोदानमि कार्य्ष
स्। वैतरण्यां तर्पणं तीर्थमाप्तिनिमित्तकं श्राद्धं पिण्डदानं वा
कार्यम्। देवनद्यां गोप्रचारे मानसफले घृतकुल्यायां मधुकुत्यायां गदालोले अमरके कोटितीर्थे रुक्मिणीकुण्डे मत्येकं
पिण्डदाने पितृस्वर्गनयनं फलमिति। मार्कण्डेयेदास्य कोटीशस्य
नमस्कारे मत्येकं पितृतारणं फलमिति। पाण्डुशिलादश्नेने नरकस्थापितृपूतत्वं स्वर्गनयनं च फलम्। पाण्डुशिलाश्राद्धे शादवताव्ययपदमाप्तिः फलम्। दत्तश्राद्धस्य पाण्डोः शादवताव्ययपदश्रवणात्।

घृतकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी । शिलायां सङ्गतास्तत्र मधुस्तवा प्रकीर्त्तिता ॥

प्ताश्रतस्रो मुण्डपृष्ठद्वासिणभागे शिलासङ्गता मधुस्रवापद्वास्था भवन्ति । तस्यां च स्नानेऽइवमेधायुतफलम् । तपणे श्राद्धे
च प्रत्येकं सहस्रकुलोद्धरणपूर्वकविष्णुलोकनयनं फलम् ।
दशाद्रवमेधिके हंसतीर्थे च श्राद्धे प्रत्येकं पितृस्वर्गनयनं फलम् ।
अनयोनीसस्कारे प्रत्येकं पितृशिवपुरन्थनं फलम् । पितामहदक्षिणे
महानद्यां दशाद्रवमेधः । मतङ्गपदे श्राद्धकर्जुर्बह्मलोकनयनं
फलम् । मथोकुण्डस्नानात्कर्जुर्म्बाक्तः, तपणात् पिण्डदानात् पितम्रक्तः । उद्यन्तपर्वतसमीपे मथोकुण्डम् । रामेद्वरस्याङ्गारकेद्वरस्य च नमस्कारे प्रत्येकं पितृस्वर्गनयनं फलम् । गवाकूपे पिण्डदानस्याद्वयमेधतुल्यं फलम् । नयाकूपभस्मना

स्नानेऽपि पितृणां नरकतारणं फलम् । धौतपादे निःक्षीः रासक्षमे रामपुष्करिणीनामके स्नात्वा पित्रादिश्राद्धकरणे विशिष्ट एव ब्रह्मलोकनयनं फलम् । सुषुम्नायां श्राद्धस्य त्रिःसप्तकुलोद्धारः फलम् । सुषुम्ना गयामध्ये । विसिष्ठतीर्थकुः ण्डे स्नात्वा विसष्ठेशनमस्कारेऽश्वमेधतुल्यं फलम् । गृध्रवटो-चरे विसष्ठाश्रमः । तत्र विसष्ठकुण्डवसिष्ठेश्वरौ । धेनुकारण्य-कामधेनुपद्योः पिण्डदानस्य कामधेनुनमस्कारस्य च पत्येकं ब्रह्मलोकनयनं फलम् । कर्दमाले गयानाभौ मुण्डपृष्ठतमीपे स्नानपूर्वकश्राद्धे पितृस्वर्गनयनं फलम् । चण्डिकानमस्कारे ऽपीदं फलम् । फल्ग्बीशस्य चण्डीशस्य सङ्गमेशस्य च नमस्कारे पत्येकं पितृस्वर्गनयनं फलम् ।

गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरश्चैत पद्गया मुक्तिदायिकाः॥

एतेषां पूजापिण्डदानादितो मुक्तिः फलम् । गया तु महानचुदीचिकनकनन्दामध्ये । गयाशिरस्तु नागक्रुटम्रध्यक्रुटोत्तरमानसमध्यगतम् । गयायां द्वपोत्सर्गस्य एकविंशतिकुलोद्धारः फलम् । गयायां यत्र कुत्रचित्प्रदेशे श्राद्धे पिण्डदाने च पत्येकं कुलशतस्योद्धारपूर्वकत्रह्मलोकनयनं फलम् । भरताश्रमे महानद्यां च स्नात्वा रामेशं रामं सीतां च
हृष्टा "रामराम महावाहो" इत्यादिमन्त्रं पठेत् । रामेशसिन्नहितरामपदे पित्रादिकुलसिहतस्वविष्णुपद्गमनकामनया श्राद्धं
पिण्डदानं वा कार्यम् । शिलादिक्षणहस्ते कुण्डनामा पर्वतः ।
तत्र श्राद्धे पिण्डदाने पितृणां ब्रह्मपुरनयनं फलम् । सीतादिदक्षिणे गिरौ मतङ्गपदे पिण्डदानस्य पितृक्कसपुरनयनम् ।
किलावामहस्ते उद्यन्तपर्वते पिण्डदानस्य पितृकक्कपुरनयनम् ।

<mark>उद्यन्तककुण्डे मध्याहे सावित्रीनामकसन्ध्यावन्द्ने कोटिजन्मान</mark> विच्छित्रधनाढ्यवेदपारगविषक्वं फलम् । स्नात्वागस्त्यस्य पदे पिण्डदातुर्दिव<del>ौकोगणपूज्यमान</del>पितृसाहितब्रह्मलोकगमनं फलम् । योनिसङ्करिवमुक्तिपूर्वकपरब्रह्मगमनकामनया ब्रह्मयोनिप्रवेशनि-र्गमौ कार्यों । गयाकुमारनमस्कारस्य ब्राह्मण्यं फलम् । सोम-कुण्डे स्नानतर्पणिपण्डैः पितृसोमलोकनयनं फलम् । काकशिलायां काकविकर्तुः सद्योग्रक्तिः । स्वर्गद्वारेक्वरनमस्कारात् स्वर्गतदुत्त-रब्रह्मलोकपाप्तिः फलम् । आकाशगङ्गायां पिण्डदानस्य पि-त्रस्वर्गनयनं फलम् । प्रेतशिलाया दक्षिणहस्ते भस्मकूटनामा पर्वतः तत्र भस्मस्नानान् स्वर्गफलम् । अक्षयवटवटेशप्रापितामः हाग्रे रुक्मिणीकुण्डं तत्पिश्चिमे कपिलानदी तत्तीरे कपिलेक्वरः। नद्याममासोमसमागमे स्नानस्य कपिलेक्वरनमस्कारस्य तः त्पूजायाश्च स्वर्गः फलम् । माहेक्वरीकुण्डे रुक्मिणीकुण्डे च श्रा-द्कर्तुः स्वर्गः फलम्। माहेश्वरीकुण्डे मङ्गलापूजनस्य सर्वसीभा-ग्यमाप्तिः फलम् । ततो जनाईनं सम्पूज्य दध्योदनं नैवेद्यं दस्वा तच्छेषेण जनाईनदक्षिणे पाणौ स्वस्य दध्यक्तिपिण्डदानं वा-मजान्वाच्यापसच्येन तिलैविंना कार्य्यम् । पितृभिः सहिताविः ष्णुलोकनयनं फलम्। एवं जीवतामन्येषामपि विष्णुपुरनः यनकामनया कार्यम् । मन्त्रस्तु-

एष पिण्डो पया दत्तस्तव हस्ते जनाईन ।
गयाशीर्षे त्वया देयो मह्यं देव मृते मिय ॥
एवं जीवतामुद्देशेनापि पिण्डं दत्त्वा—
यस्तु पिण्डो मया दत्तस्त्वामुद्दिञ्य जनाईन ।
देहि देव गयाशीर्षे तस्मै तस्मै मृते तु तम् ॥
इति पठेत् । नमस्कारमन्त्रस्तु—

जानईन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे। पितृमात्रे नमस्तुभ्यं नमस्ते मुक्तिहेतवे॥ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचन। लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पितृमोक्षद्॥

इत्यिष्ठपुराणे जनाईनहरते पिण्डत्रयदानमुक्तम् । प्रेतकुण्डे स्नानस्य श्राद्धपिण्डदानयोः पितृपेतत्विम्नुक्तिः फलम् । वैकुण्डे लोहदण्डे गिरिकृटे श्राद्धादिकर्त्तुः पितृब्रह्मपुरनयनं फलम् । युश्रक्तटे स्नात्वा युश्रेश्वरदर्शनस्य शम्भोः पुरप्राप्तिः फलम् । युश्रक्तटे स्नात्वा युश्रेश्वरदर्शनस्य शम्भोः पुरप्राप्तिः फलम् । युश्रक्तटे स्नात्वा युश्रेश्वरदर्शनस्य श्वप्रभाक्षपापमोक्षाश्चिवद्वात्र्य शिवपुरत्रजनं फलम् । गजरूपिवृश्रेशदर्शनस्य शिवपुरनयनं फलम् । स्नात्वा गायत्रीगपादित्यदर्शनस्य स्वर्गः फलम् । आः दिपालगिरिस्थब्रह्मदर्शने पितृनारणं फलम् । गयानाभौ पिण्डदाने पितृणां ब्रह्मपुरनयनं फलम् । मुण्डपृष्ठाद्रेरराविन्दादेश्व दर्शने पत्रृणां ब्रह्मपुरनयनं फलम् । अप्रपुराणे सर्वकर्मान्ते गदाधरन-मस्कारपार्थनामन्त्रा उक्तास्तेऽत्रानाकाङ्कितत्वान्न लक्षिताः । एवमेव नमस्कारपार्थने कुट्यादित्यन्ये ।

इतिवायुपुराणीयः प्रयोगः समाप्तः । अत्र च पतितादीनामपि प्रथमवर्षे गते प्रेतत्वम्रुक्तिकामनया गः यायां श्राद्धं कार्य्यम् ।

क्रियते पतितानां तु गते संवत्सरे कचित्। इत्यादिवचनात्। इदं वचनम्— पतितानां न दाहः स्यान्तान्त्येष्टिर्नास्थिसश्चयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्य्यं वा श्राद्धिकं कचित्॥ इत्यस्य प्रतिप्रसवः। पतितास्तु— ब्रह्मपुराणे, सुद्रित् परिहर्त्तच्यः कुर्वन् कीडां मृतस्तु यः ॥
नागानां विमियं कुर्वन् हतश्राप्यथ विद्युता ।
निग्रहीतः स्वयं राज्ञा चौर्य्यदोषेण कुत्रचित् ॥
परदारान् रमन्तश्र द्वेषात् तत्पितिभिर्द्दताः ।
असमानैश्र सङ्गीर्णैश्वाण्डालाद्येश्व विग्रहम् ॥
कृत्वा तैर्निहतास्तांश्च चाण्डालादीन् समाश्रिताः ।
गराग्निविषदाश्चेव पाषण्डाः कूर्बुद्धयः ॥
क्रोधात् प्रायं विषं विह्नं शस्त्रमुद्धन्धनं जलम् ।
गिरिष्टक्षप्रपातं च ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥
कुश्चित्पजीविनो ये च स्नालङ्कारकारिणः ।
मुखेभगास्तु ये केचित् क्रीवमाया नपुंसकाः ॥
बह्मदण्डहता ये तु ये चापि ब्राह्मणैईताः ।
महापातिकनो ये च प्रतितास्ते प्रकीर्तिताः ॥

क्रीडामित्यभिधानात् दैवात् तेभ्यो मरणे न पातित्यम् ।
विद्युतेति । शोकादितो निद्युत्पातमङ्गीकृत्य तद्देशं गत्वा विद्युता मृत इति मिश्राः । गरं, व्याधिजनकमौषधम् । पाषण्डा,
वेदवाद्याः । क्रर्वुद्धयो, यावज्जीवं परानिष्टचिन्तकाः । क्रशिविपनः, चर्मादिशिलिपनो ब्राह्मणादयः । स्नालङ्कारकारिणः,
वधस्थानाधिकृता ब्राह्मणादयः । मुखेभगा उत्कलादौ प्रसिद्धाः ।

इति श्रीमत्सकलसामन्तचक्रचृहामाणिमशीचिमञ्जरीनीराजि-तचरणकमल-

श्रीमन्महाराजाधिराजमतापरुद्रतन्जश्रीमन्महाराजाधिराज-मधुकरसाहसूनु- श्रीमन्महाराजाधिराजचतुरुद्धिवस्रयवस्रुन्धराहृदयपुण्डरी-कविकासदिनकर-

श्रीवीरासंहोद्योजितश्रीहंसपण्डितात्मजश्रीपरश्चरामिश्रस्नु-सकलविद्यापारावारपारीणजगदारिष्यमहागजपारीन्द्रविद्व-

ज्जनजीवातु-

श्रीमन्मित्रमिश्रकृते वीरमित्रोदयाभिधानिबम्धे तीर्थेनकाशे गयानकरणं समाप्तम् ॥ अथ मन्दारमाहात्म्यम् । तत्र वराहपुराणे,

## वराह उवाच ।

पुनरन्यत्ववक्ष्यामि एकान्ते ऋणु सुन्दरि । स्थानं मे परमं गुह्यं कर्मिणां तु सुखावहम्।। जाइन्या दक्षिषे कूले विन्ध्यपृष्ठसमाश्रिते । मन्दारेति च विरूपातं सर्वभागवतिषयम्॥ तत्र त्रेतायुगे भूमिकामो नाम महाद्यतिः। भविष्यति न सन्देहः स मेऽर्चो स्थापयिष्यति ॥ क्रीडमानोऽस्म्यहं तत्र दृष्ट्वा मन्दार्षुव्यितम् । कुण्डान्येकादशैवात्र विन्ध्ये मे सन्ति सुन्दरि॥ मम चैव प्रभावेण मन्दारश्च महाद्रुमः । द्वादक्यां च चतुर्दक्यां स पुष्प्यति दुमोत्तमः ॥ तीर्थे मन्दारकुण्डे तु एकभक्तोषितो नरः। स्नानं करोति शुद्धात्मा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ अथ प्राणान् प्रमुश्चेत कुण्डे मन्दारसंज्ञिते। तपः कृत्वा महाभागे मम लोकं स गच्छति ॥ तथा, मन्दारं परमं गुह्यं तस्मिन् गुह्ये शिलोचये। दक्षिणार्द्धे स्थितं चक्रं वामभागे च वै गदा ॥ छाङ्गळं सुशलं चैव शङ्खं तिष्ठति चायतः। एतज जानते केचित् मम मायाप्रमोहिताः ॥ मुक्त्वा भागवताम् सर्वान् श्रितान्वा नाहसंज्ञितान्। इति । मन्दारे मधुस्रदनम् इतिनारसिंहेऽप्युक्तम् ।

अथ कोकामुखमाहात्म्यम्। तत्र वाराहपुराण,

वराहं उवाच्र ।

नास्ति कोकामुखात् क्षेत्रं नास्ति कोकामुखाच्छुभम्।
नास्ति कोकामुखात्स्थानं नास्ति कोकामुखात्मयम्।।
श्रुचिः कोकामुखं गत्वा परं योगमवाष्नुयातः।
कर्माणि रक्तः कुटर्गचेदिष्टं भवति चात्मनः।।
यानि यानि च क्षेत्राणि त्वया प्रष्टो वसुन्धरे।
कोकामुखसमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति॥
मम सा परमा मुक्तिर्न तां जानन्ति मोहिताः।
स्थिता कोकामुखं भूमि एतत्ते कथितं मया॥
तथा,

पश्चयोजनिवस्तारे क्षेत्रे कोकामुखे मम ।

यस्तीर्थानि विजानाति न स पापेन छिप्यते ॥

तत्र कोकामुखे तीर्थे स्थितोऽहं दक्षिणामुखः ।

वराहरूपी भगवांस्तिष्ठामि पुरुषाकृतिः ॥

वामोन्नतमुखं कृत्वा पश्चदंष्ट्रासमन्वितम् ।

पद्यामि च जगत्सः ये च भक्ता मम वियाः ॥

यदि कोकामुखं गच्छेत् कदाचित्कालपर्ययात् ।

च ततः सन्निवर्तेत यदीच्छेद्रतिमुत्तमाम् ॥

न साङ्ख्येन न योगेन सिद्धो याति महत्पदम् ।

याति कोकामुखं यस्तु तवैतत् कथितं मया ॥ इति ।

महाभारते,

कोकामुखमुपस्पृश्य ष्रह्मचारी यतव्रतः । जातिस्मरस्वं मामोति दिष्टमेतत् पुरातनैः ॥ दिष्टं, कथितम्।

इति कोकामुखमाहात्म्यम् । अकुरुत कुरुक्षेत्रे यस्मिन् पुरा खलु कर्षणं शतमखमुखैः साकं देवैर्मखं च पितामहः । वितरणविधिर्यस्मिन् वाञ्छाधिकं वसु वर्षति प्रथयतु कुरुक्षेत्रं क्षेमं तदत्र चिराय नः ।

अथ कुरुक्षेत्रमाहात्म्यम्।

श्रुतिः, तेषां कुरुक्षेत्रं देवयजनमास तस्पादाहुः कुरु-क्षेत्रं देवानां देवयजनिमति । तस्पाद्यत्र कच कुरुक्षेत्रस्य निग-च्छति तदेव मन्यत इदं देवयजनिमत्यादि । महाभारते गदापर्वणि,

ऋषय ऊचुः ।

प्रजापतेरुत्तरवेदिरुच्यते

सनातनी राम समन्तपश्चकम् ।

समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो

यरेण सत्रेण महावरप्रदाः ।

पुरा च राजार्षिवरेण धीमता

बहूनि वर्षाण्यामितेन तेजसा ।

पकुष्टमेतत् कुरुणा महात्मना

ततः कुरुक्षेत्रमितीह प्रथे ॥

राम उवाच।

किमर्थं कुरुणा कुष्टं क्षेत्रमेतन्महात्मना । एतिद्वच्छाम्यहं श्रोतुं कथ्यमानं तपोधनाः ॥ ऋषय ऊचुः । पुरा किछ कुर्षं राम कर्षन्तं सततोत्थितम् । अभ्येत्य शक्रिविद्यात्पर्य पृच्छत कारणम् ॥ इन्द्र जवाच । किमिदं वर्त्तते राजन् प्रयत्नेन परेण च । राजर्षे किमभिप्रेतं येनेयं कृष्यते क्षितिः ॥

कुरुखाच ।

इह ये पुरुषाः क्षेत्रे मरिष्यन्ति शतक्रतो । ते गमिष्यन्ति सुकृताङ्घोकान् पापविवर्ज्जितान् ॥ अषहस्य ततः शक्रो जगाम त्रिदिवं प्रभुः ! राजर्षिरप्यानिर्विण्णः कर्षत्येव वसुन्धराम् ॥ आगम्यागम्य चैवैनं भूयो भूयोऽवहस्य च । शतकतुरनिर्विण्णं पृष्ट्वा पृष्ट्वा जगाम ह ॥ यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष वसुधां नृपः। ततः शकोऽब्रवीदेवान् राजर्धेर्यचिकीर्षितम् ॥ एतच्छुत्वाऽब्रुवन् देवाः सहस्राक्षमिदं वचः । वरणे छन्द्यतां शक्र राजर्षियदि शक्यते॥ यदि हात्र प्रमीता वै स्वर्ग गच्छन्ति मानवाः । अस्माननिष्टा क्रतुभिर्भोगो नो न भविष्यति ॥ आगम्य च ततः शक्रस्तदा राजर्षिमव्रवीत्। अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं मम ॥ मानवा ये निराहारा देहं त्यक्ष्यन्त्ययन्त्रिताः । युधि वा निहताः सम्यगिष तिर्ध्यग्गता अपि ॥ ते स्वर्गभाजो राजेन्द्र भविष्यन्ति महामते । तथास्त्वित ततो राजा कुरुः शक्रमुवाच ह ॥ तत्वस्तमभ्यनुद्धाय प्रकृष्टेनान्तरात्मना । जगाम त्रिदिवं भूयः क्षिपं बलनिपूदनः ॥

<mark>ए</mark>वमेतद्यदुश्रेष्ठ कृष्टं राजर्षिणा पुरा । शकेण चाभ्यनुज्ञातं ब्रह्माचैश्र सुरैस्तथा ॥ नातः परतरं पुण्यं भूमेः स्थानं भविष्यति । इह तप्स्यन्ति ये केचित्तपः परमकं नराः॥ देहत्यागेन ते सर्वे यास्यन्ति ब्रह्मणः क्षैयम्। ये पुनः पुण्यभाजो वै दानं दास्यन्ति मानवाः ॥ तेषां सहस्रगुणितं भविष्यत्याचिरेण वै। ये चेह नित्यं मनुजा निवत्स्यन्ति शुभैषिणः॥ यमस्य विषयं ते तु न द्रक्ष्यन्ति कद्य्चन । यक्ष्यन्ति ये च क्रतुभिर्महद्भिर्मनुजेश्वराः॥ तेषां त्रिविष्टपे वासो यावद्भूमिर्धरिष्यति । अपि चात्र स्वयंशको जगौ गाथां सुराधिपः ॥ कुरुक्षेत्रे निवद्धां वै तां ऋणुष्व हलायुध । पांशवोऽपि कुरुक्षेत्राद्वायुना समुदीरिताः॥ अपि दुष्क्रतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्।

सुरर्षभा ब्राह्मणसत्तमाश्च तथा नृगाद्या नरदेवसुरूयाः। इष्ट्रा महाँहैं: क्रतुभिर्नृसिंह सन्त्यज्य देहान् सुगींत पपन्नाः॥ तद्रन्तुकारन्तुयोर्यदन्तरं रामहदानां च मचकुकस्य च। एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकं मजापतेरुत्तरवेदिरुच्यते ॥ श्चिवं महत्पुण्यमिदं दिवौकसां सुमम्मतं सर्वगुणैः समन्वितम्। अतश्च सर्वेऽत्र हता नृपा रणे यास्यन्ति पुण्यां गातिमक्षयां सदा॥इति।

वामनपुराणे,

रुण सप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः।

१ स्थानम्।

येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च ।
काम्यकं च वनं पुण्यं तथाऽदितिवनं महत् ॥
व्यासस्य च वनं पुण्यं फलकीवनमेव च ।
तत्र सूर्यवनं स्थानं तथा मधुवनं महत् ॥
पुण्यं सीतावनं नाम सर्वकल्मपनाशनम् ।
वनान्येतानि वै सप्त नदीः शृणुत मे द्विजाः ॥
सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी ॥
अपर्णा च तथा पुण्या गङ्गा मन्दाकिनी नदी ।
दणद्वती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी ॥
वर्षाकालवहाः सर्वी वर्जियत्वा सरस्वतीम् ।
एतासामुदकं पुण्यं पादृद्काले प्रकीर्तितम् ॥
रजस्वलत्वमेतासां विद्यते न कदाचन ।
तीर्थस्य च प्रभावेन पुण्या होताः सरिद्वराः ॥ इति ।
तत्रैव कुरुरुवाच ।

यावदेतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु च ।
स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफळं त्विह ॥
उपवासं च दानं स्नानं जप्यं च माधव ।
होमो यज्ञादिकं चान्यच्छुभं वाप्यशुभं विभो ॥
त्वत्प्रमादाद्धृषीकेश शङ्खचक्रगदाधर ।
अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्वेतन्महत्फलम् ॥
तथा त्वं च सुरैः सार्द्धं सह देवेन श्रालिना ।
वसात्र पुण्डरिकाक्ष मन्नामा चेदमुच्यते ॥
इत्येवमुक्तस्तेनाहं राज्ञा वै दत्तवान् वरम् ।
तथाच त्वं दिव्यवपुभव भृयो महीपते ॥
तथान्तकाले मृत्येव ल्यमेष्यसि सुवत ।

कीर्तिश्र शास्त्रती तुभ्यं भविष्यति न संशयः ॥ किद्वापरयोर्षध्ये व्यासेन च महात्मना । सरःप्रमाणं यत्मोक्तं तच्छ्रणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ विक्वेरादस्ति पुरा तथा कन्या जरह्नवी । यावहाँ जिरती योक्ता तावत् सिन्नहितं सरः।। मया श्रुतं ममाणं तु पठ्यमानं तु वामने । तच्छृणुध्वं द्विजश्रेष्ठाः पुण्यद्वद्धिकरं महत् ॥ विक्वेक्वरादेकरात्रियीवचाथ सरस्वती। सरः सन्निहितं ज्ञेयं समन्तादर्द्धयोजनम् ॥ <mark>एतदाश्चित्य देवाश्च ऋषयश्च समागताः ।</mark> सेवन्ते मुक्तिकामाश्च गन्धर्वाष्सरसः स्थिताः ॥ यदा सूर्यस्य ग्रहणं कालेन भविता कचित्। सिन्नहत्यां तदा स्नात्वा पूताः स्वर्गे गामिष्यथ ॥ ये तु सिद्धा महात्मानस्ते लिङ्गस्पर्शनेन च। स्जन्ति परमां सिद्धि पुनराष्ट्रतिदुर्छभाम् ॥ एवं ज्ञात्वा ततो ब्रह्मा देवानां हितकाम्यया। उपर्य्युपरि लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह।। ततो ये मुक्तिकामाश्र सिद्धा यज्ञपरायणाः। संसेच्य संपयनेन प्रयाताः परमं पदम् ॥ पांशवोऽपि कुरुक्षेत्राद्वायुना समुदीरिताः। अपि दुष्क्रतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम् ॥ ततोऽहं ताः प्रजा दृष्ट्वा पिहितास्तेन तेजसा । कोधेन महता युक्ती लिङ्गमुत्पाट्य चाक्षिपम् ॥ स क्षिप्तः सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव पुनः स्थितः। तदाप्रभृति लोकेषु स्थाणुरित्येव विश्वतः ॥

सकुद्दर्शनमात्रेण विम्रुक्तः सर्विकाल्बिषैः । प्रयाति मोक्षं परमं यस्मान्नावर्तते पुनः ॥ यश्चेह तीर्थे निवसेत् कृष्णाष्टम्यां समाहितः । स मुक्तः पातकैः सर्वेरगम्यागमनोद्भवैः ॥ महाभारते,

ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमाभिष्टुतम् ।
पापेभ्यो वित्रमुच्यन्ते तद्गताः सर्वजन्तवः ॥
कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् ।
य एवं सततं त्रूयात् सोऽपि पापात् प्रमुच्यते ॥
तत्र वे संवसेद्धीरः सरस्वत्यां युधिष्ठिर ।
यत्र ब्रह्माद्यो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते ।
ब्रह्मक्षेत्रे महापुण्यमभिगच्छन्ति भारत ॥
मनसाप्यभिकामस्य कुरुक्षेत्रं युधिष्ठिर ।
पापानि च विनञ्चपन्ति स्वर्गलोकं स गच्छति ॥
गत्वा हि श्रद्धया युक्तः कुरुक्षेत्रं कुरुद्धह ।
फलं प्राप्नोति च तदा राजस्याद्यमेधयोः ॥
तथा,

ततो गच्छेच धर्मज्ञ तीर्थं सिन्निहितामि ।

यत्र ब्रह्माद्यो देवा ऋष्यश्च तपोधनाः ॥

मासि मासि समेष्यिन्ति पुण्येन महतान्विताः ।

सिन्निहत्यामुपस्पृश्य राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥

अश्वमेधज्ञतं तत्र तेनेष्टं ज्ञाश्वतं भवेत् ।

पृथिन्यां यानि तीर्थानि अन्तिरिक्षचराणि च ॥

नयो नदास्तडागाश्च सर्वपस्तवणानि च ।

मामि मासि समेष्यन्ति सिन्नहत्यां न संशयः ॥ तीर्थसन्ननयनादेव सन्निहत्येति विश्रुता । यत्किञ्चिदुष्कृतं कर्मस्त्रिया वा पुरुषस्य वा॥ स्नातमात्रस्य तत्सर्वे नश्यते नात्र संशय: । <mark>पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकं प्रपद्मते ॥</mark> प्रणिपत्य ततो यक्षं द्वारपालमवर्णकम्। कोटिक्सटमुपस्पृत्रय लभेद्वहुसुवर्णकम् ॥ गङ्गाहद्य तत्रैव तीर्थे भरतसत्तम । तत्र स्नायीत धर्मज्ञ ब्रह्मचारी समाहितः॥ राजसुयाक्वमेघाभ्यां फल्लं विन्दति मानवः । पृथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पुष्करम् ॥ <mark>त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्रं</mark> विशिष्यते । पांशवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः ॥ अपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम् । उत्तरेण दृषद्वत्या दक्षिणेन सरस्वतीम् ॥ ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे। कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् ॥ अप्येतां वाचम्रुत्सृज्य स्वर्गछोके महीयते । ब्रह्मवेदिं कुरुक्षेत्रं पुण्यं ब्रह्मिषेसेवितम् ॥ तत्रावसन्ति ये राजन् न ते शोच्याः कथञ्चन । इति ।

अथ कुरुक्षेत्रदाब्दार्थनिर्वचनम् । कुरुणा कृष्टं क्षेत्रं कुरुक्षेत्रम् । तदुक्तम्— आद्यं ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रामहदः स्मृतः । कुरुणा कृषिणा कृष्टं कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम् ॥ इति । ननु तीर्थस्यानादित्वात् कुरुक्षणात्पूर्तं कथं कुरुक्षेत्रत्व-

## कुरुक्षेत्रमाहातम्ये कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकानिर्वचनम्। ४६३

मिति चेत्, न । कुरोरुपलक्षणत्वात् । वस्तुतः संज्ञाभेदमात्रमेतत् ।
प्रथमं ब्रह्मसरः संज्ञा ततो रामहदसंज्ञा ततः कुरुक्षेत्रसंज्ञेति ।
यथा बालस्य प्रथममेका संज्ञा ततो राज्यादिलाभे विक्रमादित्यादिसंज्ञा । कौ पृथिव्यां रुवन्ति ब्राह्मणादयो वणीः कुरवस्तेषां पापं क्षीयतेऽत्रेति कुरुक्षेत्रमित्यप्याहुः ।

समन्तपश्चकानिर्वचनम्।

सम्यक् अन्तो येषु क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतरुधि-रोदह्रदास्तेषां पश्चकमित्यर्थः । उक्तं च-

आदिपर्वणि,

स सर्व क्षत्रमुत्सार्थ्य स्ववीर्येणातुल्र मृतिः ।
समन्तपश्चके पश्च चकार रौधिरान् हदान् ॥
तेषां समीपे यो देशो हदानां रुधिराम्मसाम् ।
समन्तपश्चकिति पुण्यं तत् परिकीर्तितम् ॥
येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपल्रक्ष्यते ।
तेनैव नाम्नातिदेशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः ॥
तिस्मन परमधिमष्ठे देशे भूदोषवर्जिते ।
अष्टादश समाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया ॥
एवं नामाभिनिर्द्यत्तिस्तस्य देशस्य वै द्विजाः ।
पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो यः प्रकीर्तितः ॥

प्वं ब्रह्मसर इति तस्यैव संज्ञान्तरम् । रामहद् इति च त्रेतायाम् । रामहदः रमृत इत्युक्तेः । एवमुत्तरवेदिसंज्ञा विनशनसंज्ञा प्रयागसंज्ञा सिन्नहतसंज्ञा सिन्नहत्यादिसंज्ञाण्यस्यैव । विनशनप-देन यद्यपि यत्र नष्टा सरस्वती स देश उच्यते । तथाऽपि स-म्पूर्णे कुरुक्षेत्रेऽपि तत्प्रयोगात्तद्पि तथा । एवं च रामहदादि-शब्दानां कुरुक्षेत्रैकदेशे इद्धानां समस्तकुरुक्षेत्रे रूढिर्निकृढल- क्षणा वेत्यन्यदेतत् । एवं कुरुजाङ्गलशब्दस्याप्येकदेशे रूढस्य तथात्वम् ।

सरस्वतीदृषद्दयोरन्तरे कुरुजाङ्गले । स्रानिप्रवरमासीनं पुराणं लोमहर्षणम् ॥

इतिवामनपुराणप्रयोगदर्शनात् । "समन्तपश्चके पश्च च-कार"इत्यत्र समन्तपश्चकत्वमुपलक्षणतया । अथ वा प्रवाहाना-दितया पूर्वमपि तत्र रामहृदपश्चकमासीदिति तस्य समन्तप-श्चकत्विमिति ।

## अथ कुरुक्षेत्रपरिमाणम्।

भारते,

तद्रन्तुकारन्तुकयोर्यदन्तरं रामहदानां च मचकुकस्य च।
एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चकं पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥
समन्तपञ्चकं नाम धर्मस्थानमनुत्तमम्।
आसमन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः॥ इति ।
रन्तुकयक्षो वडगलग्रामादीशान्यां दिशि समस्वतीतीरेऽस्ति।

रन्तुकयक्षो वडगलग्रामादीशान्यां दिशि सरस्वतीतीरेऽस्ति ।
अरन्तुकयक्षद्वयम् । एकः श्रीकग्रामे । द्वितीयस्तु विनशननिकटे
वहवग्रामे सरस्वतीतीरे । रामहदा रामवहग्रामे कुरुक्षेत्रनैऋतकोणे प्रसिद्धाः । अदितिवनेऽमीतिग्रामे मवक्रुक इति प्राप्यते । एवं
च समस्तक्रुरुक्षेत्रशानकोणस्थवर्णकयक्षात् समस्तत्रदक्षिणस्यां दिशि चत्वारिंशक्रोशोपरि समस्तक्रुरुक्षेत्राग्नेयकाणे शीकग्रामे पुराणाङ्ठोकप्रसिद्ध्या चारन्तुकयक्षो लभ्यते । तथा च रन्तुकारन्तुकयोः चत्वारिंशक्रोशात्मकमन्तरालं कुरुक्षेत्रस्य पूर्वमर्ट्यादा ।
पूर्वोक्तरन्तुकपक्षात् सरस्वतीतीरक्रमेण चत्वारिंशत्कोशोपरि वायव्यकोणे वहवग्रामेऽरन्तुकयक्ष इति पुराणादितो लभ्यते । तथा चेदमपि चत्वारिंशत्कोशात्मकं रन्तुकारन्तुकयो-

रन्तराळं क्षेत्रस्योत्तरमय्योदा। एवं च "रन्तुकारन्तुकयोर्यदन्त-रम्"इत्यत्र रन्तुकारन्तुकयोरित्याद्वत्त्यान्वयः । क्षीकग्रामस्था-दरन्तुकयक्षात् पश्चिमभागे किञ्चिन्न्यूनचत्वारिंशत्कोशोपरि क्षेत्रस्य नैर्ऋतकोणे पुष्करवंशमूलतीर्थयोर्मध्ये पुराणादितो रा-महदाः पाप्यन्ते । एवं च शीकग्रामस्थारन्तुकरामहदानामन्तरा-ले किंचिद्नचत्वारिंशत्क्रोशपरिमिता क्षेत्रस्य दक्षिणमर्यादा । रामहदेभ्यश्रोत्तरदिशि चत्वारिंशत्क्रोशोपरि वहवग्रामेऽरन्तुक-यक्षः। एवं च पश्चिमायामपि रामहृदारन्तुकयोरन्तराळे नन्तारि-शतकोञ्चपरिमिता क्षेत्रमर्घ्यादा । रामहदेभ्योऽधिकमपि पश्चिमभागे क्षेत्रमानमस्ति । अन्यथा दक्षिणमर्य्यादाया दशयोजनात्मकता-नुपपत्तेः । परन्तु प्राचीनानां तत्र तथाव्यवहाराभावादिदा-नीन्तैरपि रामहदादग्रे क्षेत्रत्वेन न व्यवाहियते इति । विदि-ज्यर्थादाग्रहणार्थं "मचकुकस्य"इत्युक्तम् । स च लोकप्रसिद्ध्या थ्राह्यः । पितामहस्योत्तरवेदिः, गयाप्रयागपुष्करविरजापे<mark>श्चया</mark> उत्तरा उत्तरदिक्स्था उत्कृष्टा वा वेदिरित्यर्थः । **आस**-मन्तादिति । समन्तात् सर्वदिक्षु आ अभिन्याप्य । पत्र पत्र चेत्यनेन द्रायोजनात्मकं क्षेत्रमिति गम्यते । ब्रह्मसरस्तु रन्तु-काद्यपलक्षितं क्षेत्रस्येशानकोणे तिष्ठति । ननु

आदौ ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रामहदः स्मृतः ।

इत्यनेन रामहदब्बह्मसरसोरैक्यं गम्यते । न च तत् सम्भवति । रामहदानां नैर्ऋतकोणे सत्त्वादस्य चेशानकोणे

हत्तेरिति चेत्, न । तत्र ब्रह्मसरोरामहदानां शत्वा लक्षणया

वा समस्तकुरुक्षेत्रपरत्वात् ।

अथ सन्निहतसरोमाहात्म्यम्। गत्वा तु श्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणुमहाहदे। ५९ की० ती० मनसा चिन्तितं कामं स्रभते नात्र संशयः।।

इदं स्नानफलम् । स्थाणुहद एव सन्निहतसरोऽष्टकोशा-त्मकम् । अष्टकोशात्मकसरसः पश्चिमभागे स्वलिक्नं स्थाप-यित्वोक्तं महादेवेन—

वामने, एतत्सिन्नहतं मोक्तं सरः पुण्यतमं महत्। मयोपसेवितं यस्मात् तस्मान्मुक्तिमदायकम्॥ इति ।

सिन्दितसिन्नहत्यासान्निहत्यसिन्नहतापदवाच्यानि चत्वारि सरांसि । सिन्नहतादिपदानां चतुर्ध्विप यथासम्भवं किचित् किचित् प्रयोगो दृश्यते । अत एव—

सरः सिन्नहतं मोक्तं समन्ताद् द्वयोजनम् ।

इति सङ्गच्छते । अन्यथाऽष्टक्रोशात्मकस्य सन्निहतस्यार्ध-योजनात्मकत्वानुपपत्तेः । तस्मादत्र सन्निहतशब्देन सरोऽन्तर-मेवोक्तम् । अत एव—

कृते युगे सान्निहत्यं त्रेतायां वायुसंज्ञितम्। कलिद्वापरयोर्मध्ये कृपो रुद्रहृदः स्मृतः॥

इति वामनपुराणं सङ्गच्छते । नन्वेकस्यैव युगभेदेन नाम-भेदोऽस्तु । मैवम् ।

चैत्रकृष्णचतुर्देश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत् । यस्तु वटस्थितो राज्यां ध्यायते परमेश्वरम् ॥ स्थाणोर्वेटमसादेन मनसा चिन्तितं फलम् ।

इतिवामनपुराणेनैतानीति बहुवचननिर्देशात्। किश्च स-त्रिहतसरसो ब्रह्मयज्ञवेदित्वात्तत्र कुण्डैर्भवितव्यम् । प्रयागग-यापुष्करादिब्रह्मयज्ञवेदिष्विवेति युक्तम् । तथा च सन्निहत्या-

#### कुरुक्षेत्रमाहात्म्ये सन्निहतसरोमाहात्म्यम् । ४६७

दिसरांसि कुण्डक्षपाण्येव । मयागं प्रकृत्योक्तम्-

त्रीणि चाप्याप्रकुण्डानि तेषां मध्ये तु जाह्नवी । इत्यादि। गयायामपि कुण्डानि तत्र तत्रोक्तानि । पुष्करेऽपि— प्रतीची पुष्करे वेदिस्त्रिभिः कुण्डेरलङ्कृता ।

इत्युक्तं वामने। अत्र च सिन्नहत्यासंज्ञमावसध्यकुण्डं कृतयुगे
ब्रह्मणा कृतम्। वायुसरः मंजं सिन्नहत्याकुण्डा हिसिणभागे गाहेपत्यकुण्डं त्रेतायां कृतम्। इदमेव चेदानीं कुरुक्षेत्रत्वेन प्रसिद्धम्।
भीमकभीमरीतिप्रसिद्धं पुराणप्रसिद्ध रुद्दहद् इति भवितुं योग्यम्।
तदेव दक्षिणाप्रिकुण्डं द्वापरे कृतम्। वायुसरः पूर्वभागे करवालेतिलोकप्रसिद्धं रुद्रकृष इति भवितुं योग्यम्। तदेवाहवनीयकुण्डं किल्युगे कृतम्। तदुत्तरभागे पुराणाप्रसिद्धेऽपि
सद्य आम्रवाटिकानिकटे कितपयलोकप्रसिद्धस्तिष्ठतीति सरांसि प्रत्यक्षसिद्धानि नापलपितुमहाणि। ननु तान्यप्रिकुण्डान्येव। तिहं अग्निहोत्रकुण्डपरिमाणानि स्युः। मैवम्। यागकरणानन्तरं तानि कुण्डानि लोकानुग्रहायः तीर्थानि भवनित्वतिबुद्ध्या इष्टकादिभिः सम्यग्बद्धानि। तेषामेव मध्ये पध्ये महता कालेन लुप्यमानानां जीर्णोद्धारादिना न्यूनाधिकपरिमाणोपपत्तेः।

मात्स्ये,

ऋक्षात्संवरणो जक्के कुरुः संवरणात्ततः । यः मयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमकल्पयत् ॥

अत्र ब्रह्मसरसोऽष्टक्रोशात्मकस्य सन्निहतापरनाम्नः प्र-जापतेर्यागवेदिरूपपयागत्वं तदतिक्रम्याधिकदेशच्याप्त्याच्छाद्य इरुक्षेत्रमकल्पयदित्यर्थः। अथ कुरुक्षेत्रदानादिमाहात्म्यम् ।
कूर्मपुराणे,
तीर्थ दिजातिभिर्जुष्टं नाम्ना वै कुरुजाङ्गळम् ।
दक्ता दानं च विधिवद्वद्वाळोके महीयते ॥
तत्रैव स्थळान्तरे ।
तत्र स्नात्वा विश्वद्वातमा दम्भमात्सर्यवर्जितः ।
ददाति यत्किश्चिदपि पुनात्युभयतः कुळम् ॥
श्राद्धमकरणे वायुपुराणे 'सर्वतश्च कुरुक्षेत्रम्' इत्युक्तम् ।
सर्वतीर्थेभ्य उत्कृष्टमित्यर्थः ।

गदापर्चणि, ये चेह नित्यं मनुजा निवत्स्यन्ति शुभैषिणः । यमस्य विषयं ते तु न द्रक्ष्यन्ति कदाचन ॥ ये पुनः पुण्यभाजो वै दानं दास्यन्ति माधव । तेषां सहस्रगुणितं भविष्यत्यचिरेण वै ॥ इति । वामने शुक्रं प्रति अन्धकवाक्यम्-कुजम्भाद्याश्च निहता भ्रातरो मम भागव । अक्षयाः प्रथमाश्रामी कुरुक्षेत्रे फलं यथा ॥ इति । <mark>फलस्याक्षयत्वं कल्पभोग्यत्वम्।कीर्त्तनाद्यनादयत्वितरयन्ये।</mark> रेवास्वण्डे भृगुक्षेत्रे भृगुस्तुतपार्वतीवचनम् — मत्मसादाद्विजश्रेष्ठ देवासिद्धार्षसेवितम् । भविष्यति भृगोः स्नानं कुरुक्षेत्रादिभिः समम्।। मार्त्तण्डब्रहणे प्राप्ते यवं कृत्वा हिरण्मयम् । दुःचा शिरसि यः स्नायात् मृगुक्षेत्रे द्विजोत्तम ॥ अवस्यमेव तं विद्धि संस्नातं कुरुनाङ्गले । इति साम्यमुक्ता।

## कुरुक्षेत्रमाहात्म्ये तत्र दानादिमाहात्म्यम् । ४६९

भृगुक्षेत्रे महाराज यत्किश्चित्कियते नरै:।
त्रयोदशदिनान्येव त्रयोदशगुणं भवेत् ॥
अत ऊर्द्ध तदद्धार्द्ध तदद्धार्द्धिदनानि वै।
दृद्धिपायाति भूपाल तत ऊर्द्ध तदक्षयम् ॥
स्नात्वा यः पूजयत्सूर्यग्रुपोष्य च यथाविधि।
यो ददाति हिरण्यादिदानानि मनुजो नृप ॥
तदनन्तफलं तस्य तथेव कुरुनाङ्गले।
सोमसूर्यग्रहे पार्थे कुलानां शतग्रुद्धरेत् ॥ इति ।
अत्र 'तथेव कुरुजाङ्गले' इत्युपादनात् कुरुक्षेत्रेऽपि त्रयोदश्चगुणत्वं लभ्यते। द्वितीयदिने द्विगुणं तृतीये त्रिगुणमित्यादिक्रमेण त्रयोदशदिने त्रयोदशगुणमित्यर्थः । यद्यपि गदापर्वणि

तेषां सहस्रगुणितमन्यत्र चाक्षयमप्युक्तम् । तथापि क्रमो दशगु-

णोत्तरं कियत्कालात् सहस्रगुणं चिरावस्थाने चाक्षयं करणः भोग्यं भवतीत्यर्थः।

वामने,

उपनासस्तथा दानं स्नानं जप्यं च माधन । अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्यत्र महाफलम् ॥ इत्यनेन सन्निहत्यादिसरासि स्नानादिफलमुक्तम् । श्राद्धे प्राचस्त्यमुक्तम्

मात्स्ये,
कुरुक्षेत्रं महापुण्यं सर्वतीर्थनिषेवितम् ।
तथा च सरयुः पुण्या सर्वदेवनमस्कृता ॥
पितृणां दुर्छभा होताः श्राद्धे कोटिगुणाः स्मृताः । इति ।
सन्निहतसरो रुद्रहद्शब्देनोच्यते "तथा रुद्रसरः पुण्यम्"
हित मात्स्ये श्राद्धपशंसायामिदमेवोक्तम् ।

अथोपरागे फलमुच्यते।

सिन्नहत्याम्रपस्पृत्रय राहुग्रस्ते दिवाकरे । अक्वमेधशतं तत्र तेनेष्टं शाक्वतं भवेत्।। पृथिव्यां यानि तीर्थानि अन्तरिक्षचराणि च। नद्यो नदास्तडागानि सर्वप्रस्ववणानि च ॥ पल्वलाम्बुद्पानाश्च पुण्यान्यायतनानि च । मासि मासि समेष्यन्ति सन्निहत्यां न संशयः ॥ तीर्थसम्बयनादेव सिन्नहत्येति विश्रुता । तत्र स्नात्वा च पीत्वा च स्वर्गछोके महीयते ॥ अमावस्यां च तत्रैव राहुग्रस्ते दिवाकरे । यः श्राद्धं कुरुते मर्त्यस्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ अक्वमेधसहस्त्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम् । स्नात एव तदामोति कृत्वा श्राद्धं च मानवः ॥ इति । मासि मासीत्यस्यामावास्यायामित्याश्चयः। 'अमावास्यां च

तत्रैव' इतिनिदर्शनादिति वदन्ति । श्राद्धरहितस्नाने ऽक्वमेधशत-फलम् । तत्सहितस्नाने तु अक्वमेधसहस्रस्य फलमित्यर्थः ।

अथ वटमाहात्म्यम्।

वामने,

यस्तत्र कुरुते श्रादं वटलिङ्गस्य चान्तरे। तस्य मीताश्च पितरो दास्यन्ति सुनि दुर्छभम् ॥ इति । लिङ्गस्य पश्चिमे भागे वट इति ।

अथ रामहद्माहात्म्यम् :

वामने,

ततो रामहदान् गच्छेत्तीथसेवी द्विजोत्तमः।

यत्र रामेण विषेण तरसा दीप्ततेजसा ॥ क्षत्रमुत्सार्घ्यं वीरेण हदाः पश्च निषेविताः। पूरियत्वा नरव्याघ्र रुधिरेण विमिश्रिताः॥ पितरस्तर्पितास्तेन तथैव च पितामहाः। ततस्ते पित्रः पीता राममूचुर्द्विजोत्तमाः ॥ राम राम महाबाहो पीताः स्म तव भागेव। अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण च ते विभो ॥ वरं वृणीष्व भद्रं ते किमिच्छासि महायदाः। एवम्रुक्तस्तु पितृभी रामः प्रभवतां वरः ॥ अव्रवीत्प्राञ्जलिर्वा<mark>क्यं स पितृन् गगनास्थितान् ।</mark> भवन्तो यदि मे पीता यद्यनुप्राह्यता मिय ॥ पितृपसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः । यच रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया ॥ ततस्तु पापान्मुच्येयं युष्माकं तेजसास्म्यहम् । हदाश्चैते तीथिभूता भवेषुर्श्ववि विश्रुताः ॥ एवमुक्ताः शुभं वावयं रायस्य पितरस्तदा । प्रत्यृचुः परमपीता रामं हर्षपुरस्क्रताः ॥ तपस्ते वर्द्धतां पुत्र पितृभक्तया विशेषतः। यच रोषाभिभूतेन क्षत्रग्रुत्सादितं त्वया ॥ ततश्च पापान्मुक्तस्त्वं पातितास्ते स्वकर्मभिः। इदाश्च तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संज्ञयः ॥ ह्रदेष्वेतेषु ये स्नात्वा स्वान् पितृंस्तर्पयन्ति च। तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथाभिछिषितं वरम् ॥ ईप्सितान् मनसा कामान् स्वर्गवासं च शाक्वतम्। एवं दस्ता वरान् तृप्ता रामस्य पितरस्तदा ॥

आमन्त्रय भागवं प्रीतास्तत्रैवान्तर्हितास्तदा।
एवं रामहदाः पुण्या भागवस्य महात्मनः॥
स्नात्वा हृदेषु रामेषु ब्रह्मचारी शुचित्रतः।
राममभ्यच्यं श्रद्धात्रान् विन्देद्धहुसुवर्णकम्॥इति।

अथ गङ्गाहद्माहात्म्यम्।

षामने,

अभिषय ततो यक्षं द्वारपालं तु रन्तुकम् । कोटितीर्थमुपस्पृत्रय लभेद्वहुसुवर्णकम् ॥ गङ्गाहृदश्च तत्रैव तीर्थे भरतसत्तम । तत्र स्नायीत धर्मक्षो ब्रह्मचारी समाहितः ॥ राजस्याज्वमेथाभ्यां फलं विन्दति मानवः ॥ इति ।

अथ परिष्ठवमाहात्म्यम् .

ततः पारिष्ठतं गच्छेत्तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम् । तत्र स्नात्वा च दृष्टा च ब्राह्मणं वेदसंयुतम् ॥ ब्रह्मयह्नफलं प्राप्य निष्पापः स्वर्गमाप्नुयात् । इति ।

अथ कौशिकीसङ्गमफलम्।

वामने,

तत्रापि सङ्गमं पुण्यं कैशिक्यास्तीर्थसम्भवम् । सङ्गमेऽपि नरः स्नात्वा मामोति मियसङ्गमम् ॥ इति ।

अथ पृथिवीतीर्थम्।

वामने,

पृथिन्यास्तीर्थमासाद्य सर्वपापत्रमोचनम् । क्षान्तियुक्तो नरः स्नात्वा गोसहस्रफळं छभेत् ॥ इति ।

## अथ वाराहतीर्थम्।

षामने, वाराहतीर्थं विख्यातं विष्णुना परिकीर्तितम्। त्तरिमन् स्नात्वा श्रद्दधानः मामोति परमं पदम्॥ इति । अथ सोमतीर्थम्।

वामने,

ततो गच्छेत विमेन्द्राः सोमतीर्थमनुत्तमम्। यत्र सोमस्तपस्तप्त्वा व्याधिमुक्तोऽभवत्पुरा ॥ तत्र सोमेक्वरं दृष्ट्वा स्नात्वा तीर्थवरे ग्रुभे । राजसूयस्य यज्ञस्य फलं शामोति मानवः॥ च्याधिभिश्व विनिर्धुक्तः सर्वदोषविवर्जितः । सोमलोकपवाप्नोति सुखेन रमते चिरम् ॥ इति ।

# अथ कृतशीचम्।

वामने प्रहाद्यात्रायाम्,

कृतश्रीचं जगामाथ द्रव्हं पुरुषकेसरी । स्नात्वाऽथ देविकायां च नृसिंहं प्रतिपूज्यं च ॥ तत्रोष्य रजनीमेकां गोकर्ण दानवो ययौ । इति । कुतशौच्स्य नामान्तरं देविकेति । यद्वा देविकाग्राही पक्षिह्द आदी स्थितः पश्चात्ररसिंहेन कृतं शौचमस्मित्रिति कृतशौचिमिति।

अथ मुञ्जबटम् !

वामने,

ततो मुझवटं नाम महादेवस्य घीमतः। तत्रोध्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्नुयात् ॥ इति । अथ तत्रैव रामेण पुष्करत्रयमेकीकृतम् । तन्माहात्म्यम्— वामने,

पुष्करं च ततो गत्वा अभ्यर्च्य पितृदेवताः। जामदेण्न्येन रामेण आहृतं तन्महात्मना॥ कृतकृत्यो भवेद्राजा अश्वमेधं च विन्दति। इति। राजा अञ्चमेधं विन्दति अन्यः कृतकृत्य इत्यर्थः।

अध रेणुकांमाहातम्यम् ।

रामः कार्त्तवीर्य्यं निहत्य प्रणीतायां शस्त्राणि प्रक्षात्येकः वीरामाराघयामासेत्याद्युपक्रम्य-

स्कन्दपुराणे, एवं रूपैकवीरा सा सर्वकामफलपदा । यस्याः सन्दर्शनादेव सर्वकामफलं लभेत् ॥ सर्वदेवनमस्काराद्यत्फलं तु भवेन्नृणाम् । तत्फलं रेणुकां दृष्ट्वा पाणिनां च भवेद्धुवस् ॥ तथा, तस्थौ कोटीश्वरो देवो जमद्भिः स्वयंहरः। जगत्रयोपकाराय प्रणीतायास्तटे शुभे ॥ कोटितीर्थे च ये स्नात्वा भत्या कोटीश्वरं मुनिम्। पत्रयेयुस्ते विपाप्मानो गच्छन्ति हरिमान्दिरम्॥ आजन्म यत्कृतं पापमिह जन्मकृतं महत्। भस्मीभवति जन्तूनां तत्कोटीश्वरदर्शनात् ॥ दुर्लभं रेणुकायास्तत्प्राणिनां दर्शनं शुभम्। दुर्छभं कोटितीर्थं च तत्कोटी इवरदर्शनात्॥ इदं रेणुकातीर्थं रेणुकाश्रमश्च। सम्माप्ता पुण्यसाछिला पवित्रं रेणुकाञ्चणम्।

दीक्षितो यत्र रामोऽभृत् सर्वक्षत्रक्षयाध्वरे ॥ इति यमुनातटे यत्पद्मपुराणोक्तं तदिप युगभेदानेयम् ।

अथ कुरुक्षेत्रे प्राणत्यागफलम्।

लैङ्गे,

वाराणस्यां तथाप्येवमविम्रुक्ते विशेषतः । केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च विशेषतः ॥ कुरुक्षेत्रे च यः प्राणांस्त्यजेत् स याति निर्दृतिम् । आधायाप्तिं शिवक्षेत्रे सम्पूच्य परमेश्वरम् ॥ स्वदेहिपण्डं जुहुयाद्यः सःयाति परां गतिम् । यावता च निराहारो भूत्वा प्राणान् परित्यजेत् । शिवक्षेत्रे मुनिश्रेष्ठाः शिवसायुज्यमाप्नुयात्॥ छित्त्वा पादद्वयं वापि शिवक्षेत्रे वसेत्तु यः। स याति शिवतां चैव नात्र कार्य्या विचारणा ॥ क्षेत्रस्य दर्शनं पुण्यं प्रवेशस्तच्छताधिकः । तस्माच्छतगुणं पुण्यं स्पर्शनं च मदक्षिणम् ॥ तस्माच्छतगुणं पुण्यं जलस्नानमतः परम्। क्षीरस्नानं ततो विषाः श्रताधिकमनुत्तमम् ।। द्धा सहस्रमाख्यातं मधुना तच्छताधिकम् । <mark>घृतस्नानेन चानन्तं शार्करं तच्छताधिकम् ॥</mark> तस्माच्छतगुणः प्राणत्यामः शर्वालये द्विजाः ॥ इति ।

अथ पृथ्दकमाहातम्यम्।

भारते,

ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ त्रैलोक्यविश्वतम् । पृथृदकमिति ख्यातं कार्त्तिकेयस्य धीमतः ॥

तत्राभिषेकं कुर्वात पितृदेवार्चने रतः। अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा ॥ यत्किञ्चदशुभं कर्म कृतं मानुषबुद्धिना । तत्सर्वे नक्यते राजन् स्नातमात्रस्य कौरव ॥ अक्वमेधफलं चास्य स्वर्गलोकं च विन्दति । पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्रं कुरुक्षेत्रात्सरस्वती ॥ सरस्वत्याश्च तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम् । उत्तमे सर्वतीर्थानां यस्त्यजेदात्मनस्तनुम् ॥ पृथुदके जप्यपरो नैनं क्वोमरणं तपेत्। इवोभाव्यपि मरणं न सन्तापयेदित्यर्थः । गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना ॥ वेदे च नियतं राजन्नपि गच्छेत्पृयुदकम् । पृथूदकात्पुण्यतमं नान्यत्तीर्थं नराधिप ॥ एतन्मेध्यं पवित्रं च पावनं च न संशयः। तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति येऽपि पापकृतो जनाः॥ पृथूदके नरश्रेष्ठ पाहुरे<mark>वं मनीषिणः ॥ इति ।</mark> अथारुणासरस्वतीसङ्गममाहात्म्यम् । भारते पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम्, ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थं देव्या यथाक्रमम् । सरस्वत्यारुणायाश्च सङ्गमं लोकविश्चतम् ॥ त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा ग्रुच्यते ब्रह्मइत्यया । अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दति मानवः ॥ आसप्तमं कुलं चैव पुनाति भरतर्षभ । इति । गरुडपुराणे ब्रह्मइत्याद्यपनोदकतीर्थपस्तावेऽरुणासङ्गमः कथित:।

## कुरुक्षेत्रप्राहात्म्ये सुरस्वतीमाहात्म्यम् । ४७७

#### अथ ऋणमोचनम्।

वामने,
ऋणमोचनमासाद्य तीर्थ ब्राह्मणसेवितम् ।
प्रतिग्रहकृतैदेंषिः स पापात् परिमुच्यते ॥
वनपर्वणि,
विमोचनम्रपस्पृश्य जितमन्युर्जितेन्द्रियः ।
प्रतिग्रहकृतैदेंषिः स पापात् परिमुच्यते ॥
प्राह्मेडपि,
सप्तसारस्वतं चैव तीर्थमौशनसं तथा ।
कपालमोचनं चैव अवकीर्णं च काम्यकम् ॥
चतुःसाम्रद्रिकं चैत्र शतकं च सहस्रिकम् ।
रेणुकं पश्चवटकं विमोचनमयौजसम् ॥ इति ।
वायुपुराणे,
औजसे चाक्षयं श्राद्धं धर्मराजनिवेशने । इति ।
अन्यानि तीर्थानि पुराणेभ्योऽवगन्तव्यानि । गौरविभया

अथ सरस्वतीमाहात्म्यम् ।

भारते पुलस्त्यतीर्थयात्रायाम्,

सरस्वतीं समासाद्य तर्पयन् पितृदेवताः ।

सारस्वतेषु लोकेषु मोदते नात्र संश्रयः ॥

प्रभासस्वण्डे,

चान्द्रायणानि कृष्क्राणि महासान्तपनानि च ।

पायश्रिचानि दीयन्ते यत्र नास्ति सरस्वती ॥

यावदस्थि मनुष्यस्य तिष्ठेत्सारस्वते जले ।

ताबद्वर्षसहस्नाणि स्वर्गलोके महीयते ॥

तथा,
ते देशास्तानि तीर्थानि आश्रमास्ते च पर्वताः ।
येषां सरस्वती देवी मध्ये याति सरिद्वरा ॥
गदापर्वणि,

सरस्वतीवाससमा कुतो रतिः सरस्वतीवाससमा कुनोगुणाः । सरस्वतीं पाष्य दिवं गता जनाः सदा स्मरिष्यन्ति नदीं सरस्वतीम्। सरस्वती सर्वनदीषु पुण्या सरस्वती लोकसुखावहा सदा । सरस्वतीं पाष्य जनाः सुदुष्कृतं सदा न शोचन्ति परत्र चेह च ॥ इति ।

त्रार्थहेमाद्रौ,

प्राची सरस्वती यत्र ततः किं मृग्यतेऽपरम् ।
तत्स्नानात्फलसम्भूतिस्तपोयज्ञादिलक्षणा ॥
ये पिवन्ति नराः पुण्यां प्राचीं देवीं सरस्वतीम् ।
ततो नराः सुरा ज्ञेया मार्कण्डऋपिरत्रवीत् ॥
तथा,
तत्तीर्थं सर्वतीर्थानां प्राचीनं प्रवरं स्मृतम् ।
पापन्नं पुण्यजननं प्राणिनां परिकीर्त्तितम् ॥
ये पुनर्भावितात्मानस्तत्र स्नात्वा जनाईनम् ।
पूज्यन्ति तथा शत्चा ते प्रयान्ति त्रिविष्टपम् ॥
देवानां प्रवर्गे विष्णुस्तेन यत्र सरस्वती ।
सेविता तत्परं तीर्थं क्षितौ ब्रह्मसुतोऽत्रवीत् ॥ इति ।
प्राचीनतीर्थम् आदितीर्थमिति चेष्ट्यते ।
भारते गदापर्चणि,

जनमेजय उवाच । सप्तसारस्वतं कस्मात् कश्च मङ्कणको म्रुनिः। कथं सिद्धः स भगवान् कश्चास्य नियमो ऽभवत् ॥ कस्य वंशे सम्रत्पन्नः किञ्चाधीत द्विजोत्तमः। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विधिवद्विजसत्तम ॥ वैशम्पायन उवाच। राजन् सप्त सरस्वत्यो याभिव्यीप्तिमिदं जगत्। आहूता बलविद्धितित्र तत्र सरस्वती ॥ सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला च मनोरमा। सरस्वती चौघवती सुरेणुर्वियलोदका ॥ पितामहस्य महतो वर्त्तमाने महामखे । वितते यज्ञवाटे वै संसिद्धेषु द्विजातिषु ॥ पुण्याहघोषैर्विमलैर्देवानां निनदैस्तथा । देवेषु चैव व्यग्रेषु तस्मिन यज्ञविधौ तदा ॥ तत्र चैत्र महाराज दीक्षिते प्रापितामहे। यजतस्तस्य सत्रेण सर्वेकामसमृद्धिना ॥ मनसा चिन्तिता हार्था धर्मार्थकुश्रुहेनदा। उपिष्ठान्ति राजेन्द्र द्विजातींस्तत्र तत्र हि ॥ जगुश्च तत्र गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः । वादित्राणि च दिन्यानि वादयामासुरञ्जसा ॥ तस्य यज्ञस्य सम्पत्त्या तुष्टुबुर्देवता अपि । विस्मपं परमं जग्मुः किम्रु मानुषयोनयः॥ वर्त्तमाने तथा यंज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । अबुवन ऋषयो राजन्नायं यज्ञो महागुणः ॥ न दृश्यते सरिच्छ्रेष्ठा यस्मादिह सरस्वती । तच्छुत्वा भगवान् भीतः सस्माराथ सरस्वतीम् ॥ पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु वै सुमभा नाम राजेन्द्र नाम्ना तत्र सरस्वती ॥

तां दृष्टा ग्रुनयस्तुष्टास्त्वरायुक्तां सरस्वतीम् । पितामहमानमन्तीं क्रतुं ते बहु मोनिरे ॥ एवमेषा सरिच्छ्रेष्ठा पुष्करेषु सरस्वती । पितामहार्थे सम्भूता तुष्ट्यर्थे च मनीषिणाम् ॥ नैमिषे ग्रुनयो राजन् समागम्य समासते । तत्र चित्राः कथा ह्यासन् वेदं पति जनेश्वर ॥ यत्र ते ग्रुनयो ह्यासन् नानास्त्राध्यायवेदिनः । ते समागम्य ग्रुनयः सस्मरुवें सरस्वतीम् ॥ सा तु ध्याता महाराज ऋषिभिः सत्रयाजिभिः। समागतानां राजेन्द्र सहायार्थं महात्मनाम् ॥ आजगाम महाभागा तत्र पुण्या सरस्वती । नैमिषे काञ्चनाक्षी तु मुनीनां सत्रयाजिनाम् ॥ <mark>आगता सरितां</mark> श्रेष्ठा तत्र भारत पूजिता । गयस्य यजनानस्य गयस्येव महाऋतुम् ॥ आहूता सरितां श्रेष्ठा तत्र यज्ञे सरस्वती । विशालां तु गयेष्वाहुर्ऋषयः संशितव्रताः ॥ सरित्सा हिमवत्पाइवीत् प्रस्तुता शीघ्रगामिनी । औदालके तथा यज्ञे यजतस्तस्य भारत ॥ स मेने सर्वतः स्फीते मुनीनां मण्डले तदा। उत्तरे कोशलाभागे प्रव्ये राजन् महात्मनः ॥ उदालकेन यजता पूर्वे ध्याता सरस्वती। आजगाम सरिच्छ्रेष्ठा तं देशमृषिकारणात् ॥ पुज्यमाना ग्रुनिगणैर्वत्कलाजिनसंहतैः। मनोरमेतिविख्याता सा हि तैर्मनसा कृता ॥ सुरेणुर्ऋषभद्वीये पुण्ये राजिपिसेविते ।

कुरोश्च यजमानस्य कुरुक्षेत्रे महात्मनः ॥ आजगाम महाभागा सरिच्छ्रेष्ठा सरस्वती। ओघवत्यपि राजेन्द्र वसिष्ठेन महात्मना ॥ समाहूता कुरुक्षत्रे दिन्यतोया सरस्वती । दक्षेण यजता चापि गङ्गाद्वारे सरस्वती ॥ सुरेणुरितिविच्याता प्रस्तुता शीघ्रगामिनी । विमलोदा भगवती ब्रह्मणा यजता पुनः ॥ समाहूता ययौ तत्र पस्थे हिमवतो गिरेः। एकी भूतास्ततस्तास्तु तार्सेमस्तीर्थे समागताः ॥ सप्तसारस्वतं तीर्थं ततस्तत् मथितं भुवि । इति सप्त सरस्वत्यो नामतः परिकीर्त्तिताः ॥ सप्तसारस्वतं चैव तीर्थं पुण्यं तथा स्मृतम् । इति । महाभारते मङ्कणकोषाख्यानमुपक्रम्य शिववाक्यम्— सप्तसारस्वते स्नात्वाऽभ्यचीयव्यन्ति ये तु माम् । न तेषां दुर्छभं किञ्चिदिह लोके परत्र च ॥ इति । तथा. ततो विनशनं राजन् जगामाऽथ इलायुधः । ग्रद्राभीरान प्रति द्वेषाद्यत्र नष्टा सरस्वती ॥ यस्मात्सा भरतश्रेष्ठ द्वेषात्रष्टा सरस्वती । तस्मात्तद्दषयो नित्यं प्राहुर्विनशनेति हि ॥ अथ प्रभासमाहात्म्यम्।

भारते, मभासं च तथा तथिं तीर्थीनां परमं ह्यभूत्। अमावास्यां महाराज नित्यशः शशलक्षणः॥ स्त्रात्वा ह्याप्यायते श्रीमान् मभासे तीर्थ उत्तमे।

६१ ता ती

अतश्चनं प्रजानन्ति प्रभासमिति भूमिप ॥ प्रभां हि परमां लेभे तस्मिन्तुन्मज्य चन्द्रमाः । इति । प्रभामखण्डे. जात्यन्धेरिह तुल्यास्ते मृतैः पङ्गभिरेव वा । समर्था ये न पश्यन्ति प्रभासस्थां सरस्वतीम् ॥ तत्रैव. तत्र स्नानं प्रकुर्वीत विगाह्य पतिमम्भसाम् । आदौ कृत्वा तु वपनं सोमेक्त्ररसमीपतः ॥ शङ्करं मनसा ध्यायन् केशांस्तत्र परित्यजेत्। तत्र त्यक्त्वाखिलान् केशान् भृयः स्नानं समाचरेत् ॥ यत्किञ्चित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षितः । तद्यतः पर्वतसुते सर्वं केशेषु तिष्ठति ॥ तस्मात्सविषयत्नेन केशांस्तत्र परित्यजेत्। अइबमेधसहस्त्राणां सहस्त्रं यः समाचरेत् ॥ नासौ तत्फलमामोति वपनाच च लभ्यते । इति । भारते, ततो गच्छेत धर्मज्ञ प्रभासं लोकविश्वतम् । यत्र सित्रिहितो नित्यं स्वयमेव हुताज्ञनः ॥ देवतानां मुखं वी<mark>र अ</mark>नलोऽनिलसारथिः । तिस्मिस्तीर्थवरे स्नात्वा श्रिचः प्रयतमानसः ॥ अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः। ततो गत्वा सरस्वत्याः सागरस्य च सङ्गमम् ॥ गोसहस्रफलं पाष्य स्वर्गलोके महीयते। दीप्यमानोऽप्रिवन्नित्यं प्रभया भरतर्षभ ॥ तीर्थे सिळिलराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः।

त्रिरात्रम्भवितस्तत्र तर्पयेत् पितृदेवताः ॥ विराजित यथा सामा वाजिमेधं च विन्दति । इति । अथ पुष्करमाहात्म्यम् ।

भारते, त्रिलोके देवलोकस्य तीर्थं त्रैलोक्यविश्वतम् । पुष्करं नाम विरूयातं महाभागः समाविशेत् ॥ दशकोटिसहस्राणां तीर्थानां वै महीपते। सान्निध्यं पुष्करे येषां त्रिसन्ध्यं कुरुनन्दन ॥ आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्र समरुद्रणाः । गन्धवीप्सरसञ्जेव नित्यं सन्तिहिता विभो ॥ यत्र देवास्तपस्तप्तवा दैत्या ब्रह्मर्षयस्तथा। दिन्यभोगा महाराज पुण्येन महता हताः ॥ मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनस्विनः। पूयन्ते सर्वपापानि नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ तस्मिस्तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामहः। उवास परमशीतो देवदानवसम्मतः ॥ पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिगणाः पुरा। सिद्धिं समाभिसम्याप्ताः पुण्येन महतान्विताः ॥ तत्राभिषेकं यः कुर्यात् पितृदेवार्चने रतः । अञ्चमेधं दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ अष्येकं भोजयेद्विमं पुष्करारण्यमाश्रितः । तेनासौ कर्मणाभीक्ष्णं पेत्य चेह च मोदते ॥ शाकैर्मूलफलैर्वापि येन वर्त्तयते स्वयम्। तद्वे दद्याद्वाह्मणाय श्रद्धावाननम्यकः ॥ तेनैव चाप्तुयात्प्राज्ञो हयमेधफलं नरः।

ब्राह्मणः **क्षत्रियो वै**क्यः शृद्धो वा राजसत्तम ॥ न वियोनि विश्वन्त्येते स्नातास्तीर्थे महात्मनः । कार्त्तिकीं तु विशेषेण योऽभिगच्छेत पुष्करम् ॥ प्राप्तुयात् स नरो लोकान् ब्रह्मणः सद्नेऽक्षयान् । सायम्प्रातः स्मरेचस्तु पुष्कराणि कृताञ्जलिः ॥ उपस्पृष्टं भवेत्तेन सर्वतीर्थेषु भारत । जन्मप्रभृति यत्पापं स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥ पुष्करे स्नातमात्रस्य सर्वभेव प्रणश्यति । यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु मधुसूदनः ॥ तथैव पुष्करं राजन् तीर्थानामादिरुच्यते । उषित्वा दश वर्षाणि पुष्करे नियतः शुचिः॥ क्रतून् सर्वानवामोति ब्रह्मलोकं च गच्छति । यस्तु वर्षशतं पूर्णमिशहोत्रमुपाचरेत् ॥ कार्त्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्। दुष्करं पुष्करे स्नानं दुष्करं पुष्करे तपः ॥ दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव च दुष्करम् । इति । पद्मपुराणे, ऋषिकोटिः समायाता दक्षिणापथवासिनाम् । स्नानार्थं पुष्करे राजन पुष्करं भ्रुवि यद्गतम् ॥ अथ ते ग्रुनयः सर्वे प्राणायामपरायणाः । ध्यायन्तश्च परं ब्रह्म स्थिता द्वादश्चवत्सरान् ॥ ब्रह्मा महर्षयस्तत्र देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः । ऋषींस्तान् वारयामासुनियमात्ते सुदुष्करात् ॥ कारणेन वियद्यानं मन्त्रेणाह्वयत द्विजाः। आपोहिष्ठेतितिस्भिक्तिभः सानिध्यमेष्यति ।

अधमर्षणजप्येन जायते फलदायकम् ॥ विभैवीक्यावसाने तु सर्वेस्तैस्तु तथा कृतम्। कृते तु पुष्पतां प्राप्ता जातिदोषात्तु ते द्विजाः ॥ गर्हिता धर्मशास्त्रेषु ये विमा दाक्षणोत्तराः। ये चान्ये पर्वतीयाश्च श्राद्धे नाईन्ति केतनम् ॥ एतस्मात् कारणाद्यानं वियत्येव स्थिरं स्थितम् । कार्त्तिक्यां पुष्करे<mark> स्नातुं स्वयमेवाभिगच्छति ॥</mark> ब्रह्मणा सहितं राजन् सर्वेषां पुण्यदायकम् । तत्रागच्छन्ति ये वर्णाः सर्वे ते पुण्यभाजनाः ॥ द्विजैस्तुल्या न सन्देहो विना मन्त्रेण ते नृप। अन्तरिक्षाद्वातीर्णे तीर्थे पैतामहं शुभम् ॥ स्नानं येऽत्र करिष्यन्ति तेषां छोका महोद्याः। निःस्पृहं तेऽन्यपुण्यस्य क्रतस्याप्यक्रतस्य च ॥ करिष्यन्ति महाराज सत्यमेतदुदाहृतम्। तीर्थानां परमं तीर्थं पृथिन्यामिह पठ्यते ॥ नास्पात् परतरं पुण्यं लोकेऽस्मिन् परिपठ्यते ॥ इति । यमः, कार्त्तिकीं पुष्करे स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते । इति । विष्णुः, पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च। पुष्करे स्नात्मात्रस्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ इति । अथ स्तुतस्वामिमाहात्म्यम् । वराहपुराणे,

वराह उवाच । स्तुतस्वामीतिविख्यातं <mark>मम</mark> क्षेत्रं भविष्यति ।

द्वापरं युगमासाद्य तत्र स्थास्यामि सुन्दरि ॥ पुत्रोऽहं वसुदेवस्य देवक्या गर्भानिःसृतः । वासुदेव इति रूयातः सर्वदानवसूदनः ॥ कौमुदस्य तु मासस्य शुक्कपक्षे तु द्वाद्शीम् । त्रयाणां वाजपेयानां यज्ञानां स्नानमात्रतः ॥ फलं प्रामोति सुश्रोणि धृतिमान्मतिमान्नरः। अथात्र मुश्चति प्राणान् मम कर्गानुसारतः॥ वाजपेयफलं अक्त्वा मम लोकं मपद्यते । आयसी पतिमा तत्र ममाभेद्या न संशयः ।। <mark>ब्रुवन्ति कोचित् काष्टेति आयसीत्यपरेऽब्रुवन् ।</mark> पाषाणी तु परे ब्रूयुः परे वज्रमयीति च ॥ <mark>ऊर्ध्वा वा यदि वाधस्ताद्धत्रन्ति मम पादर्वतः ॥</mark> तेषां तथेति स्पृशन्ति शिरो मध्ये न तु कचित् । ये च पत्रयन्ति मां भूमि मणिपूरगिरौ स्थितम्।। त्रिसन्ध्यं मां च सन्तस्तु मत्प्रसादाच सुन्दरि । ते सर्वे किल्विषानमुक्ता यान्ति तां परमां गतिम ॥ तथा. सगुह्यं पूर्वपाइर्वे तु मम क्षेत्रस्य सुन्दरि । अदूर।त्रीणि क्रोशानि परिमाणं विधीयते ॥ भूतपापेतिविख्यातं तत्र गुह्यं परं मम । अदूरात्पञ्च क्रोशानि मम क्षेत्रस्य पश्चिमे ॥ तत्र कुण्डे महाभागे मम यद्रोचते जलम्। तत्र स्नानं प्रकुर्वीत पश्चरात्रोषितो नरः॥ यदंशे दुष्कृतं किश्चित् यच आत्मिन संस्थितम् । तत्र कुत्वोदकं भद्रे धृतपापे यशस्विनि ॥

इन्द्रलोकं सम्रुत्सुज्य मम लोकं स गच्छति । तत्राश्चर्यं महाभागे धूतपापे श्रृणुष्व मे ॥ वर्तते च विशालाक्षि मणिपूरगिरौ स्थितम् । तावन्न पतते धारा यावत् पापं न धूयते ॥ धूतपापे च सुश्रोाण धारात्र पतते महीम्। तत्तु क्षेत्रं वरारोहे समन्तात्पश्चयोजनम् ॥ तत्र तिष्ठाम्यहं देवि पश्चिमां दिशमास्थितः। तत्र चामलकी भद्रे अदूरादर्दयोजनात्॥ तां न कश्चिद्विजानाति पापकर्मा नराधमः। उपोष्य च त्रिरात्राणि श्रद्धानो जितेन्द्रियः॥ तत्र गत्वा वरारोहे उदिते तु दिवाकरे। अथ मध्याह्रवेलायां यदि वास्तङ्गते रवौ ॥ एकचित्तेन गन्तव्यं धृतिं कृत्वा सुनिश्चलाम् । यस्तत्र लभते भद्रे फलमामलके शुभम्। पश्चरात्रेण पश्येतु तस्मिन् भूतगिरौ स माम् ॥ इति । अथ बद्रिकाश्रममाहात्म्यम्।

वराहपुराणे,

तस्मिन् हिमवतः पृष्ठे स्थानं गुह्यं परं मम ।
तत्राहमित्रना भूमि तपसा परितोषितः ॥
अग्निना सदृशो भूत्वा कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ।
प्राप्तुवन्ति च मद्भक्ता बद्रय्यां गुह्यस्रक्तमम् ॥
सुदुर्छभं च तत्क्षेत्रं हिमक्र्टशिलातलम् ।

वराह उवाच ।

यस्तु तत्पाप्नुते क्षेत्रं कृतकृत्यो भवेत्ररः ॥ ब्रह्मकुण्डेतिविरूपातमस्ति तत्र शिलोचये ।

स्तानं करोति यस्तत्र त्रिरात्रोपोषितो नरः॥ अग्निष्टोमञ्चतात्तुरुयं फलं मामोति मानवः। **उ**षित्वा तत्र क्रुच्छ्राणि यदि शाणान् पारित्यजेत् ॥ ब्रह्मलोकमतिक्रम्य मम लोकं स गच्छति । अग्निकुण्डेतिविच्यातं तत्र कुण्डं परं मम ॥ इति । तथा तत्रैव, अस्ति सत्यपदं नाम तस्मिन् क्षेत्रे परं मम। तिस्रः शृङ्गात् पतन्ते च धारा मुसलसिन्नभाः ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानं त्रिरात्रोपोषितो नरः। सत्यवादी भवेदक्षो मम कर्मपरायणः॥ यस्तत्र मुञ्जति प्राणान् यदि कृत्वा जलाशनम् । सत्यलोकमतिक्रम्य मम लोके स मोद्ते ॥ इन्द्रकुण्डेतिविख्यातं बद्य्यां च ममाश्रमे । तत्राहं देवि शक्रेण निष्फलं परितोषितः ॥ स्युले शिलातले तत्र मम् धर्मे व्यवस्थितः । स्तानं करोति यस्तत्र एकरात्रोषितो नरः। तत्र चैव तु श्रुङ्गेभ्यः स्थूलधारा पतेद्भुवि । सत्यवादी ग्राचिर्भूत्वा सत्यलोके महीयते ॥ अथात्र मुश्चते पाणान् कृत्वा तत्र अनाशकम् । सत्यलोकमतिक्रम्य मम लोके महीयते ॥ अस्ति पञ्चिशिखं नाम बद्र्यामाश्रमे मम । यत्र धाराः पतेत्पश्च पश्चशृङ्गसमाश्रिताः ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानं पश्चस्नोते परं मम । मोदते नाकपृष्ठे तु सोऽइवमेधफलं लभेत्।। यद्यत्र मुञ्जते पाणान् कृत्वा कर्म सुदुष्करम् ।

स्वर्गलोकमतिक्रम्य मम लोकं पपचते॥ चतुःस्रोतिषिति ख्यातं तस्मिन् क्षेत्रे परं मम । थाराः पतन्ति चत्वारि चतुरो दिश्रमाश्रिताः ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानमेकरात्रोषितो नरः। मोदते नाकपृष्ठे तु मम भक्तश्च जायते ॥ तथा. अस्ति चोर्वशीकुण्डेति गुह्यं क्षेत्र परं मम। यत्र चैवोर्वशी भिन्वा दक्षिणाद्रुविःस्ता॥ इत्याद्यभिभाय-तदेतदुर्वशीकुण्डे एकरात्रोषितो नरः। यः स्नाति सर्वेपापेभ्यो मुच्यते नात्र संज्ञयः॥ चर्वशीलोकमासाच क्रीडते कालमक्षयम्।। तथा. वदरीमाश्रमं पुण्यं यत्र तत्र स्थितः स्मरेत्। स याति वैष्णवं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितः ॥ इति । अथ लोहागैलमाहात्म्यम्।

बराहपुराणे,

वराह उवाच।

गुह्ममन्यत्मवक्ष्यामि कारणं सततं शुभे ।
अहं सिन्धोस्तटे भद्रे गत्वा वै त्रिंशयोजनम् ॥
स्लेच्छ्मध्ये वरारोहे हिमवन्तं समाश्रितः ।
तत्र लोहार्गलं नाम निवासो मे विधीयते ॥
गुह्मं च परमं स्थानं समन्तात्पञ्चयोजनम् ।
दुईशं दुःसहं चैव पावकैः परिवेष्टितम् ॥
तत्र तिष्ठाम्यहं भद्रे वदीचीं दिश्रमाश्रितः ।

केचित्र जानते तत्र सुमूर्तिं मम संस्थिताम् ॥ ये तु यान्ति वरारोहे स्वकर्मपरिनिष्ठिताः। ते मां चैवात्र पञ्चान्ति गुह्यानि च यथा तथा। तत्र कुण्डे च सुश्रोणि स्नानं कुर्यात निश्चितम्। ज्योष्य च त्रिरात्रं तु विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ततः स्वर्गसहस्रेषु मोदते नात्र संग्रयः। अन्यच ते प्रवस्थामि तत्र यत्परमाद् भ्रुतम् ॥ चतुर्विंशतिद्वाद्वयां न मांसेन विना मम । विलिहिं दीयते तत्र सर्वकामित्रशोधनः॥ अक्वो मे कल्पितस्तत्र सर्वस्वविभूषितः। व्वेतकुमुदपुष्पाभः शङ्खचक्रसमन्वितः ॥ शाङ्गिमेतद्धनुस्तत्र अक्षसूत्रं कमण्डलु: । आसनं भूषणं दिव्यं दीयते चात्र उत्तमम् ॥ अस्मिन् गुह्ये महाभागे क्षेत्रे छोहार्गछे मम । सिद्धिकामेन मर्चेन गन्तव्यं नात्र संशयः॥ समन्तात्पश्चविंशतु योजनानि वरानने। न तस्य कर्म विद्येत एव मे निश्चयः परः ॥ इति । अथ केदारमाहातम्यम्।

देवीपुराणे, ईशानिश्चितं नाम हिमकुन्देन्दुसिन्निभम्। तत्र देवः स्वयं साक्षात् तिष्ठते परमेश्वरः॥ ईशानो लोकविष्यातस्त्रेलोक्यविदितः स वै। तत्र रेतोदकं शक्र पूर्वं देवेन निर्मितम्॥ गोपितं पिहितं तच्च न विज्ञातं सुरासुरैः। तथा, केदारम्रुदकं पीत्वा न पुनर्जन्म विद्यते । न योनिषु नियुज्येत स गच्छेच्छाश्वतं पदम्॥ कृतं प्रकाञ्यं तत् कुण्डं यदासीद्गोपितं मम । मनुष्याणां हितार्थाय मज्जनां च भवार्णवे ॥ दर्शितं ज्ञानमुद्कं पीत्वा न जन्मसम्भवः । न पारं लभते ब्रह्मा न विष्णुर्न पुरन्दरः॥ पिवन्ति मानुषाः सर्वे यस्य वै तुष्यते शिवः । न केदारात्परो मोक्ष एवं साक्षाच्छियोऽब्रवीत् ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसम्रुद्रात्सरांसि च। ज्ञानरेतोदकस्यैते कछां नाईन्ति षोडशीम् ॥ अइवमेधसहस्रं च यो यजेत पृथिवीपतिः। ज्ञानरतोदकस्यैतत् सहस्रांशेन पूर्यते ॥ अग्निष्टोमसहस्त्रं तु पोण्डरीकशतं तथा । यो यजेद्रव्यसम्पन्नो ब्राह्मणः क्षत्रियस्तथा ॥ केदारस्य तु तत् सर्व सहस्रांशं न पूरयेत्। कामपस्रीसहस्राणि पिव खाद च मोद च।। केदारमुदकं पीत्वा सर्वे तरति दुष्कृतम्। तथा, स्नानं दीक्षाथ वा शक्र धारणं भस्मनस्तथा। रेतोदकस्य तत्सर्वे कलां नाईति षोडशीम् ॥ तथा, यथा पिवन्ति तत्तोयं विधि तस्य वदाम्यहम् । गत्वा मन्दाकिनीं पुण्यां स्नात्वा तत्र स मानवः ॥ देवानामुदकं दक्वा पिण्डं पितृषु दापयेत्। नमस्कृत्वा तथेशानं भावयुक्तेन चेतसा॥

गत्वा कुण्डममीपं तु विधिवत्समवस्थितः ।
नत्वा देवं शिवं तत्र उमां चापि महेश्वरीम् ॥
नदीं गणपितं चैव सर्वास्तांश्च गणेश्वरान् ।
शिवोऽहमिति सिश्चन्त्य पिवेद्वामेन पाणिना ॥
त्रिः पीत्वा वामहस्तेन दक्षिणेन पुनः पिवेत् ।
श्रीन् वारांस्तेन पीत्वा तु भूयश्वाञ्जलिना पिवेत् ।
श्रीन् वारांस्तेन पीत्वा तु भूयश्वाञ्जलिना पिवेत् ।
सेन पीत्वा तु वारांस्तीन् पिवेत्त विश्वर्वदेवत् ॥
भूमिमाकम्य जानुभ्यां तथा हस्तद्वयेन तु ।
श्रिरः प्रसार्य्य वक्त्रेण त्रिः पिवेत् पुनरेव तु ॥
जत्थाय नर्देन्नीन् वारान् स्फोटेन्नींश्च तथापरान् ।
नमस्कृत्य तथेशानं कृताञ्जलिपुटः स्थितः ॥
कृतार्थः कृतपुण्योऽसौ शिवसायुज्यमागतः ।
विधिना पीतमुदकं कुलानां तार्यच्छतम् ॥ इति ।

अथ शालग्राममाहात्म्यम् । वराहपुराणे,

वराह जवाच ।
अस्ति स्थानं परं गुह्यं तस्मिन् गुह्यं शिलोच्चये ।
गण्डक्याश्चोत्तरे पार्कें गिरिराजस्य दक्षिणे ॥
शालग्राम इति ख्यातं मम भक्तसुखावहम् ।
ममैतद्रोचते स्थानं गिरिक्रटे शिलोच्चये ॥
शालग्राम इति ख्यातं भक्तप्तंसारमोक्षणम् ।
पश्चद्वात्र गुह्यानि शालग्रामे यशस्विनि ॥
अद्यापि तन्न जानन्ति सुक्त्वा वाराहसांज्ञितान् ।
तथा,
तत्र देवहदं नाम मम क्षेत्रं यशस्विनि ।

तत्र क्रान्तं मया भूमि बालियज्ञविनाशने ॥ स हदो वरदश्रेष्ठो मनोज्ञः शुभन्नीतलः। अगाषश्च सदा भृषि देवानामापे दुर्छभः ॥ सस्पन् हदे महाभागे सदा मम कृतोदके। चक्राङ्काः परितो मत्स्याः पर्यटन्ति इतस्ततः ॥ तस्मिन् देवहदे भूमि चतुर्विशातिद्वादशीम्। सौवर्णानि च पद्मानि दक्यन्ते उदिते स्वौ ॥ हृइयन्ते तावदेतानि यावन्मध्यन्दिने स्थितः। तत्र स्नानं पकुर्वीत द्वानक्तोषितो नरः॥ द्शानामक्त्रमेघानां फलं प्राप्नोति मानतः। अथात्र मुञ्जति प्राणान् मम चित्तव्यवस्थितः ॥ अवनमेधफलं भुक्ता मम लोकाय गच्छति । पूर्वामुखस्त्वहं तत्र बालग्रामे यशस्त्रिनि ॥ भविष्यामि न सन्देहो भूमि भागवतिषयः। अन्यच ते पत्रध्वापि तच्छृणुष्व वसुन्धरे ॥ यत्र गुह्यं परं क्षेत्रं न जानन्ति तिमोहिताः। शिवो मे दक्षिणे स्थाने तिष्ठते विगतज्वरः ॥ लोकानां प्रवरः श्रेष्ठः सर्वलोकवरो इरः । तमवन्द्य तु गोविन्दं वन्दमानस्य सुन्दरि॥ हथा गमनिमत्याहुरेत्रमेतन्न संज्ञयः। शिवं देवं तु वन्दित्वा भूमि मां यश्च वन्दते ॥ लभते पुष्कलां सिद्धिं या मयात्र प्रकीतिता । समस्तं च मम क्षेत्रं दश्वयोजनविस्तरम् ॥ मृताऽत्र पुनरायान्ति मां सत्कर्मानुमारिणः। भारते,

मदा सिन्निहिनो यत्र हरिर्वमित भारत !

शालग्राम इति ख्वानो विष्णोरद्भुनकर्मणः ॥
अभिगम्य त्रिलोकेशं वरदं विष्णुपन्ययम् ।
अश्वमेष्यमामोति विष्णुलोकं स गच्छाते ॥
तत्रोदपानं धर्मज्ञ सर्वपापप्रमाचनम् ।
समुद्रास्तत्र चत्वारः कृषे सन्निहिनाः सदा ॥
तत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र न दुर्गनिमवाप्तुयात् ।
जातिस्मरत्वमामोति स्नात्वा तत्र न संशयः ॥ इति ।
अथ नैमिषमाहात्म्यम् ।

तत्र महाभारते, ततस्तु नैमिषं गच्छेत पुण्यं सिद्धनिषेतितम् । तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगणहेनः ॥ नैमिषं प्रार्थयानस्य पापस्यार्द्धे प्रणद्यति । प्रतिष्टमात्रस्तु नरः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ तत्र मासं वसेद्धीरो नैमिषं तीर्थतत्परः । पृथिच्यां यानि तीर्थानि नैमिषे तानि भारत ॥ अभिवेकान्नरस्तत्र नियतो नियतादानः। गवामयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ पुनात्यासप्तमं चैत्र कुलं भरतमत्तम । यस्त्यजेन्नेमिषे पाणानुपवासपरायणः ॥ स मोदेत्स्वर्गलोकस्थ एवमाहुर्मनीषिणः। नित्यं मेध्यं च पुण्यं च नैमिषं नृपसत्तम ॥ गङ्गोद्धेदं समासाच त्रिरात्रीपोषितो नरः। वाजपेयमनाप्रोति ब्रह्मभूतश्च जायते ॥ इति । लोमशतीर्थयात्रायाम् ,

ते तथा सहिता बीरा वमन्तस्तत्र तत्र ह ।

क्रमेण पृथिवीपाल नैमिपारण्यमागताः ॥

ततस्तीर्थेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा नृप ।

कृतामिषेकाः पददुर्गाश्च विक्तं च भारत ॥

तत्र दवान् पितृन् विप्रांस्तर्पयित्वा यथाविधि ।

कन्यातीर्थे वत्रतीर्थे च गवां तीर्थे च कौरव ॥

बालकोट्यां विषयस्थे गिराबुष्य च पाण्डवाः ।

बाहुदायां महीपाल चक्रः मर्वेऽभिषेचनम् ॥ इति ।

कृमीपुराणे,

इदं त्रेलोक्यविख्यातं तीर्थं नैमिषमद्भतम् ।

महादेविषयतरं महापातकनावानम् ॥

तथा तत्रैव ऋषीन् पति—

ब्रह्मावाच ।

सन्तं महान्तमासन्नं वाझ्यनोदोषवर्जितम् ।
देशं तं वः प्रवश्यामि यस्मिन् देशे चरिष्यथ ॥
उक्त्वा मनोमयं चक्रं संस्पृष्टा तानुवाच ह ।
क्षिप्तमेतन्मया चक्रमनुव्रजत माचिरम् ॥
यत्रास्य नेमिः शीटर्थेत स देशः स च विश्रुतः ।
ततो ग्रुमोच तचक्रं ते च तं समनुव्रजन् ॥
तस्य वै व्रजतः क्षिपं यत्र नेमिरशीटर्यत ।
नैमिषं तत् स्मृतं नाम्ना पुण्यं सर्वत्र पूजितम् ॥
सिद्धचारणसङ्कीर्णं यक्षगन्धवसेवितम् ।
स्थानं भगवतः शम्भोरिति नैमिषम्रतमम् ॥
अत्र देवाः सगन्यर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः ।
तपस्तप्त्वा पुरा देव। लेभिरे प्रवरान् वरान् ॥

इमं देशं समाश्रित्य षट्कुलीयाः समाहिताः । शक्रेणाराध्य देवेशं दृष्टवन्तो महेश्वरम् ॥ अन्नदानं तपस्तव्तं श्राद्धजप्यादिकं तथा ॥ एकेकं पावयेव पापं सप्तजन्मकृतं तथा ॥ इति ।

अथेन्द्रप्रस्थमाहात्म्यम् । सौभरिसंहितायाम्.

इन्द्रमस्थारूयमेतद्वै क्षेत्रमिन्द्रस्य पावनम् । तेनात्र पूजितो विष्णुः क्रतुभिर्बहुदक्षिणैः ॥ तुष्टेन विष्णुना तस्मै वरो दत्तो निशाम्यताम् । भोः शक्र तावके क्षेत्रे सर्वतीर्थमये जनाः ॥ तनुं त्यक्ष्यन्ति ये ते वै मत्तुल्या हिंसका अपि । इति ।

अथायोध्यामाहात्म्यम् ।

तम्र स्कन्दपुराणे अयोध्यामानम् ।
सहस्रधारामारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि ।
प्रत्यिदिशि तथैवात्र योजनं सर्वतोऽविध ॥
दक्षिणोत्तरभागेषु सर्यूतमसाविध ।
एतत् क्षेत्रस्य संस्थानं हरेरन्तर्गृहं स्मृतम् ॥
मत्स्याकृतिरियं ब्रह्मन् पुरी विष्णोरुदीरिता ।
पश्चिमे मत्स्यमूर्द्धो तु गोमतारे स्थितो द्विज ॥
पूर्वतः पुच्छभागो हि दक्षिणोत्तरमध्यतः ।
तस्यां पुर्यो महाभागो नाम्ना विष्णुहरिः स्वयम् ॥
देवो हष्टमभावोऽसौ प्राधान्येन रमत्यहो ।
नरसिंहपुराणे,

मार्कण्डेय उवाच । इरणु राजन् प्रवक्ष्यामि तीर्थानि विविधानि च । अयोध्यायां सुपुण्यानि सद्यः पापहराणि वै ।
न विस्तरेण शक्तिमें वक्तुमस्ति महामते ॥
सङ्घेपात्कथिष्यामि कानिचित् प्रथितानि वै ।
यत्र रामो नरच्याद्यः पद्मपत्रायतेक्षणः ॥
कृमिकीटपतङ्गाद्येर्जनैः स्नात्वा जनाईनः ।
शङ्खदुन्दुभिनिघोषैः स्तृयमानोऽप्सरोगणैः ॥
दिच्यैः सेन्द्रैः सरुद्रैश्च गन्धवैः किन्नरैस्तथा ।
दिच्ये विमानमास्थाय स्वपदं प्राप्तवान् हरिः ॥
गोप्ततारमिति तं विद्धि तीर्थानामुत्तमं पदम् ।
तस्य पुण्यफलं यत्स्यात् तच्छृणुष्व महामते ॥
गवां सहस्रं यो दद्याद्वाद्याव्योभ्यो महामते ।
कुरुक्षेत्रे महापुण्ये राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥
तत्फलं समवामोति गोप्ततारे स्नानकुन्नरः । इति ।
तत्फलं समवामोति गोप्ततारे स्नानकुन्नरः । इति ।

भारते,
तास्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप।
सर्वपापविद्युद्धात्मा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
ततस्तिलोदकं नाम सदा ब्रह्मापिसेवितम् ।
तत्र स्नात्वाचियत्वा च विष्णुलोकमवाष्त्रयात् ॥
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा पीत्वा तज्जलमुत्तमम् ।
सर्वपापैर्विनिष्ठिक्तः सर्वदेवैश्च पूजितः ॥
दिव्यं विमानमास्थाय पुरन्दरपुरं व्रजेत् ।
तत्र भुक्त्वा बहून् भोगान् पुनर्विष्णुपुरं व्रजेत् ॥
अग्नितीर्थे नरः स्नात्वा नर्रासहं च पूजयेत् ।
अग्नितीर्थे नरः स्नात्वा नर्रासहं च पूजयेत् ।
अग्निस्थान्वतो भूत्वा परां गतिनवाष्नुयात् ॥

ER ate ate

ततो बृहस्पतेः कुण्डं तीर्थानां तीर्थमुत्तमम् । तस्य पुण्यफलं यत्स्यात् तद्ददामि समासतः ॥ यो नरः पातरुत्थाय स्नानं कृत्वा विधानतः । नारसिंहमथाराध्य तर्सिमस्तीर्थे महामते ॥ गन्यपुष्पादिभिनिंत्यं सत्यवादी जितेन्द्रियः। स वागीशो भवेत्तत्र ततः स्वर्गमवाप्तुयात् ॥ दिव्यरत्नविचित्राङ्गो दिव्याभरणभूषितः। विमानेनार्कवर्णेन नरासिंहपुरं ब्रजेत् ॥ शतवर्षसहस्राणि दिव्यया सङ्ख्ययानघ । भुक्त्वा विष्णुपुरे भोगान् पुनः सायुज्यमाप्तुपात् ॥ तस्मात्परतरं राजन् ब्रह्मकुण्डमिति श्रुतम्। तीर्थानामुत्तमं तीर्थं तत्फलं ऋणुतादरात् ॥ न विस्तरान्मया शक्यं वक्तुं ते साम्पतं नृप। सङ्क्षेपात् कथयिष्यामि तस्य तीर्थस्य यत्फलम् । जितेन्द्रिया जितक्रोधा रागद्वेषविवर्जिताः ॥ ब्रह्मकुण्डं समासाद्य ये नराः पर्य्युपासते । ते मुक्तपापा विघेन्द्र परां सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ तस्मिन् कुण्डे सकुत्स्नात्वा यो नृसिंहं च पूजयेत्। दिच्यं विमानमारुह्य अप्सरोगणसेवितः॥ संस्तूयमानो देवैश्व सिद्धेश्व परमिषिभः। ब्रह्मस्रोकमवामोति नात्र कार्य्या विचारणा ॥ ब्रह्मणा कृतसस्कारो बहुकालं नृपात्मज । ततो विष्णुपुरं गत्वा पुनः सायुज्यमाप्नुयात् ॥ कोटितीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते । अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च ॥

कर्तुश्र यत्फलं पोक्तं कोटितीर्थजलाप्लुतः। तत्फलं समवाप्रोति सत्यमेतन्मयोदितम् ॥ सुवर्णदानगोदानधान्यदानेषु यत्फलम् । तत्फलं समवामोति कोटितीर्थजलाप्छतः॥ ततः सप्तर्षितथिं च परममृषिसेवितम्। तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ततः परं प्रवक्ष्यामि स्वर्गद्वारं महापदम् । सर्वदुः खक्षयकरं सर्वशान्तिकरं परम्।। यत्तीर्थं मुनिभिईवैः पुरन्दरपुरोगमैः । अप्सरोगणसंयुक्तैर्गन्धर्वैः किन्नरैस्तथा ॥ यक्षैर्विद्याधरगणैः सेव्यमानं समन्ततः। तस्य तीर्थस्य यत्पुण्यं तत्फलं कथयापि ते ॥ न विस्तारान्मया वक्तुं शक्यं तस्य फलं तृप । तस्मात्सङ्केपतो वक्ष्ये समाहितमनाः शृणु ॥ कपिलां लक्षणोपेतां सवत्सां गां पयस्विनीम् । ब्राह्मणाय दरिद्राय श्रोत्रियायाहितायये ॥ यो दद्याद्विदुषे विद्वान् यत्फलं नान्तग्रुच्यते । तत्फलं सर्वेमामोति स्वर्गद्वारजलाप्लुतः ॥ नरः पत्यूषसि स्नात्वा स्वर्गद्वारे महामते । <mark>तत्र विष्णुं प्रतिष्ठाप्य नारसिंहमनामयम् ॥</mark> पुजियत्वा हरौ भक्तिमुद्दहन् संयतेन्द्रियः। त्यक्त्वा देहं नृष्श्रेष्ठ प्राप्तुयाद्वैष्णवं पदम् ॥ <mark>यः स्मरेत्मातरुत्थाय स्वर्गद्वारं नराधिप ।</mark> सर्वपापविश्चद्धात्मा स गच्छेत्परमां गतिम् ॥ यस्मिन वहति संयुक्ता सरयूर्घघरेण तु।

तत्सङ्गमुत्तमं तीर्थं गङ्गायम्रनयोर्थथा ।।

वालिक्वित्याश्चितं तीर्थं सर्वपातकनाशनम् ।

तत्र स्नात्वा नरो गच्छेद्रसलोकं सनातनम् ॥

विल्वतीर्थमितिष्यातं शङ्करायतनं महत् ।

तत्र शङ्करमभ्यच्यं स्नानं कुर्यात्त यो नरः ॥

स्द्रलोकमवामोति विमानेन विराजता ।

ततो गालवतीर्थेन्द्रमुत्तमं भ्रुवि विश्चतम् ॥

तत्र स्नात्वा दिवं माप्य गच्छन्ति ब्रह्म निष्कलम् ।

गोमत्यां रामतीर्थे तु यो नरः स्नानमाचरेत् ॥

तत्र विष्णुं प्रतिष्ठाप्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात् ।

आराध्य सिद्धिमामोति स नरो नात्र संशयः ॥

जटाकुण्डमिति ख्यातं सर्वपापहरं शुभम् ।

तत्र स्नात्वा च पीत्वा च ब्रह्मलोके महीयते ॥ इति ।

#### अथ सरयूमाहात्म्यम् ।

तत्र स्कान्दे अयोध्याखण्डे,
यस्यास्तीरे पुण्यजला क्जद्धृङ्गविहङ्गमा ।
सरयूर्नाम तिटनी मानसपभवोत्तमा ॥
धर्मद्रवपरीणामा घर्घरोत्तमसङ्गता ।
धर्मद्रवपरीणामा घर्घरोत्तमसङ्गता ।
धर्मद्रवपरीश्रिततटा जागर्ति जगदुत्तमा ॥
दक्षिणाच्छ्रवणाङ्गुष्ठानिःस्ता जाह्नवी हरेः ।
वामाङ्गुष्ठान्ध्रनिवराः सरयूर्निर्गता विभोः ॥
तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यौ देवविनिर्मिते ।
एतयोः स्नानमात्रेण ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ इति ।
स्कन्दपुराणे,

# अयोध्यामाहात्म्ये तत्रत्यतीर्थानां यात्राक्रमः। ५०१

सरयूप्तिलेले स्नात्वा शुद्धस्तद्गतमानसः । देवं धर्महर्ति पश्येत् सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अन्नदानं तथा होमो जपो ब्राह्मणभोजनम् । सर्वमक्षयतां याति विष्णुलोकनिवासवत् ॥ इति । अथात्र यात्राक्रमः ।

स्कन्दपुराणे, शृणु वक्ष्यामि तत्त्वेन यात्रापक्रममादितः। अयोध्यास्थिततीर्थानां यथावदनुपूर्वशः ॥ मनोवाकायशुद्धेन निर्देषिणान्तरात्मना । यः करोति विधि सम्यक् स तीर्थफलमञ्जुते ॥ प्रातरुत्थाय पतिमान् सङ्गमे स्नानमाचरेत्। विष्णुं चक्रहरिं दृष्ट्वा स्नायाद्वे ब्रह्मकुण्डके ॥ चकतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा विष्णुहरिं विश्वम् ॥ गोषतारे नरः स्नात्वा पत्रयेत् सुप्तहरिं ततः । स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा पश्येचन्द्रहारे विभुग् ॥ ततो धर्महर्रि दङ्घा सर्वपापैः प्रमुच्यते । एकाद्रयामेकाद्रयामेषा यात्रा शुभावहा ॥ प्रातरुत्थाय पतिमान् स्वर्गद्वारजलाप्लुतः । विधाय निसकं कर्म अयोध्यायां विलोकयेत्॥ सुरापां तु ततो दृष्ट्वा पश्येन्यत्तगजं ततः । वन्दीं च शीतलां चैव कुण्डवीं च विलोकयेत्।। तद्रश्रे सरासि स्नात्वा महाविद्यां विलोक्येत्। पिण्डारकं ततो दृष्टा ततो भैरवमर्चयेत् ॥ <mark>अष्टम्यां च चतुर्दश्यामेषा यात्रा फलपदा ।</mark> अङ्गारकचतुर्थ्यां तु पूर्वोक्ता देवता अपि ॥

विश्वेशं च ततः पश्येत् सर्वकाय्यार्थासिद्धये ।
प्रातक्तथाय मितमान् ब्रह्मकुण्डजले प्लतः ॥
विश्वं विष्णुहरिं दृष्ट्वा मनोवाक्कायशुद्धिमान् ।
मन्त्रेश्वरं ततो दृष्ट्वा महाविद्यां विलोकयेत् ॥
अयाध्यां च ततो दृष्ट्वा सर्वकामार्थसिद्धये ॥
स्वर्गद्वारे नरः स्नात्वा विजितेन्द्रिय आद्रात् ।
एषा वैतरणीयात्रा सर्वपापहरा शुभा ॥
इमां यः कुरुते यात्रां नित्यं शुभफलभदाम् ।
न तस्य पुनराष्ट्रतिः कल्पकोटिशतैरिप ॥ इति ।
अत्र तानि तानि तीर्थानि लोकप्रसिद्धितोऽवसेयानि ।
अथ सरयूष्ट्यरसङ्गमः ।

अयोध्याखण्डे, जात्यन्धेरिह ते तुल्या मृतैः पङ्गाभरेव च । समर्था ये तु न स्नान्ति सरयूघर्घरसङ्गमे ॥ तथाः

यथा विहर्षहेत्सर्वे शुष्कमार्द्रमथापि वा ।
भस्मीभवन्ति पापानि तद्दत्सङ्गममज्जनात् ॥
निवासो हि भवेत्तस्य विष्णुलोके सुनिर्मले ।
एकतः सर्वेतीर्थानि नानावियफलानि च ॥
सरयूघर्घरात्यन्तसङ्गमस्त्वधिको भवेत् । इति ।

अथ मथुरामाहातम्यम् ।

सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमिर्मम प्रिया ।

मूर्तीश्चतस्र आदाय उत्पर्ध्यामि वरानने ॥

मूर्तीः कृष्णबळभद्रपद्यम्नानिरुद्धरूपाः ।

तत्र गुह्यानि मे भद्रे भविष्यन्ति प्रियाणि वै ।

पुण्यानि च प्रश्नस्तानि नृणां संसारमोक्षिणाम् ॥
गुह्यानि स्थानानि वश्यमाणानि ।
तत्राहं घातियव्यामि दानवांश्र वरानने ।

तत्राहं घातियव्यामि दानवांश्व वरानने ।
नदी तत्र वरारोहे शुभा पुण्यतरोदका ॥
विवस्वतः सुता रम्या यसुना वै भविष्यति ।
सा प्रयागे तु श्रोणि ब्रह्मक्षेत्रे यथा शुभा ॥
भविष्यति न सन्देहो गङ्गायास्तदनन्तरम् ।

सा प्रयागे त्विति । तदनन्तरं मथुराया अनन्तरम् । प्रयागं ब्रह्मक्षेत्रम् । गङ्गाया गङ्गातो यथा यमुना शुभा भविष्यति तथात्र प्रथममेव मथुरायां शुभा भविष्यतीत्यर्थः ।

लभनते मनुजाः सिद्धिमात्मकर्मसु भाविताः ।

मम क्षेत्रप्रभावो ऽसौ भूमि संसारमोक्षणम् ॥ इति ।

इतः परं कल्पतरुकाराष्ट्रतान्यपि शिष्टसङ्ग्रहीतानि वा
क्यानि लिख्यन्ते ।

आदिवाराहे,
विश्वतियोंजनानां तु माथुरं मम मण्डलम् ।
यत्र तत्र नरः स्नातो मुच्यते सर्वपातकैः ॥
पदे पदे तीर्थफलं मथुरायां वसुन्धरे ।
यत्र तत्र नरः स्नातो मुच्यते घोरिकिल्विषैः ॥
सर्वधर्मविहीनानां पुरुषाणां दुरात्मनाम् ।
नरकार्तिहरा देवी मथुरा पापनाशिनी ॥
कृतझश्च सुरापश्च चौरो भग्नव्रतस्तथा ।
मथुरां प्राप्य मनुजो मुच्यते सर्विकिल्विषैः ॥
तथा,
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु गत्वा मधुपुरीं नरः ।

ब्रह्महापि विशुध्येत किंपुनस्त्वन्यपातकी ॥ तथा,

अनुषक्षेण गच्छान्ति वाणिज्येनापि सेवया । मथुरास्नानमात्रेण पापं त्यक्तवा दिवं व्रजेत् ॥ नामापि गृह्णतामस्याः सदैव त्वेनसः क्षयः । तथा,

त्रिरात्रमि ये तत्र वसन्ति मनुजा मुने । तेषां पुनन्ति नियतं स्पृष्टाश्वरणरेणवः ॥ तथा,

अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य नश्यति । तीर्थे तु यत्कृतं पापं वज्रलेपो भवेदिति ॥ मथुरायां कृतं पापं मथुरायां प्रणञ्यति । तथा.

महामाघीं प्रयागे च यत्फलं लभते नरः ।
तत्फलं लभते देवि मथुरायां दिने दिने ॥
कार्त्तिक्यां चैव यत्पुण्यं पुष्करे तु वसुन्धरे ।
तत्फलं लभते देवि मथुरायां दिने दिने ॥
सिन्नहत्यां तु यत्पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे ।
तत्फलं लभते देवि मथुरायां जितेन्द्रियः ॥
पूर्णे वर्षसहस्रे तु वाराणस्यां तु यत्फलम् ।
तत्फलं लभते देवि मथुरायां क्षणेन हि ॥ इति ।

अथ मथुरापद्व्युत्पात्तः। ऋषिमीथुरनामात्र तपः कुर्वति शाश्वते। ततोऽस्य माथुरं नामाभवदाद्यं श्रिया युतम्॥ पाद्मे पातालखण्डे, मकारे च उकारे च अकारे चान्तसंस्थिते। माथुरराज्दो निष्पन्न ओङ्कारस्य ततः समः॥ महारुद्रो मकारः स्यादुकारो विष्णुसंज्ञकः । अकारम्तु ब्रह्मा स्यात्रिशब्दं माथुरं भनेत् ॥ इति ।

अथ मरणफलम् ।

तत्रैव,

या गतियोगयुक्तस्य ब्रह्मज्ञस्य मनीविणः। सा गतिस्त्यजतः प्राणान् मथुरायां नरस्य च ॥ तीर्थ चैव गृहे चापि चत्वरे पथि चैव हि । यत्र तत्र मृता देवि मुक्ति यान्ति न चान्यथा ॥ काञ्चादिपुरुयों यदि सन्ति लोकेतासां तु मध्ये मथुरैव धन्या। या जन्ममै।ज्जीवृतमृत्युदाहैर्नृणां चतुर्धा विद्धाति मुक्तिम्।। न योगैर्या गतिर्रुभ्या मन्त्रन्तर्शतेर्राप । अन्यत्र हेळया सात्र लभ्यते मत्त्रसादतः ॥ न पापेभ्यो भयं यत्र न भयं यत्र वै यमात्। न गर्भवासभीर्यत्र तत् क्षेत्रं को न संश्रयेत्॥ विना साङ्ख्येन योगेन विना स्वात्पविचिन्तनम् । विना वृततपोदानैः श्रेयो वै पाणिनामिह ॥ कल्पग्रामेण किं तस्य वाराणस्या च वा शुभे । मथुरायां च यत्पुण्यं तस्य पुण्यफ्लं शृणु ॥ मथुरां यां समासाद्य यः कश्चिन्स्रियते भुवि । अपि कीटः पतङ्गो वा जायते स चतुर्भजः ॥ कुमिकीटपतङ्गाद्या मथुरायां मृता हि ये। कूलात्पतानित ये दक्षास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

पातालखण्डे. मणाल्यामिष्टकचिते क्ष्याने व्योक्ति मञ्जेक । <mark>अद्</mark>दाले वा मृता देवि माथुरे मुक्तिमाप्तुयुः ॥ इति । विश्वतियोजनात्मकेऽपि द्वादशयोजने विशेषः मथुराखण्डे. माथुरं गण्डलं ताद्धि योजनानां तु द्वादश । यत्र तीर्थसहस्राणि रामक्रडणकुतानि च ॥ ततोऽपि विशेषः। गच्यूतिद्वादशमयी द्वादशारण्यसंयुता । तत्रापि मथुरा देवी सर्वसिद्धिविधायिनी ॥ ततोऽपि पद्माकृतौ विशेषः। आदिवाराहे, इदं पद्मं महाभागे सर्वेषां मुक्तिदायकम् । कर्णिकायां स्थितो देवि केशवः क्रेशनाशनः ॥ कर्णिकायां मृता ये तु ते नरा मुक्तिभागिनः। पत्रमध्ये मृता ये च तेषां मुक्तिर्वसुन्धरे ॥ पश्चिमेन हारें देवं गोवर्द्धननिवासिनम् । दृष्ट्वा तं देवदेवेशं किं मनः परितप्यसे ॥ उत्तरेण तु गोविन्दं हङ्घा देवं परं शुभम् । नासौ पतित संसारे यावदाभृतसम्छत्रम् ॥ विश्रान्तिसंज्ञकं देवं पूर्वपत्रे व्यवस्थितम् । यं दृष्ट्वा तु नरो याति मुक्ति नास्यत्र संशयः॥ दक्षिणेन तु मां विद्धि प्रतिमां दिन्यक्रिपिम् । महाकायां सुरूपां च केवावाकारसिविभाम् ॥ तां दृष्टा मनुजो देवि ब्रह्मणा सह मोदते। इति ।

#### अथ कालविदाेषे फलम्।

विष्णुपुराणे, यमुनासिछिछे स्नातः पुरुषो मुनिसत्तप । ज्येष्ठामूलामले पक्षे द्वाद्यामुप्रवासकृत् ॥ समभ्यच्याच्युतं सम्यक् मथुरायां समाहितः । अइनमेघस्य यज्ञस्य पामोसाविकलं फलम् ॥ इति । तत्रेत्र पितृणां नाक्यम्-कश्चिदस्मत्कुले जातः कालिन्दीसलिलाप्लुनः । अर्चीयव्यति गोविन्दं मथुरायामुपोषितः ॥ ज्येष्ठामुळामळे पक्षे येनैव वयमप्युन । परामृद्धिमवाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोद्धवैः ॥ ज्येष्ठस्य शुक्कद्वाद्दयां समभ्यच्ये जनाईनम् । धन्योऽसौ पिण्डानिर्वापं यमुनायां प्रदास्यति ॥ इति । ज्येष्ठामुळो ज्येष्ठः हारावळीकोषात् । आदिवाराहे, पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च मथुरायां गमिष्यन्ति मिय सुप्ते वसुन्धरे ॥ सप्तद्वीपेषु तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च। मथुरायां गमिष्यन्ति सुप्ते चैव जनाईने ॥ इति । अथ जन्माष्ट्रम्याम् ।

वाराहे, जन्माष्ट्रमीदिने पाप्ते तत्र यो मां मपश्यति । जन्मकोटिकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ तथा,

भाद्रे मासि ममाष्ट्रम्यां यः करोति ममार्चनम् । सर्वपापं परिसज्य मम स्थानं स गच्छाते ॥ इति । कार्त्तिके तु पाद्मे, यत्र कुत्रापि देशोऽयं कार्तिकः स्नानदानतः । अग्निहोत्रसमफलः पूजायां तु विशेषतः ॥ कुरुक्षेत्रे कोटिगुणी गङ्गायामपि तत्समः। ततोऽधिकः पुष्करे स्याद द्वारकायां तु भार्गव ॥ कुष्णमालोक्य वै मासः पुजास्नानेश्च कार्तिकः। अन्याः पुर्वस्तत्समाना मुनयो मथुरां विना ॥ दामोदरत्वं हि हरेस्तत्रैवासीद्यतः किल । मथुरायां ततस्तुर्जो वैकुण्ठनीतिवर्द्धनः ॥ यथा माघे प्रयागः स्यात् वैज्ञाखे जाह्नवी यथा। कार्त्तिके मथुरा सेव्या तदुत्कर्षः पूरो न हि ॥ मथुरायां नरैरुर्ज्जे स्नात्वा दामोदरोऽचितः। कृष्णक्ष्या हिते क्षेया नात्र कार्ट्या विचारणा ॥ तथा.

मथुरायां सक्रदापे श्रीदामोदरपूजनात् ।

मन्त्रद्रव्यविहीनं च विधिहीनं च पूजनम् ॥

मन्यते कार्त्तिके देवो मथुरायां सदर्चनम् ।

यस्य पापस्य युज्येत मरणान्ता हि निष्कृतिः ॥

तच्छुद्ध्यर्थिमदं मोक्तं मायश्चित्तं मुनिश्चितम् ।

कार्तिके मथुरायां वै श्रीदामोदरपूजनम् ॥ इति ।

पाद्मे,

कार्त्तिके जन्मसद्ने केशवस्य च ये नराः । सक्रुत् मविष्ठाः श्रीकृष्णं यान्ति ते परमञ्ययम् ॥ तत्रैव प्रबोधिन्याम्,

एकैनैकादशी कुष्णजन्मगेहे कृता नरै: ।
ततोऽधिकं न कर्त्तव्यं लोके किंचन विद्यते ।।
रात्रौ जागरणं तत्र मीत्या कुर्नान्त ये नरा: ।
संसारमोहस्वप्रान्ते सदा जाग्रति जाग्रति ।।
अन्यत्रापि पिया विष्णोर्जागरे स्यात प्रवोधिनी ।
किंपुनर्भथुरायां सा ततो वै जन्मसद्यनि ॥ इति ।

अथ श्रीकेशवमाहात्म्यम्।

म्रादिवाराहे,
मदिसणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा।
मदिसणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा।
मदिसणा कृता येन मथुरायां तु केशने।।
इहजन्मकृतं पापमन्यजन्मकृतं च यत्।
तत्सर्वं नश्यते शीघं कीर्ताने केशवस्य च।।
वाराहे

मथुरावासिनो छोकाः सर्वे ते सिद्धिभाजनाः । मथुरा समनुपाप्य दृष्ट्वा देवं तु केशवम् ॥ स्नात्वा पुनस्तु काछिन्द्यां यो मां पद्यति सर्वदा । स तत्फलमवामोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ इति ।

अथ भगवन्मूर्त्तीनां माहात्म्यम् । दीर्घविष्णुं समालोक्य पद्मनाभं स्वयम्भुवम् । मथुरायां सक्तदेवि सर्वाभीष्ठमवाष्नुयात् ॥ तथाः, विश्रान्तिसंज्ञकं दृष्टा दीर्घविष्णुं च केशवम् । सर्वेषां दर्शनं पुण्यमेभिर्दष्टैः फलं भवेत् ॥ इति । अथ कृष्णपरीवारमाहात्म्यम् । एकामीशां ततो देवीं यशोदां देवकीं तथा । महाविद्येक्तरीं दृष्ट्वा मुच्यते ब्रह्महत्त्यया ॥ इति अथ भूतेच्वरमहिमा ।

मथुरायां च देव त्वं क्षेत्रपालो भविष्यसि । स्विष दृष्टे महादेव मम क्षेत्रफलं भवेत् ॥ दृष्टा भूतपति देवं वरदं पापनाञ्चनम् । तेन दृष्टेन वसुधे माथुरं फलमाप्तुयात् ॥ इति ।

अथ विश्वान्तिमाहात्म्यम् ।
स्कान्दे मथुराखण्डे,
तत्र तीर्थं महाराज विश्वान्तिर्लोकविश्वनम् ।
श्वामित्वा सर्वतीर्थानि विश्वान्ति यान्ति सात्वताः ॥
तत्रेव बद्रीमाहात्म्ये,
विश्वान्तितीर्थं विधिवत्स्तात्वा कृत्वा तिलोदकम् ।
पितृनुद्धृत्य नरकाद्विष्णुलोकं प्रपद्यते ॥
यदि कुर्यात्प्रमादेन पातकं तत्र मानवः ।
विश्वान्तिस्नानमात्रेण भस्मीभवति तत्क्षणात् ॥ इति ।

अथ मथुरायां यमुनामाहात्म्यम्।
पातालखण्डे,
पातकी पातकान्मुक्तः पुण्याद्यः स्यादपातकी।
फलाभिसन्धरहितः कालिन्यामेन मुच्यते॥
स्नानादिकर्ष कालिन्यां येन केनापि यत्कृतम्।
यथानदयथानद्रा तत् साधुफलनद्भनेत्॥।
विश्लेष एष कालिन्यां मृतो याति हरेः पदम्।

# मधुरामाहात्म्ये चतुर्विदातियमुनातीर्थानि । ४१के

मथुरासङ्गतायां तु हरिरेन भनेत्ररः ॥ इति ।
पद्मपुराणे,
सङ्क्रान्तौ रिनवारे च सप्तम्यां नैष्ट्रतौ तथा ।
ह्यतिपाते च हस्तर्भे त्वाष्ट्रे पोष्णे पुनर्नसौ ॥
एकाद्द्रयां चतुर्द्द्रयामष्ट्रम्यां च निष्ठक्षये ।
पौर्णमास्यां च पूर्नोक्तं फलं जतगुणं भनेत ॥
तदेन स्यात्कोटिगुणं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।
हाद्द्रयामचियोद्विष्णुमेकादस्यामुपोष्य यः ॥
कालिन्द्यां तस्य सुलभं तद्विष्णोः प्रमं पदम् । इति ।
अथ चतुर्विद्यातिष्यमुनातीथानि ।

आविमुक्ते नरः स्नातो मुक्ति प्रामोत्यसंशयम् ।
तत्राऽथ मुञ्जति प्राणान् मम लोकं स गच्छति ॥ १ ॥
विश्रान्तिसं इकं नाम तीर्थ त्रैलोक्यित्रश्रुतम् ।
यस्मिन् स्नातो नरो देवि मम लोकं महीयते ॥ २ ॥
अस्ति चान्यतरं गुद्धं सर्वसंसारमोक्षणम् ।
तस्मिन् स्नातो नरो देवि मम लोकं महीयते ॥ ३ ॥
प्रयागं नाम तीर्थं तु देवानामिष दुर्ल्चभम् ।
तस्मिन् स्नातो नरो देवि अग्रिष्टोमफलं लभेव ॥ ४ ॥
सौरपुराणे,
ततस्तीर्थं प्रयागाल्यं पवित्रं पापनाशनम् ।

ततस्तीर्थं प्रयागारूपं पवित्रं पापनाशनम् । पितृभ्यस्तत्र यद्तं तदक्षयतरं भवेत् ॥ तत्तीर्थं सेवमानस्य कृष्णं च जगतां गुरुम् । निःसंशयं मनुष्यस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ आदिवाराहे , तथा कनखळं तीर्थे गुह्यं तीर्थे परं मम। स्नानमात्रेण तत्रापि नाकपृष्ठे स मोदते ॥ ५ ॥ अस्ति क्षेत्रं परं गुह्यं तिन्द्कं नाम नामतः । त्तांस्पन्स्नातो नरो देवि मम छोके महीयते ॥ ६ ॥ ततः परं सूर्यतीर्थं सर्वपापममोचनम्। वैरोचनेन बिलना मुर्य्यस्ताराधितः पुरा ॥ ७ ॥ आदित्येऽहान सङ्क्रान्तौ ग्रहणे चन्द्रसूर्य्योः। तीस्मन्स्नातो नरो देवि राजसूयफळं लभेत्।। सीरपुराणे, ततः परं वटस्वामितीर्थाख्यं तीर्थमुत्तपम् । बटस्वामीतिविख्यातो यत्र देवो दिवाकरः॥ तत्तीर्थ चैव यो भक्तया रविवारे निषेवते । त्राम्रोत्यारीज्यभैद्रवर्ष्यनते च गतिमुत्तमाम् ॥ आदिवाराहे, सत्र ध्रुवेण सन्तप्तिमिच्छया परमं तपः। तज्ञ वे स्नानमात्रेण ध्रुवलोके महीयते ॥ भ्रुवतीर्थे तु वसुधे यः श्राद्धं कुरुते नरः । पितृन्सन्तार्येत्सर्वीन् पितृपक्षे विशेषतः ॥ ८ ॥ सौरपुराणे, धुवतीर्थमिति ख्यातं तीर्थं मुख्यं ततः परम । यत्र स्नातवतो मोक्षो ध्रुव एव न संवायः ॥ स्कान्दे मथुराखगडे, गयायां पिण्डदानेनं यत्फलं हि नृणां भवेत । तस्पाच्छतगुणं तीर्थे पिण्डदानात धुनस्य च ॥ ध्वतीर्थे जवो होमस्तवो दानं समर्चनम् ।

### मथुरामाहात्म्ये चतुर्विद्यात्यमुनातीर्थाति। ५१३

सर्वतीर्थाच्छतगुणं नृणां तत्र फलं भवेत् । आादिवाराहे, दक्षिणे ध्रवतीर्थस्य ऋषितीर्थे प्रकीतितम् । तत्र स्नातो नरो देवि मम लोके महीयते ॥ स्कान्दे मधुराखण्डे, तिस्मन् मधुवने पुण्यमृषितीर्थं हरेः प्रियम्। स्नानमात्रेण भूपाल हरौ भक्तिः परा भवेत् ॥ ॥ ९ ॥ दक्षिणे ऋषितीर्थस्य मोक्षनीर्थं वसुन्धरे । स्नानमात्रेण वसुधे मोक्षं प्राप्नोति मानवः ॥ १० ॥ आदिवाराहे. तत्रैव कोटितीर्थं तु देवानामापे दुर्छभम् । तत्र स्नानेन दानेन मम लोके महायते ॥ ११ ॥ तत्रैव बोधितीर्थं तु पितृणामतिदुर्छभम् । विण्डं दस्या तु वसुधे वितृत्नोकं स गच्छति ॥१२ ॥ द्वादशैतानि देवानां दुर्लभानि च तानि वै। तेषां स्मरणमात्रेण सर्वपायैः प्रमुच्यते ॥ उत्तरे त्विसकुण्डाच तीर्थ तु नवसंइकम् । नवतीर्थात्परं तीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥ १३ ॥ ततः संयमनं नाम तीर्थ त्रैलोक्यविश्रुतम् । तत्र स्नातो नरो देवि यमलोकं न गच्छति ॥ १४ ॥ धारापतनके स्नात्वा नाकपृष्ठे स मोदते। अथात्र मुञ्जति प्राणान् मम लोकं स गच्छति ॥ १५ ॥ अतः परं नागतीर्थं तीर्थानामुत्तमोत्तमम् । तत्र स्नाता दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ १६ ॥ घण्टाभरणकं तीर्थं सर्वपापममोचनम् ।

EG Ac Ao

यस्पिन् स्नातो नरो देवि सूर्य्यलोके महीयते ॥ १७॥ तीर्थानामुत्तमं तीर्थे ब्रह्मलोकिपितश्रुतम् । तत्र स्नात्वा च नियतो मनुजो नियताश्रानः॥ ब्रह्मणा समनुद्रातो विष्णुलेकं स गच्छति ॥१८॥ सोमतीर्थ तु वसुधे पवित्रे यमुनाम्भसि । तत्राभिषेकं कुर्शत स्वस्वकर्षमतिष्ठितः ॥ योगतः सोमलोके तु एत्रमेव न संवायः ॥ १९॥ सर्स्वत्याश्च पतनं सर्वपापहरं श्रमम् । तत्र स्नात्वा नरो देवि अवर्णोऽपि यतिर्भवेत् ॥२० ॥ चक्रतीर्थ च विख्यातं माश्चरे मम मण्डले । यस्तत्र कुरुते स्नानं त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ स्नानमात्रेण मनुजो मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ २१ ॥ दशाक्वमेधमृषिभिः पूजितं सर्वदा पुरा। तत्र ये स्नान्ति निरताः तेषां स्वर्गी न दुर्छभः ॥ २२ ॥ तीर्थं त विद्यराजस्य पुण्यं पापहरं शुभम् । तत्र स्नातं तु मनुजं विष्रराजो न पीडयेत् ॥ २३ ॥ ततः परं कोटितीर्थं त्रैलोक्ये परमं शुभम् ॥ तत्र वै स्नानमात्रेण गवां कोटिफलं लभेत ॥ २४ ॥ मथुराखण्डमण्डले तु विश्रान्ति विना चतुर्विशातितीर्थानि ।

तथाहि-

चतुविंशतितीर्थानि तत्तीर्थादक्षिणोत्तरे । दशाश्त्रमेषपयन्ते मोक्षान्तं च युधिष्ठिर ॥ इति । अथात्रत्यापरप्रसिद्धतीर्थानां माहात्म्यम् । तत्र गोकर्णस्य ।

सौरपुराणे,

# मथुरामाहात्म्ये तञ्चत्यप्रसिद्धंतीर्थमाहात्म्यम् । ५१५

ततो गोकर्णतीर्थाख्यं तीर्थं त्रिभुवनश्रुतम् । विद्यते विद्यनाथस्य विद्योरत्यन्तवस्रुभम् ॥ इति । कृदणगङ्गायाः ।

आदिवाराहे, पञ्चतीर्थाभिषेकाच यद फलं लभते नरः। कुष्णगङ्गा दशगुणं दिशते तु दिने दिने ॥ इति। वैकुण्ठस्य।

वैकुण्ठतीर्थे यः स्नाति मुच्यते सर्वपातकैः ।
सर्वपापितिमिक्ततो ब्रह्मलोकं स गच्छिते ॥ इति ।
अथ केशितिथिस्य ।
आदिवाराहे,
गङ्गा शतगुणं पुण्यं यत्र केशी. निपातितः ।
तत्रापिच विशेषोऽस्ति केशितीर्थे वसुन्धरे ॥
तिस्मन् पिण्डमदानेन गयापिण्डफलं लभेत । इति ।
अथ कालियहदस्य ।
कालियस्य हदं गत्रा कीडां कृत्वा वसुन्धरे ।
स्नानमात्रेण तत्रैन सर्वपापैः मसुच्यते ॥
अथात्र मुखति माणान् मम लोकं स गच्छिते ॥
अशामगवते,
योऽस्मिन् स्नात्वा मदाकीहे देवादींस्तप्येजलैः ।
हपीष्य मां समरन्मर्यः सर्वपापैः मसुच्यते ॥ इति ।

द्वाद्शादित्यसंज्ञस्य । स्वादिवाराहे, सूर्यतीर्थे नरः स्नातो दृष्ट्वादिसान् वसुन्धरे । स्रादित्यभवनं पाप्य कृसकृसः स मोदते ॥ इति । अथ गोवर्द्धनस्य।

तन्नैव,
अस्ति गोर्वद्धनं नाम क्षेत्रं परमदुर्लभम् ।
मथुरापश्चिमे भागे अदूराचोजनद्भम् ॥
अन्नकूटं ततः माष्य तस्य कुर्यात मदक्षिणम् ।
न तस्य पुनराष्ट्रतिर्देवि सत्यं व्रनीमि ते ॥
स्नात्वा मानसगङ्गायां दृष्टा गोर्वद्धनं हरिम् ।
अन्नकूटं परिक्रम्य किं मनः परितप्यसे ॥
तथा,
मासि भाद्रपदे शुक्का कृष्णा चैकाद्द्यी शुभा ।
गोर्वद्धने सोपनासः कुर्यात्तत्र मदक्षिणम् ॥ इति ।
हरिभवनमाप्तिः फलम् ।

अक्र्रतिथिस्य । अनन्तरमतिश्रेष्ठं सर्वपापिनाशनम् । अक्र्रतीर्थमत्यर्थमस्ति पियतरं हरेः ॥ पूर्णिपायां तु यः स्नायात्तत्र तीर्थवरे नृप । स मुक्त एवं संसाराद कार्तिक्यां तु विशेषतः ॥ इति ।

राधाकुण्डस्य । अरिष्टराधाकुण्डाभ्यां स्नानात्फलमबाप्यते । राजसूयाक्वमेघाभ्यां नात्र कार्ट्या विचारणः ॥ इति ।

अथ मथुरावासमाहातम्यम् । आदिवाराहे, मथुरायां ये वसन्ति विष्णुद्धपा हि ते खलु । अज्ञानास्तात्र पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचस्रुषः ॥

# मथुरामाहात्म्ये अद्शवनानां माहात्म्यम् । ५१७

मथुरायां पुरे यस्तु प्रासांदं पुरवासिनाम । कारियत्वा तु मनुजो जायते स चतुर्भुजः ॥ स्कान्दे. मथुरावासिनो लोकान्मनसापि द्विपन्ति ये। न जातु तेषां भविता विरहो निरयैः सह ॥ म।थुरावासिनां कुर्वन्त्युपकारं मनागपि । ये लोका नास्ति तेषां हि पुण्यस्यान्तः कथञ्चन ॥ इति । अथ द्वादशवनानां माहात्म्यम्। तत्रादिवाराहमते मधुवनं पुराद्भिन्। तथाहि, तेन दृष्टा च सा रम्या वासवस्य पुरी यथा। तीर्थेद्वीदश्वभिर्युक्ता पुण्या पापहरा शुभा ॥ तथा, प्रथमं मधुवनं नाम द्वादशं वृन्दकावनम् । एतानि ये प्रपञ्यन्ति न ते नरकभोजिनः ॥ अस्य माहातम्यम् । एवं मधुवनं नाम विष्णुस्थानमनुत्तमम । यद्दष्ट्वा मनुजो देवि सर्वान् कामानवाष्नुयात् ॥ १ ॥ तालवनस्य। आदिवाराहे, वनं तालत्रनं चैव द्वितीयं वनमुत्तमम् । यत्र स्नात्वा नरो देवि कृतकृत्योऽभिजायते ॥ तत्र कुण्डं स्वच्छज्ञलं नीलोत्पलविभूषितम् । तत्र स्नानेन दानेन वाज्छितं फलपाप्नुयात् ॥ स्कान्दे मथुराखण्डे, अहो तालवनं पुण्यं यत्र तालैहतोऽसुरः ।

हिताय यादवानां च आत्मक्रीडनकाय च ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानं यत्र कुत्र स्थिते जल्छ । स देवत्त्रमवाम्गोति देहानते देवदर्शनः ॥ २ ॥ इति । कुमुदवनस्य। आदिवाराहं, वनं कुमुद्दननं चैत्र तृतीयं वनमुत्तपम्। तत्र गत्वा नरो देवि मम लोके महीयते ॥ विमलस्य च कुण्डे तु सर्वपापादिमोक्ष्यते ॥ ३ ॥ इति । काम्यवनस्य। स्कान्दे मधुराखण्डे, ततः काम्यवनं राजन् यत्र बाल्ये स्थितो भवान् । स्नानमात्रेण सर्वेषां सर्वकामफलपदम् ।। तत्र कामसरो राजन् गोपिकारमणं सरः। तत्र तीर्थसहस्राणि सरांसि च पृथक् पृथक् ॥ ४ ॥ इति । बहुलावनस्य । आदिवाराहे, पञ्चमं बाहुछवनं वनानामुत्तमं वनम् । तत्र गत्वा नरो देवि अग्निस्थानं स गच्छति ॥ स्कान्दे मथुराखण्डे, बहुला श्रीहरेः पत्नी तत्र निष्ठति सर्वदा । तस्मिन् पद्मवने राजन् बहुपुण्यफलानि च ।। तत्रैव रमते विष्णुर्लक्षम्या सार्ध सदैव हि । तत्र सङ्कर्षणं कुण्डं तत्र मानसरो नृप ॥ यस्तत्र कुरुते स्नानं मधुमासे तृपोत्तम । स पश्यति हार्रे तत्र छक्ष्म्या सह विशांपते ॥ ५ ॥ इति ।

### मथुरामाहात्म्ये द्वाद्वावनाना भाहात्म्यम् । ५१९

भेद्रवनस्य । अस्ति भद्रवनं नाम षष्ठं वनमनुत्तमम् । तत्र गत्वा त वसुधे मद्भक्तो मस्परायणः ॥ तद्भनस्य प्रभावेन नागलोकं स गच्छति ॥ ६ ॥ इति । खादिरवनस्य। आदिवाराह, सप्तमं तु वनं भूमे खादिरं छोकविश्रुतम् । तत्र गन्वा नरो भद्रे नागलांकं स गच्छति ॥ ७ ॥ महावनस्य। महावनं चाष्ट्रमं तु सदैव तु मम प्रियम् । तस्मिन् गत्वा तु मनुज इन्द्रलोके महीयते ॥ यमलार्ज्जनतीर्थं च कुण्डं तत्र च वर्तते। पर्ध्यस्तं यत्र शकटं भिन्नभाष्डकुटी हम् ॥ तत्र स्नानोपनासेन अनन्तं फलपाप्तुयात् । तत्र गोपीक्त्ररो नाम महापातकनाक्षनः ॥ सप्तसामुद्रिकं नाम कूपं तु विम्लोदकम् । देवस्याग्रे तु वसुधे गोपीशस्य महात्मनः ॥ पितरश्चाभिनन्दन्ति पानीयं पिण्डमेव च। सोमवारे त्वमावास्यां पिण्डदानं करोति यः ॥ गयायां विण्डदानं च कृतं नास्त्वत्र संशयः ॥ ८ ॥ लोहजङ्गवनस्य । छोहजङ्घवनं नाम छोहजङ्घेन रक्षितम् । नवमं तु वनं देवि सर्वेषातकनाशनम् ॥ ९ ॥ ्षिल्बवनस्य । वनं विल्ववनं नाम द्शमं देवपूजितम् ।

६२०

तत्र गत्वा तु मनुजो ब्रह्मलोके महीयते ॥ १० ॥ आगडीरवनस्य । एकादशं तु भाण्डीरं योगिनां नियमुत्तमम् । तस्य दर्शनमात्रेण नरो गर्भ न गच्छति ॥ भाण्डीरं समनुषाष्य वनानां वनमुत्तपम् ॥ वासदेवं ततो दृष्टा पुनर्जनम न विद्यते । तस्मिन भाण्डीरके स्नातो नियतो नियताश्चनः ॥ सर्वेशपविनिर्मुक्त इन्द्रलोकं स गच्छति ॥ ११ ॥ बन्दावनस्य। वृन्दावनं द्वादशमं वृन्दया परिराक्षितम् । मम चैत्र मियं भूमे सर्वपातकनाशनम् ॥ तथा. तत्राहं क्रीडियड्यामि गोपीगोपालकैः सह । सरम्यं सप्ताति च देवदानवद्र्श्चभम् ॥ स्कान्दे मथुराखण्डे, ततो इन्दावनं रम्यं इन्दादेवीसमाश्रितम्। हरिणाधिष्ठितं तच ब्रह्मरुद्रादिसेवितम् ॥ वृन्दावनं सुगहनं विशालं विस्तृतं बहु । मुनीनावाश्रमैः पूर्ण वन्यवन्दसमन्वितम् ॥ यथा लक्ष्मीः प्रियतमा यथा भक्तिपरा नराः। गोविन्दस्य वियतमं तथा तृन्दावनं भुवि ।। बत्सैर्वत्सत्रशिभश्च साकं क्रीडाते माधवः । वृन्दावनान्तरगतः सरामो बालकैर्द्रतः ॥ अहो चुन्दावनं रम्यं यत्र गीवधनो गिरिः। यत्र तीर्थान्यनेकानि विष्णुदेवकृतानि च ॥

श्रीरामकेशवी यत्र कीडतो बालकैः सद् । इति । अथ माथुरमहातीर्थदेवसङ्ग्रहरुलोकाः । विश्रान्तिरासिकुण्डं च वैकुण्डो ध्रुव एव च। कृष्णगङ्गा चक्रतीर्थं सर्स्वत्याश्च सङ्गमः॥ चतुःसामुद्रिकः कूपो गोकर्णाख्यः विवस्तथा। चनानि द्वाद्य तथा महातीर्थानि माथुरे॥ नारायणान्यपटयीयः केवात्रो मध्यसंस्थितः । स्वयम्भृः पद्मनाभश्च दीर्घविष्णुर्गतश्रमः । गोविन्दो हरिवाराहाविति माथुरदेवताः ॥ इति । अथ प्रदक्षिणफलम्। तत्रेव, कुमुदस्य तु मासस्य मथुरायां वसुन्धरे । नवम्यां प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ब्रह्मन्नश्च सुरापश्च गोन्नो भग्नवतस्तथा। मथुरामदक्षिणां कृत्वा पूतो भवाते मानवः ॥ अष्टम्यां प्राप्य मथुरां दन्तथावनपूर्वकम् । ब्रह्मचर्चेण तां रातिं कृतसङ्करपमानसः॥ धौतवस्त्रस्तु सुस्नातो मौनव्रतपरायणः। पदिक्षणं पकुर्वीत सर्वपातकशृद्ये ॥ प्रदाक्षणं वर्त्तमानोऽप्यन्योन्यं स्पृत्राते नरः। सर्वकामानवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥ तथा. सप्तद्रीपे तु यत्तीर्थभ्रमणाच फलं लभेत्। माष्यते चाधिकं तस्मान्मथुराश्चमणीयके ॥ मथुरां समनुपाष्य यस्तु कुटर्वात्पदक्षिणाम् ।

मदक्षिणीकृता तेन समुद्रीपा वसुन्धरा ॥ तस्मात्सर्वपयत्रेन सर्वान् कामानभीष्युभिः। कर्त्तव्या मथुरां प्राप्य नरै: सम्यक् प्रदाक्षणा ॥ अथ प्रदक्षिणाविधिः। अष्टभीं मधुरां प्राप्य कार्तिकस्य सितां नरः। स्नात्त्रा, विश्रान्तितीर्थे तु पितृदेवार्चने रतः ॥ विश्रान्तिदर्शनं कृत्वा दीर्घावष्णुं च केशवम् । दिनान्ते नियमः कार्यस्तीर्थे विश्रान्तिसंज्ञके ॥ मथुरां च परिक्रामन दृष्ट्वा देवं स्वयम्भुवम् । स्थितं चाइबत्थरूपेण केशवं क्रेशनाशनम् ॥ <mark>प्रदक्षिणायाः सम्यग्त्रै फलनाप्नोति मानवः ।</mark> उपवासरतः सम्यगल्पमेध्याशनोऽथ वा ॥ दन्तकाष्ठं तु सायाहे कृत्वा शुद्ध्यर्थमात्मनः। ब्रह्मचर्येण तां रात्रि कृत्वा सङ्कलपानसम् ॥ घौतवस्त्रधरः स्नातो मौनव्रतपरायणः। तिलासतकुतान् यहा पितृदेवार्थमुचतः ॥ दीपहस्तोऽर्चनरतः श्रान्तो विश्रान्तिजागरे । यथानुक्रमणं तैश्च धुत्राचैर्ऋषिभः कृतम् ॥ एवं परम्परायातं क्रमणीयं नरोत्तमैः। पदिक्षणं वर्त्तमानो नरो भक्तिसमन्वितः ॥ सर्वान् कामानवाप्रोति इयमेधफळं छभेत्। एवं जागरणं कृत्वा नवम्यां नियतः शुचिः॥ बाह्य मुहुर्ते सम्पाप्ते ततो यात्रामुपक्रमेत् । तथा प्रारभ्यते यात्रा यावन्नेदयते रविः॥ मातःस्नानं तथा कुटर्याचीर्थे दक्षिणकोटिके ।

मक्षालय पादाव।चम्य हन्त्रमन्तं प्राप्तद्येत् ॥ सर्वेमङ्गळपाङ्गरुयं कुपारं ब्रह्मचारिणम् । विज्ञाप्य सिद्धिकर्तारं यात्रासिद्धिपदायकम् ॥ यस्य संस्मरणदिव सर्वे नक्यन्त्युपद्रवाः। यथा रामस्य यात्रायां सिद्धिस्तेषु प्रतिष्ठिता ॥ तथा परिभ्रमणेऽद्य भवान् सिद्धिपदो भवेत् । इति विद्याष्य विधिवद्धनूगन्तं गणेक्वरम् ॥ दीपपुष्पोपहारैस्तु पूर्जायत्वा शसाद्ययेत्। तथैव पद्मनाभं तु दीर्घविष्णुं महाप्रभम् ॥ विज्ञाप्य सिद्धिकर्त्तारौ देव्यक्च तदनन्तरम्। दृष्ट्वा दी सिमतीं देवीं तथैव ह्यपराजिताम् ॥ आयुधागारसंस्थां च नृणां सर्वभयापहाम् । कंसवासिनिकां तद्वद्दुर्गसेनीं च चर्चिकाम ॥ षधूटीं च तथा देवीं दानवक्षयकारिणीम् । जयदां देवतानां च मातरो देवपूर्जिताः ॥ गृहदेव्यो वास्तुकांश्च दृष्ट्वानुज्ञाप्य निर्मासेत् । मौनव्रतघरो गच्छेद्यावदाक्षणकोटिकम् ॥ भाष्य स्नात्वा पितूंस्तर्ष्य हष्ट्वा देवं भणस्य च । नत्वा गच्छेत् उक्षवासां देवीं कृष्णसुपूजिताम् ॥ बालकीडनक्षाणि कृतानि सह गोपकैः। यानि तीर्थानि तान्येव स्थापितानि महर्षिभिः॥ ख्याति गतानि दिन्यानि सन्वपापहराणि च। बत्सपुत्रं ततो गच्छेद सर्वपापहरं शुभम ॥ अर्कस्थलं वीरस्थलं कुशस्थलपनन्तरम् । पुष्पस्थलं महत्स्थलं महापातकनादानम् ॥

एवं पञ्चस्थलाः ख्याता महापातकनावानाः । येषु दृष्टेषु पनुजो ब्रह्मणा सह मोदते ॥ शितं सिद्धमुखं द्वष्टा स्थलानां फलपाष्तुयात्। हयमुक्तिं ततो गच्छेत् सिन्दृरं समहायकम् ॥ श्रूयते चात्र ऋषिभिर्मीता गाथा पुरातनी । अधारूढेन तेनैव यात्रेयं समनुष्टिता ॥ अक्तो मुक्तिं गतस्तत्र सहायसहितः सुखम् । राजपुत्रः स्थितस्तत्र यानयात्रा न माक्तिदा ॥ तस्माद्यानैस्तु यात्रा च न कर्त्तच्या फलेच्छया । तस्मिन तीर्थे तु तं द्या स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते ॥ स्वणस्य गुहां तत्र दृष्टा भक्तिसमन्वितः । शत्रुव्रमीक्वरं चैव सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ कुण्डं भिवस्य विरूपातं तत्र स्नात्वा महाफलम् । मिल्लिकादर्शनं कुल्वा कुल्णस्य जयदां शुभाम् ॥ ततः कदम्बवण्डस्य गमनाद सिद्धिमाप्नुयात् । अपरं तत्र गुह्यारुपं तीर्थं तस्य समीपतः ॥ गमनात्तस्य तीर्थस्य महापातकनादाम् । उच्छीलां वरदां तत्र दृष्ट्वा गीतमवाष्नुयात् ॥ चर्चिका योगिनी तत्र योगिनीपरिवारिता। कुरुणस्य रक्षणार्थे हि स्थिता सा दक्षिणां दिवाप ।। अपृशा च स्पृशा चैत्र मातरौ लोकपूजिते। बालानां दर्शनं द्वाभ्यां महारक्षां करिष्यति ॥ कर्षखानं ततो गत्वा कुण्डं पापहरं परम् । गत्वा स्नात्वा वितृंस्तव्वं सर्ववायैः ममुच्यते ॥ क्षेत्रपालं ततो गत्वा शिवं भूतेववरं इरम् ।

## मथुरामाहात्म्ये प्रदाक्षिणविधिः।

मधुराक्रमणं तस्य जायते सफलं तथा ॥ कुष्णक्रीडा सेतुबन्धं महापातकनादानम् । बलभीं तत्र क्रीडार्थं कृत्वा देवो गदाघरः ॥ गोपकैः सहितस्तत्र क्षणमेकं दिने दिने । तंत्रेव रमणार्थ हि नित्यकालं हि गच्छति ॥ बल्लिभिश्च इदं तत्र जलकी डाकृतं शुभप् । यस्य संदर्शनादेव सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अतः परं कुक्कुटेन कुष्णेन क्रीडनं कृतम् । यस्य द्र्शनमात्रेण चण्डः सद्गतिमाष्तुयात् ॥ स्तम्भोच्क्र्यं सुशिखरं सौरभ्यैः ससुगीन्धभिः। भूषितं पूजितं तत्र कुल्णेनाक्षिष्ठकर्मणा ॥ तस्य पदक्षिणं कुत्वा परिपृज्य प्रयव्नतः। मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं त्रजेतु सः ॥ बसुदेवेन देवक्या गर्भसंरक्षणाय च। क्रतमेकान्तवायनं महापातकनावानम् ॥ ततो नारायणस्थानं प्रविशेन्मुक्तिहेतवे । परिक्रम्य ततो देवान् नारायणपुरीगमान् ॥ ष्ट्या ततोऽनुविज्ञाप्य गणसिद्धिवनायकम् । कुब्जिका बामना चैव ब्राह्मण्यौ कुष्णमानिते ॥ <mark>अनुद्वाप्य ततः स्नानं द्रष्टुं</mark> इर्वेरेगत्तं शिवम् । हृष्ट्रमात्रेण तत्रैव यात्राफलमत्राप्यते ॥ महाविद्येक्वरी देवी कृष्णरक्षार्थमुद्यता । निसं सीमहिता तव सिद्धिदा पापनाशिनी ॥ कृष्णेन बळभद्रेण गोपैः कंसाजघासुभिः। सङ्कतकं कृतं यत्र मन्त्रनिश्चयकारकम् ॥

तदा सङ्केनके सा च सिद्धा देवी पितिष्ठिता। सिद्धियदा भोगदा च तेन सिद्धेश्वरी स्मृता॥ सङ्केतकेश्वरीं चैव दृष्टा सिद्धिमवाष्तुयात । तत्र कुण्डं स्वच्छज्ञ महापातकनाशनम् ॥ ततो ह्या महादेवं गोकर्ण नाम नामतः। यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ सरस्वती नदीं ह्या ततो भद्राणि पश्यति । विघ्नराजं ततो गच्छेद्रणेशं विघ्ननाशनम् ॥ सर्वासिद्धिगदं रम्यं दर्शनाच फलं लभेत्। गार्ग सार्वे च तत्रेत्र महापातकनाशनम् ॥ हष्ट्वा स्प्रष्ट्वा तथा ध्यात्वा सर्वान कामान समक्तुते । महादेवं मुखाकारं नाम्ना हद्रमहालयम् ॥ क्षेत्रपति हरं दृष्ट्वा क्षेत्रवासफलं लभेत । तस्मादुत्तरकोटिं च दृष्टा देवं गणेश्वरम् ॥ चूतक्रीडा भगवता कृता गोपजनैः सह । पणावहासक्ष्वेण जिता गोष्यो धनानि च ॥ गोपैरानीय तत्रैत कुष्णाय च नित्रेदिता । गोवालक्रणगमनं महावातकनाशनम् ॥ समस्तं बाळचरितं भ्रमता च यथास्रखम् । कृतं यत्र तथा रूपं तद्रूपं च तथा तथा ॥ ऋषिभिः सेवितं ध्यातं विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम् । ततो गच्छेन्महावीर्यं विमलं यमुनाम्भसि ॥ स्नात्वा पीत्वा पितृंश्तर्थं नाम्ना रुद्रमहास्रयम् । गार्गीतीर्थे विघ्रराजे चक्रतीर्थे तथाक्रमे ॥ भद्रेश्वरे महातीर्थे सोमतीर्थे तथैव च।

स्नात्वा सोपेक्तरं देवं दृष्टा यात्राफलं लभेत ॥ सरस्वत्याः सङ्गमे स्नात्वा सन्तर्प्य पितृदेवताः । घण्टाभरणके तद्भव तथा गरुडकेशवे ॥ धारापतनके तद्वद्वैकुण्ठे खण्डचेलके । संयमने च महातीर्थे असिकुण्डे तथैव च ॥ गोपानां तीर्थके चैव तथैकामुक्तिकेक्वरे। बैलक्ष्यमरुडे चैत महापातकनावाने ॥ एते तीर्था महापुण्या यथा विश्रान्तिसंज्ञकः । एषु तीर्थेषु क्रमितो भक्तियुक्तो जितेन्द्रियः ॥ देवान् पितृन् समभ्यच्यं ततो देवं मसाद्येत् । अविमुक्तेवा देवेवा सप्तार्थि।भरनुष्ठिना ॥ मथुराक्रमणीयं मे सफलास्तु तवाज्ञया । इत्येवं देवदेवेशं विज्ञाप्य क्षेत्रपं शिवम् ॥ विश्रान्तिसंज्ञके स्नानं क्रत्वा च पितृतर्पणप । गतश्रमः परिक्रम्य स्तुत्वा दृष्ट्वा प्रणम्य च ॥ सुमङ्गलां ततो गच्छेद्यात्रासिद्धि प्रसाद्येव । सर्वमङ्गलमाङ्गरुये विावे सर्वार्थसाधिके ॥ यात्रेयं त्वत्प्रसादेन सफला मे भवत्विति । ककोटकं तथा नागं महादुष्टनिवारणम् ॥ ष्ट्या गच्छेत्ततो देवीं या कृष्णेन विनिर्मिता। कंसभेदं प्रथमतः श्रुतं यत्र समन्त्रितम् ॥ सुखवासा च वरदा कृष्णस्याक्षिष्टकर्मणः । खरवासा च तत्रैव स्थापिता शकुनाय वै ॥ सानुकूलपरो यत्र प्रवेशे दक्षिणस्वनः। ध्याता श्रुभाय कुडणेन ध्यात्वा देवी च चण्डिका ॥

स्थापिता सिद्धिदा तत्र नाम्ना चार्त्तिहरा ततः। ष्ट्रञ्चा सर्वात्तिहरणं यस्या देव्याः सुखी नरः ॥ वजाननं ततो ध्यात्वा कृष्णो महाजिघांसया। निहत्य मह्नं पश्चाद्धि बज्जाननमकरूपयत् ॥ वाञ्छितार्थफलं चेदं कृष्णोदशान्मनोरथान् । यस्य यस्य देवताय तस्य तस्य ददौ स्वयम् ॥ उपयाचितं तु माङ्गल्यं सर्वपापहरं शुभम् । कृष्णस्य बालचरितं महापातकनावानम् ॥ सूर्यं संवरदं देवं माथुराणां कुलेश्वरम् । दृष्ट्वा तत्रेव दानं च दत्त्वा यात्रां समापयेतः॥ एवं प्रदक्षिणां फ़त्वा नवस्यां शुक्ककौमुदीम् । सर्वान् कुछान् समादाय विष्णुछोके महीयते ॥ क्रमतः पादिवन्यासा यावन्तः सर्वतो दिवाः । तावन्तः कूलसम्भृताः सूर्ये तिष्ठन्ति बादवते ॥ ब्रह्मन्नश्च सुरापश्च चौरा भग्नवताश्च ये। अगम्यागमने बीद्याः क्षेत्रदारापहारकाः ॥ मथुराक्रपणं कृत्वा विपाप्पानो भवान्ति ते । अन्यदेशागतो दृरात परिक्रामीत यो नरः॥ तस्य सन्दर्शनादन्ये पृताः स्युविगतामलाः ॥ विगतम् आमलं सम्यङ् मलं येषां ते । श्रुतं यैश्च विद्रस्थैः कृतयात्रं नत्रं नरम्। सर्वपापीवनिर्भुक्तास्ते यान्ति परमां गतिम् ॥ इति । अथ चित्रक्टमाहात्म्यम्, भारते पुलस्त्वतीर्थयात्रायाम्, ततो गि।रेवरश्रेष्ठे चित्रकूटे विद्यापते ।

यन्दाकिनीं समासाधः नदीं पापप्रमोचनीम् ॥ तत्राभिषेकं कुर्वाणः पितृदेवार्चने रतः । अक्ष्मिपयामोति गतिं च परमां ब्रजेत् ॥ इति ।

अथ कालञ्जरमाहात्म्यम्।

भारते तन्नैव, ततः कालक्षरं गत्वा पर्वतं लोकविश्रुतम् । तत्र देवहदे स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेद ॥ भारमानं साधयेत् तत्र गिरौ कालक्षरे तृप । स्वर्गलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ इति ।

अथ शृङ्गवेरमाहात्म्यम् ।

ततो गच्छेत्कुरुश्रेष्ठ श्रृङ्गवेरपुरं प्रति । यत्र तीर्णो पहाराज रामो दाबारियः पुरा ॥ गङ्गायां तु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति ॥ इति ।

अथ उज्जियनीमाहात्म्यम्।

तम्त्र ब्रह्मपुराणे,
दक्षिणस्यां दिशि महत् क्षेत्रमुक्जियनीति च ।
तत्र लिङ्गं महाकालं दर्शनात् सर्वपापितत् ॥
तपस्वी परमां सिद्धि यत्र प्राप्नोति कामिकीम ।
अवन्यां तु यदा स्कन्दो मया पूर्व तु भद्रितः ॥
चूडाकर्माण वत्ते तु कुमारस्य तदा शुमे ।
आगस मातरो भोज्यमपूर्व तु ययाचिरे ॥
देवलोकादेवगणा मातृणां भोक्तुमागताः ।
एवं युक्तस्तदा ताभिर्देवदेवो महेक्वरः ॥

offs offs es

धर्मार्थ तास्तदा प्रोक्ताः पार्वत्या देवसामिषी । मया वै साधितं चार्थ प्रकारैर्वहुभिः कृतम् ॥ तत्सर्वे च व्ययीभूतं न चान्यदिह दृश्यते । आगतासु भवन्तीषु कि देयं वे मया भवेत् ॥ अपूर्व भवतीनां च मया देयं विशेषतः। आस्त्रादितं न चान्यैस्तु भक्षार्थे च ददाम्यहम् ॥ अधोभागे च यौ नाभेर्वर्तुछौ फलसिनभौ। भक्षयध्वं हि सहिता लम्बी मे द्वणावुभी ॥ अनेन चापि भोज्येन परा तृप्तिर्भविष्यति । महामसादं ताः कुत्वा देव्यः सर्वाश्च वै शुभे । मिणपत्य गताः सर्वा इदं वचनमञ्जवन् ॥ करिष्यन्ति श्रुभाचारा विना हास्येन येन तत्। तेषां चूनं पशुः पुत्रा दाराश्चेत्र-ग्रहादिकम् ॥ भविष्यति मया दत्तं यच्चान्यनमनसेष्मितम् । हास्येन दीर्घरोगित्वं दारिद्यं चापि विन्दते ॥ तस्मान निन्दा हास्यं च कर्त्तव्यं च विजानता । पौलाख्या पातरः ख्यातास्ततो लोके भविष्यथ ॥ उपयाचितं जना ये तु कारयिष्यन्ति कौमुदे । चणकाः पूरिकाश्चित्र द्वणैः सह पूरिकाः ॥ बन्धुभिः स्वजनैश्चैत्र तेषां वंशो न छिद्यते । अपुत्रो स्वभते पुत्रं धनार्थी स्वभते धनम् ॥ रूपवान शुभगो भोगी सर्वशास्त्रविशारदः। इंसयुक्तेन यानेन ब्रह्मलोके महीयते ॥ मत्स्यपुराणे. भयामे वा भवेन्मोक्षो महाकालेऽथ वा विवे।

अमरकण्टके तद्वत्तथा कायावरोहणे ॥ कालञ्जरे महाकाले इह वा मत्परिग्रहात् । यद्वन्मुखस्थिते नेत्रे तद्वत्तीर्थे इमे भुवः ॥ महाकालोऽविमुक्तश्च गङ्गया सिषयान्त्रिते ॥ इति ।

इति उज्जियनीमाहात्म्यम्।

अथ द्वारकामाहात्म्यम्।

बाराहपुराणे,

बराह उवाच। अस्ति द्वारात्रती नाम निर्मिता विकासमणा । सुधर्मा नाम च सभा वायुरानीतवान्मयात् ॥ पञ्चयोजनविस्तीर्णा दशयोजनपायता । वसाम्यत्र वरारोहे पञ्चपञ्चशतं समाः ॥ भारावतरणं कृत्वा देवानां च महत्रियम् । पुनरेष्यामि सुश्रोणि मूर्तिमात्मनि बाद्यतीम् ॥ तत्र स्थानानि मे भूमि कथ्यमानि संश्रृणु । अस्ति पञ्चशरो नाम तस्मिन् गुह्यं परं मम ॥ समुद्रनीरमुत्स्डय मम भक्तसुखावहम् । तत्र स्नानं तु कुर्वीत षष्ठनक्तोषितो नरः॥ मोदते नाकपृष्ठे तु अप्सरागणसङ्क्षेत्रे। अथ वा मुञ्जति नाणान् मामेव नतिपद्यते ॥ प्लक्षो वै तत्र सुश्रोणि शतशाखो पहाद्रुपः । चतुर्विश्वतिद्वादश्यां स भनेत्पुण्यभागमा ॥ फलं न लभते कश्चिन्मुनत्वा भागवतं शुचिष् । लभन्ते ये फलं तत्र मुक्के पञ्चशरस्य च ॥

ते लभनते परां सिद्धिमेवमेतन संशयः।

प्रभासमिति विख्यातं तस्मिन् गुह्यं परं मम।।

तत्राभिषेकं कुर्वति पञ्चरात्रोषितो नरः।

मोदते सप्तद्विषु गुह्यानि च म गच्छति॥

अथ वा मुञ्जति प्राणान् बभाषे मत्तिकिल्बपः।

सर्वलोकान् परित्यज्य मल्लोकं प्राप्यते नरः॥

पञ्चकुण्डिमिति ख्यातं तश्मिन् गुह्यं परं मम।

तत्राभिषेकं कुर्वति पञ्चरात्रोषितो नरः॥

चतुर्विश्वतिद्वादश्यां पध्याद्वे च दिवाकरे।

रीप्यसीवर्णकं पद्यं दश्यते नात्र संशयः॥

तथा,

कादम्बकिमिति ख्यातं कुण्डं क्षेत्रे परं मम । अत्र पीत्वा महाभागे दृष्ट्योर्युगपत्क्षयम् ॥ तत्राभिषेकं कुर्वीत चतुष्कालसमन्वितः । सथा,

सद्भमं नगरं नाम अस्ति क्षेत्रे परं मम।

मम चोत्तरपार्को तु देवानामिष दुर्ल्छभम् ॥
अस्ति नैवतकं नाम तस्मिन् क्षेत्रे परं मम।
सर्वेळांकेषु विख्यातं चन्द्रमाः क्रीडते बतः ॥
बहुदकार्वाळापङ्का गुहाश्चात्र दिशो दश।
बाषी च शोभना चैव देवानामिष दुर्लभा।।
सत्राभिनेकं कुर्वति षष्ठकाळोषितो नरः।
गच्छते सोमळोकाय कृतकृत्यो भवेत्ररः॥
अथात्र मुर्खात मःणान् मम ळोकं मपद्यते।
बिष्णुं चङ्कमणं नाम तस्मिन् क्षेत्रे परं मम ॥

निद्धोऽस्मि तत्र व्याघेन प्राप्ते मृति स्वकां पुनः । तत्र कुण्डं महाभागे मणिपुरगिरौ स्थितम् ॥ तत्राभिषेकं कुर्वीत नित्यकालपतन्द्रितः । तथा,

तिस्मन् क्षेत्रे महाभागे स्थितोऽहं चे त्रामुखः ।
सर्वभागवतप्रीत्ये समुद्रग्टमाश्रितः ॥
अहं रामेण सहितः सा च एका स्वमा श्रुभा ।
त्रयस्तत्रेव तिष्ठामो द्वारकायां यवास्विनि ॥
स्कन्दपुराणे,

गोमतीतीरपूतानां क्रुष्णचक्रावले।किनाम् । द्वीनात् पातकं तेषां याति वर्षशताधिकम् ॥ धन्यास्ते मानुषे लोके गोमत्युद्धिनारिणा । तर्पयन्ति पितृन् देवान् गत्वा द्वारवर्ती कलौ ॥ सथा,

यत्र चक्राङ्किताशिला गोमत्युद्धिनिःस्ता। यच्छन्ति पूजिता मोक्षं तां पुरीं को न सेवते। यत्र चक्राङ्किता मृत्स्ना तिष्ठते निर्मला नृप ॥ कल्छौ पापविनाशार्थ तां पुरीं को न सेवते। सथा,

यतीनां भोजनं यस्तु यच्छते कृष्णसिक्ष्यौ । सिक्ये सिक्ये भनेत्तृप्तिः पितृणां युगसङ्ख्यया ॥ कौषीनाच्छादनं छत्रं पादुके च कमण्डलुप । दक्ता सन्त्यासिनां याति सप्तकल्पानि तत्कलम् ॥ धन्यास्ते मानवाः पुत्र वसन्ति स्वपचादयः । द्वारकायां गति यान्ति वसन्तस्तत्र योगिनः ॥ तथा,

मा कार्शी मा कुरुक्षेत्रं प्रभासं मा सपुष्करम्।
द्वारकां गच्छ राजर्षे पद्म कृष्णमुखं श्रभम्॥
अद्यमेधसदस्तं तु राजस्यकां कल्ली।
पदे पदे च लभते द्वारकां गच्छतो नरः॥
गच्छित्रत्यर्थः।

तथा,

कुष्णालयं तु यो गत्वा गोमत्यां विण्डवातनम् । करोति शक्तया दानं च मुक्तास्तस्य पितामहा: ॥ शैतत्वं च पित्र। चत्वं न भवेत्तस्य देहिनः । जन्मजन्मिन् राजेन्द्र ये गता द्वारकां पुरीम् ॥ अनज्ञानेन यत्पुण्यं प्रयागे त्यज्ञतस्तनुम् । द्वादक्यां निविवार्धेन तत्फळं कृष्णसिक्ष्यौ ॥ सूर्यग्रहे गत्रां कोटि दत्त्वा यत्फलपाष्त्रवात् । तत्फलं कलिकाले तु द्वारवत्यां दिने दिने ॥ कोटिभारसुवर्णस्य ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । दस्या यस्फलपाप्रोति तस्फलं कृष्णद्वीने ॥ दोलासंस्थं च ये कुष्णं पदयन्ति मधुपाधवे । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च माताहविनामहाः ॥ इनसुरादिसभृत्याश्च पश्चश्च नरोत्तम । क्रीडान्त विष्णुना सार्द्ध यावदाभृतसम्प्रतम् ॥ प्रस्हादसंहितायाम्, अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं समन्ताह्यायाजनम् ।

दिविष्ठा यत्र प्रशीन्त सर्वानेत चतुर्भुजान् ॥ अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं दृष्टा नित्यं चतुर्भुजान् । द्वारकावासिनः सर्वान् नमस्यन्ति दिवीकसः ॥ इति । अथात्रैकाद्दाकृतोपवासस्य जागरफलम् ।

तत्रैव,

जागरं ये च कुर्वान्त गायन्ति हरिवासरे । अग्निष्ठोमफलं तेषां निमिषार्द्धेन षण्मुख ॥ इति ।

अथ गोपीचन्द्नमाहात्म्यम्।

ति जैव,
गोपीचन्दनमुद्रां तु कृत्वा भ्रमित भूगले।
सोऽपि देशो भवेत पूतः कि पुनर्यत्र सांस्थितम् ॥
द्वारकायां समुद्धगां तुलसीं कृष्णसेविताम् ।
नित्यं विभात्तं शिरसा स भवेश्विद्दशाधिणः ।
यहे यस्य सदा तिष्ठेद्रापीचन्दनमृतिका ॥
द्वारका तिष्ठते तत्र कृष्णेन साहता कलौ।
कृतन्नो वाथ गोन्नोऽपि हैतुकः सर्वपापकृत् ॥
गोपीचन्दनसम्पर्कात्पुनो भवति तत्क्षणात् ।

अथ तत्रैव गोमतीमाहात्म्यम् ।
ये च रौरवनंस्थाने ये च कीटत्वमागताः ।
गोमतीतीरदानेन मुक्तिं यान्ति न संशयः ॥
विनाप्यक्षतदर्भेर्या त्रिना भावनया तथा ।
वारिमात्रेण गोमत्यां गयाश्राद्धफलं लभेत ॥
तत्रश्च विमानाहृय वेद्द्वान् तीर्थसंश्रयान् ।
विश्वेदेवान् हि सम्पृज्य पितृणां श्राद्धमाचरेत् ॥

श्रद्भवा परवा युक्तः श्राद्धं कुर्याद्विधानतः । दक्षिणां तु तनो दद्यात गामेकां तु पयस्विनीप ॥ सुवर्णशृङ्गसहितां रजतैः खुरभूविताम् । भू वितखुरागित्यर्थः। रब्रपुच्छां बस्नयुनां ताम्रपृष्ठां सवत्सकाम् ॥ दद्याद्विगं समभ्वर्च्य वस्त्रालङ्कारभूषणः। सप्तथान्ययुतां दद्यादिष्णुंमें शीयतामिति ॥ आसीमान्तं विद्युचैतान् ब्राह्मणान् नियतान् शुचिः। दीनान्धक्रपणानां च दानं देयं तु शक्तितः ॥ मोमती गोमयस्नानं गोदानं गोपीचन्दनम् । दर्शनं गोपीनाथस्य गकाराः पञ्च दुर्छभाः॥ तस्माञ्चरेश कर्त्तव्यं गोदानं गोपतीतटे । एवंकृते द्विजश्रेष्ठाः कृतकृत्यो भवेत्ररः ॥ ये गता नरके घोरे मेतत्वं ये गतास्तथा। पूर्वकर्मविपाकेन स्थावरत्वं गताश्चे ये ॥ पितृपक्षे च ये केचित मातृपक्षे तथैत च । ते सर्वे मुक्तिपायानित गोपतीद्र्यनात्कलौ ॥ कृतं श्राद्धं नरेवेंस्तु गोमत्यां द्विजसत्तमाः । इयमेधस्य यज्ञस्य फलं माप्रोससंशयम् ॥ इति । अथ चक्रतीर्थमाहात्म्यम् ।

तन्त्रीय,
तन्तिर्थं सर्वपापवनं चक्रः ख्यं परमं हरेः ।
यस्य मिताद्धः परमा त्रैलोक्ये सचराचरे ॥
मयायाद्धिकं यद्य मुक्तिदं हास्ति पावनम् ।
मुरैरिप हि पूज्यन्ते पत्राङ्गानि मनीपिणाम् ॥

अङ्कितानां हि चक्रेण पण्मासैनीत्र संशयः। यं रष्ट्रा मुच्यते पापात् मसङ्गेनापि मानवः ॥ यत्तीर्थं सर्वतीर्थानां प्रवरं पावनं तथा । तत्र गत्वा द्विजश्रेष्ठाः प्रक्षाल्य चरणौ मृदा ॥ करौ चाचम्य च ततः प्रणमेद्दण्डवत्ततः। प्रणिपस गृहीत्वार्घ पञ्चरत्रसमन्त्रितम् ॥ सपुष्पाक्षतगम्बैश्च फलहैपसचन्दनैः। सम्पन्नमर्घगादाय मन्त्रमेतमुदीर्येत ॥ पत्यङ्मुखः सनियमः संमुखो वा महोदघौ । र्थोनमो विद्वह्रपाय विष्णुचक्रारूपविश्वतः॥ गृहाणार्घ मया दत्तं सर्वकाममदो भन । अग्निश्च तेजो मृडया च देहो रेतोऽथ विष्णोरसृतस्य नाभिः। एतद्ब्रुवन् पाण्डव सत्यवाक्यं ततोऽवगाहेत पतिं नदीनाम् ॥ मृद्मारुभ्य च जलं विषा विषकरच्युतम् । धारियत्वा च शिरसा स्तात्वा प्रणवपूर्वकम् ॥ तर्पयेत पितृदेवांश्च मनुष्यांश्च यथाक्रमम् । तर्पयित्वा हरिद्रव्यं प्रोक्षियत्वाथ भक्तितः ॥ अववमेधसहस्रेण सम्यगिष्टन यत्फलम् । स्नानमात्रेण तत्रोक्तं चक्रतीर्थे न संशयः॥ प्रयागे यत्फलं प्रोक्तं माघे माधवपुजने । स्नानमात्रेण तत्रोक्तं चक्रतीर्थे द्विजोत्तमाः ॥ कारथेच ततः श्राद्धं वितृणां श्रद्धयान्वितः । विश्वेदेवान् सुवर्णेन रजतेन तथा पितृन् ॥ सुतृप्तान भोजनेनैव बस्नालङ्कारभृषणैः। दीनान्धकुपणेभ्यश्च दानं देथं स्वर्शाक्ततः ॥ इति ।

अथ गोमतीसङ्गममाहात्म्यम् । प्रत्हाद्संहितायाम्, यत्पुण्यं भवते नृणां गङ्गायाः सागरस्य च। सङ्गमेन तदाप्नोति गोमत्युद्धिसङ्गमे ॥ तथा, वाचा च मनसा चैत्र कर्मणा यदुपाजितम् । पापं प्रणइयते सर्वे गोमत्युद्धिसङ्गमे ॥ नमस्क्रुस च तोयेशं गोमतीं च सरिद्वराम्। अर्घ दद्याद्विधानेन कृत्वा च करयोः कुशान् ॥ मन्त्रेणानेन विमेन्द्रा दद्यादर्घ विधानतः। ब्राह्मणैः सह सङ्गत्य सदा तत्तीर्थवासिभिः॥ भक्तया चार्च पदास्यामि देवाय परमात्मने । त्राहि मां नरकाद्वोरादम्बुद्धिपन्नमोऽस्तु ते ॥ तीर्थराज नमस्तुभ्यं रत्नाकर महाणेव । गोमत्या साहितो देव गृहाणार्व नमोऽस्तु ते ॥ दन्त्रा चार्घ शिखां बद्धा संस्मृत्य जलशायिनम् । कुटपित्स्तानं पाङ्मुखस्तु पुनः पसङ्मुखस्तथा ॥ स्नात्वा च परया भत्तया पितृन् सन्तर्पयेत्ततः। विश्वेदेवादि सम्पूज्य पितृणां श्राद्धमाचरेत ॥ यथोक्तां दक्षिणां दद्याद्विष्णुर्मे शीयतामिति । विशेषतः पदातव्यं सुवर्णं द्विजसत्तमाः ॥ दम्पयोर्वाससी चैत्र कञ्चुकोष्णीषमेत्र च। लक्ष्म्या सह जगन्नाथो विष्णुर्भे प्रीयतामिति ॥ महादानानि सर्वाणि गोमत्युद्धिसङ्गमे । देयानि वै द्विजश्रेष्टा यदीच्छेत् श्रेय आत्मनः॥

# द्वारकामाहात्म्ये द्वारकायां श्रीभगवत्यूजा । ५३९

यस्तुलापुरुषं द्याद्गोमत्युद्धिसङ्गमे ।
सप्तद्वीपपतिर्भूत्वा विष्णुलोके महीयते ॥
आत्मानं तोलयेद्यस्तु सुवर्णे रजतेन वा ।
वस्निर्वा कुङ्कुमेर्वापि फलैर्वापि तथा रसैः ॥
भुक्तवा भोगान स विपुलांस्तथा कामान मनोगतान ।
सम्पूज्यमानस्निद्वौर्याति कृष्णालयं नरः ॥ इति ।
एनद्वचनाद्रजनेनापि तुलापुरुषः सिद्धचित ।

अथ द्वारकायां श्रीभगवतः पूजा। तत्रैव,

कृताभिषेकस्तीर्थेषु यथावदत्तदक्षिणः। पूजयेच ततो देवं कृष्ण। रूपं पुरुषं परम्॥ तत्रादावावर्गापूजा। जयन्तः प्रथमं पूज्यः पुलोमस्य सुतास्तः । स्थापितो देवराजेन सेवार्थ केशवस्य च ॥ वज्रनाभः सुनाभश्च वज्रवाहुर्महाहनुः । वजदंष्ट्री वजधारी वजहा वज्रहोचनः ॥ इनेतमूर्घा इनेतमाली जीमृतानुचराश्च ये। एते बास्त्रोद्यतकरा रक्षन्त्येवमहानिवाम ॥ पूर्वद्वारं सुसन्नद्धा जयन्तादेशकारिणः। पूर्वद्वारे च रक्षार्थं नरनाथो त्रिनायकः ॥ तरुणार्कञ्च वै सूटर्यो देव्यो वै सप्त मातरः। ईव्यरश्चापि दिग्वासा नागराजश्च तक्षकः ॥ सेनानीः कार्त्तिकेयश्च राक्षसश्च महामखः। तत्र दीर्घनखो नाम दानवः सुप्रतिष्ठितः ॥ विक्वावसुश्च गन्धर्वो मेनका च वराप्सराः।

सनत्कुपारसहितो वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ एते पूज्याः पूर्वतस्तु न्यग्रोधश्च महाद्रुमः । पूर्वद्वारस्थितानेतानाग्नेयानथ मे श्रृणु ॥ ज्यालामुखोऽय रक्ताक्षः व्यवाननिलयः क्रवः । मांसादो रुधिराहारः कृष्णः कृष्णजटाधरः ॥ त्रासनो भञ्जनश्चैत आग्नेटयां दिश्वि संस्थिताः ॥ दिशं रक्षान्त सम्बद्धा दक्षिणामथ मे ऋणु । दण्डवाणिर्महानादः वाश्वहस्तोत्रलोचनः॥ विवर्तः कोणमारश्च तथा दुन्दु।भेनिःस्वनः। खरस्वरो घर्घरकस्तथा मौनामयः सदा॥ गङ्किकाक्षश्च एतेषां प्रथमो द्वारपालकः। दक्षिणद्वाररक्षार्थं दुर्द्धपेश्च विनायकः॥ माहिष्याख्यश्च वै सुर्यो भुषणश्च तथेश्वरः। चिंग्डिका च तथा देवी ऊर्ध्वबाहुश्च राक्षसः॥ पद्माक्षः क्षेत्रपालश्च नागश्चाश्वतरस्तथा । वित्राङ्गदश्च गन्धर्व उर्वशी च वराष्सराः ॥ गोरजो दानवक्चैव शास्त्रश्चापे महादुमः। सनातन ऋषिश्रेष्ठस्त्वगस्त्यश्च महातपाः॥ एते याम्यदिशि द्वारं रक्षन्ति सुसमाहिताः । शीतकर्त्तनको नम्नः कम्बली रादनामयः॥ हसनो नेत्रभङ्गश्च मृरिकारो विजृम्भकः। मुसली सूर्यकस्तेषां नेता ऽऽदेष्टा तथा प्रभुः ॥ रक्षानित नैर्ऋतीमाशां पश्चिमां श्रृणुतापरानः । स्त्रस्तिकः शङ्कमूर्दां च नीलत्रासाः श्रुभाननः ॥ पाशहस्तः शुलहस्त एकपादेकलोचनः ।

### बारकामाहात्म्ये श्रीभगवत्पूजायामावरणपूजा। ५४१

स्थूलजङ्घः स्थूलशिराः सुमुखस्य वद्ये स्थिताः ॥ एते शस्त्रोद्यतकरा वारुण्यां दिश्चि पालकाः। पश्चिमायां दिशि तथा पुष्पदन्तो विनायकः ॥ उद्धरार्कश्च वै सूर्यः शिवः सत्राजितेश्वरः । उषतुर्नाम गन्धर्वी घृताची तु वराप्तराः ॥ महोदरश्च नागेन्द्रो राक्षसश्च घटोत्कचः। दैत्यः पश्चजनो नाम ऋषिः कश्यप एव च ॥ देवी कपालिनीनाम अश्वत्यश्च महाद्रुपः। कपिलः क्षेत्रपालश्च मतीची पालयन दिवाम् ॥ नमस्कार्यास्तथा पूज्या वायव्यां शृणु चापरान् । जूम्भणो भैरवश्चैव कालिकोऽथ घटोदरः ॥ दण्डको मईनः पिङ्गो रुहः सर्वभुजो घृणी। सुपार्श्वः प्रभुरेतेषां सन्नद्धः पालयन् दिशम् ॥ उदीच्यां दिशि विषेन्द्रा इयामळश्च गणाधिपः। मनुस्थको विरूपश्च गोलकः स्वेदसंप्लुतः ॥ मुक्तकच्छः कम्बुकश्च जम्बुकोऽथ पराजितः। उन्मत्तः प्रभुरेतेषामुदीची पालयन् दिशम् ॥ मूलस्थानश्च वै सुर्य इन्द्रेशश्च महेश्वरः। देवी कण्डेक्नरीनाम क्षेत्रपालश्च खञ्जनः॥ वास्राकिनीगराजश्च कूर्पपृष्ठश्च दानवः । सनकश्च ऋषिश्रेष्ठो गोलको राक्षमस्तथा॥ नारदोनाम गन्धर्वो रम्भा चैव वराप्सराः। एते पूज्याः पयत्रेन प्लक्षो नाम महादुमः ॥ यक्षेत्रासादितामात्रामेते पूज्याः प्रयवतः । ऐशान्यां दिशि विभेन्द्राः किङ्किनीको महाबलः॥ दुर्द्धरो भैरतरतो दुर्मुखो मेघितस्त्रतः ।
करालो विकचो मूको बलिमुक्तो बलिमियः ॥
मांसिमियमुखाश्चेत ऐशानीं पालयन्दिशम ।
एतेषां क्षेत्रपालानां सेश्वराणां दिजोत्तमाः ॥
नेता मभुश्च स स्वामी जयन्तः पालकः सदा ।
शङ्काः कम्बलकश्चेत्र नागद्याद्यतरस्तथा ॥
कर्कोटकमुखा नागस्ते च सन्ति सहस्रशः ।
ते पुज्या गन्धपुष्पश्च बलिभिधूपसञ्चयैः ॥
पायसेन च मांसेन अन्नाद्यैः सुर्या तथा ।
ततो गच्छाद्वजश्रेष्ठा कृष्णं देविकनन्दनम् ॥
सम्पूज्यः मथमं तत्र गणेशो रुक्मसंज्ञकः ।
तथा,

सम्पूज्य गणनाथं तं रुक्मिणं रुक्मभृषितम् ।
दुर्वाससं च कुष्णं च बलदेवं च भक्तितः ॥
यजन्त्येके महायद्गैः सम्पूर्णवरदाक्षणैः ।
एकः पञ्चाते देवेशं कृष्णं तुल्यफलौ हि तौ ॥
गोभृहिरण्यदानानि ददस्येकं दिने दिने ।
एकः पञ्चाते देवेशं कृष्णं तुल्यफलौ हि तौ ॥
प्राणायामादिसंयुक्तो ध्यानज्ञानपरायणः ।
एकः पञ्चति देवेशं कृष्णं तुल्यफलौ हि तौ ॥
जाह्मव्यादिषु तीर्थेषु स्नायादेकः समाहितः ।
एकः पञ्चति देवेशं कृष्णं तुल्यफलौ हि तौ ॥ इसादि ।
स्था,

त्रिभिः पदक्रमैर्येन विकान्तं भुर्वनत्रयम् । त्रिविकमं तु तं दृष्ट्वा मुच्यते पातकत्रयाद् ॥ इति ।

## द्यारकामाहात्म्ये सप्तकुण्डादिमहिमा। ५४३

अथ सप्त कुण्डानि।

तत्रैव,

ततो गच्छेतं तिभेन्द्राः सप्त कुण्डान् श्रुचिः शुभान् । सर्वपापमञामनानृद्धिनृद्धिविवद्धनान् ॥ इति ।

अथ कृकलासतीर्थम्।

प्रह्लादसंहितायाम्,

ततो गच्छेद्विजश्रेष्ठास्तीर्थं पापमणाशनम् । कृकलासामिति ख्यातं नृगतीर्थमनुत्तमम् ॥ इति ।

अथ शङ्काद्धारतीर्थम्।

तत्रैव,

ब्रह्महत्यासहस्राणि अगम्यागमनानि च ।
मुच्यते पातकैर्घोरैः शङ्कोद्धारस्य दर्शनात् ॥
तत्र स्नात्वा श्रुचिर्मृत्वा पितृश्राद्धं च कारपेत् ॥
कुलकोटिसहस्राणि जायते तृशिरुत्तमा ॥
तथा,

शङ्कोद्धारे नरः स्नात्मा दानं दद्यानु निर्मलम् ।
सुत्रणं च तिलान् गाश्च गृहमन्नं च मेदिनीम् ॥
यो ददाति च गामेकां कोटिकोट्ययुतं फलम् ।
विमेभ्यो गृहमेकं तु यो दद्याद्धनसंयुतम् ॥
लभेत्कृष्णपुरं रम्यं यत्सुरैरिष दुर्लभम् ।
तथा,

अन्नदानं ददेद्यस्तु शङ्कोद्धारे व्यवस्थितः। तेन छब्धा स्वयंम्रक्तिः पसादाद्विमणीपतेः॥ अन्नदानसमं दानं न भृतं न भविष्पति। इति ।

अथ पिण्डारकमाहात्स्यम्। ततः विण्डारकं गच्छेत्तीर्थं पावममोचनम् । यत्र देवश्चतुर्बाहः स्वयमेव व्यवास्थितः॥ विधिना पूजियत्वा तु तं दृष्टा च जगत्पतिम्। मुच्यते विविधैः पापैर्मानवो नात्र संज्ञयः ॥ कपालमोचनं नाम देवं लोकेषु विश्रुतम् । तं दृष्टा देवदेवेशं मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ इति ।

अथ महीमाहातम्यम् ।

स्कन्दपुराणे, महीनाम नदी पुण्या सर्वतीर्थमयी शुभा । दिच्या मनोरमा सौम्या महापापप्रणाशिनी ॥ नदी ह्रपेण तत्रैव पृथ्वी सा नात्र संदायः। सा समुद्रेण सम्प्राप्ता पुण्यतीया महानदी ॥ सञ्जातस्तत्र देवर्षे महीसागरसङ्गः। स्तम्भारूयं तत्र तीर्थं तु त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ॥ तत्र ये मनुजाः स्नानं मकुर्वन्ति विपश्चितः । सर्वपापविनिर्भुक्ता नोपसर्गन्ति वै यमम् ॥ इति । अथ तापीमाहात्म्यम्।

स्कान्दे, पृथिव्यां विद्यते बत्स नहि तापीसमा नदी । यस्याः संस्मरणेनापि पापिनां परमं पदम् ॥ तथा, ये मृतास्तपतीतीरे ये नीरेण प्रवीत्तताः । ये जुषन्ति पसङ्गन ते यान्ति परमां गतिम् ॥ महापापरता नाथ दुराचाराश्च निर्द्दयाः ।

वसन्ति भानुजातीरे स्वभावाद्यान्ति सद्गतिष् । शरभङ्गाश्रमं तीर्थे सानन्दनपतः परम् ॥ उच्चैःश्रवेदवरं छिङ्गं स्थलेदवरमतः परम्। मकाशकं ततस्तीर्थं सर्वपातकनाशनम् ॥ अर्जुनेक्वरिकुङ्गं तु सर्वतीव्रवलापद्दम् । वासवस्थापितं छिङ्गं वासवेदवरमद्भुतम् ॥ धारेबवरं लिङ्कवरं सर्वकामफलपदम् । ततोऽम्बिकेदवरं तीर्थं बहुमोहमलापहम् ॥ महर्षे क्वरलिङ्गस्य ज्येष्ठे तु महिमा महान् । आमर्डकेश्वरं तिथिमाषाढेऽतिफलप्रदम् ॥ दिव्यं नाम सरस्तीर्थ पकरार्के महाफलम । यत्र राषेक्वरं छिङ्गं सेना यत्र सरिद्वरा ॥ दर्शनस्नानमात्रेण तयोः पापात्प्रमुच्यते । विषयादजलोद्भूता सेना पत्र सरिद्वरा ॥ अग्नितीर्थे च तत्रास्ति पितृणां मुक्तिकारकम् । कपिलेक्वरतीर्थं तु भुक्तिमुक्तिकरं नृणाम् ॥ व्याघ्रदवरं ततस्तीर्थं महापातकनाशनम् । व्याप्रकृषी सदा यत्र स्वयं तिष्ठाति शङ्करः ॥ विरहासङ्गमस्तत्र महापातकनादानः। यस्यास्तरे वियोगोऽभूत्पाण्डवानां पहात्पनाम् ॥ <mark>अन्नेक्वरं महाछिङ्गं भृतकोटीक्वरं तथा</mark>। भीमेक्वरं महालिङ्गं हक्षा याति परं पदम् । पिष्पलमस्थतीर्थे तु यत्राध्यितनया पुरा ॥ पति धन्त्रन्तरि लेभे तपसारोग्यदा सती। बहुधाम्यं ततः क्षेत्रं महापातकनावानम् ॥

Es aforte

यत्र दत्तानि चान्नानि गौतमेन बहून्यपि। गौतमेक्वरिक इंच तत्र स्थापितवान्मुनिः॥ दर्शनात्तस्य देवस्य सर्वतीर्थफलं लभेद । गलितेक्वरतीर्थं च महापातकनाग्रनम् ॥ नारदेन समानीता यत्र गङ्गा महानदी । वरुणेशं महालिङ्गं नार्देश्वरमेत्र च ॥ सोमेक्बरं तृशीयं तु मध्ये मतिफलपदम् । ततो रवेदवरं तीर्थं सर्वसिद्धिकरं नृणाम् ॥ उल्केक्नरं महातीर्थं यत्र चोल्कास्वरूपष्ट्रक् । वालक्रीडनकः पूर्व पतन् रुद्रमयोऽभवत् ॥ र्भामेक्वरं ततस्तीर्थं सर्वकामफलपदम् । यस्य संसेवनादाजा भीमः सिद्धिमवाप्तवान ॥ शङ्ख्यार्थि महातार्थे पापराशिभयापहम् । वाम्बार्कस्तीर्थराजोऽत्र वाम्बः शुद्धोऽभवत्पुरा ॥ मोक्षेदवरं महःतर्थिमत्र मुक्तिमदायकम् । भैरवी च ततो देवी प्राप्तद्धा भुवनेदवरी॥ <mark>ऋणमोचनतीर्थं तु ऋणत्रयनिवारणम् ।</mark> कापाछिकं ततस्तीर्थं चन्द्रक्षेत्रं महाफलम् ॥ पार्वतीतीर्थमपरमभीष्टफलदायकम् । चन्द्रमभासकं तीर्थं सर्वतीर्थेषु सत्तमप् ॥ पुनः कोटीक्तरं तीर्थं मिथ्याज्ञानभयापहम् । भवयाचनतीर्थं तु सप्ताराणवतारणम् ॥ अम्बरीषस्य नृपतेस्ततस्तीर्थमनुत्तमम् । अक्वतीर्थं ततस्तत्र भानुतीर्थमुदाहृतम् ॥ कान्तारेक्वरिकङ्गं तु सर्वपातकनावानम् ।

भरतस्थापितं छिङ्गं भरतेक्वरमुच्यते ॥
ग्रिक्वरं महातीर्थं महापातकनाक्षनम् ।
सोमेक्वरं पुनस्तीर्थं सर्वकामफलमदम् ॥
रामेण स्थापितं छिङ्गं व्यामेक्वरमुदाहृतम् ।
सिद्धेक्वरं पुनर्लिङ्गं सर्वसिद्धिमदायकम् ॥
स्तेनेक्वरं महालिङ्गं स्तेनपापापहारकम् ।
एतानि सिद्धलिङ्गानि तपत्यास्तीरयोद्वयोः ॥
उक्तान्यत्रातिसङ्क्ष्यादितिहासकथां विना । इति ।

अथ तापीसञ्जदसङ्गमाहात्म्यम्। स्कन्दपुराणे बङ्करवाक्यम् । ततोऽतिसुन्दरो वत्म तपत्याः वियसङ्गमः । महापापहरः पुंसां पुण्यः सन्निधिरुत्तमः ॥ योऽत्र गण्डूबमात्रं च जलं विवति मानवः । ञ्चवं तत्पुण्यमाम्रोति पण्मासं धूमपानतः ॥ अत्र च स्त्रानाद्याषाढे प्रवास्ततस्य । तत्रेव, आषाहमासे स्रुत सुक्लपक्षे जातार्कजा पद्मकपर्वणीति । एतद्विदुः पुण्यतरं हि लोके आषादमासस्य तु पन्नकं हि ॥ पद्मकयोगश्च-अमा वै सोमवारेण रिववारेण सप्तमी। चतुर्थी भौमवारेण पितृणां दत्तमक्षयम् ॥ तत्पद्मपर्वकं नाम सुर्य्यपर्वशताधिकम् । इति तत्रैवोक्तः। तथा, आषाढे यद्धतं तप्तं सुर्य्यदेहासमीपतः ।

कृतं चैवान्नदानं च वत्स सर्वे तदक्षयम् ॥ इति । अथ पयोदणीमाहात्म्यम् । भारते पुलस्त्ययात्रायाम्, ततो वार्षी समासाच पयोष्णी शारितांवराम् । पितृदेवार्चनरतो गोसहस्रफळं ळेभेद ॥ दण्डकारण्यमासाच महाराज उपस्पृशेत ॥ गोसहस्रफलं तत्र स्नानमात्रस्य। भारते लोमशयात्रायाम् , अल्पावशेषा पृथिवी चैत्यैरासीन्महात्मनः। गयस्य यजपानस्य तत्र तत्र विशां पते ॥ स छोकान पाप्तवानैन्द्रान कर्मणा तेन भारत। सलोकतां तस्य गच्छेत्पयोष्णयां य उपस्पृक्षेत् ॥ <mark>तश्माच्वमत्र राजेन्द्र आतृभिः सहितोऽच्युत ।</mark> उपस्पृत्रय महीपाल धुतपापो मविष्यास । घौम्यतिथियात्रायाम्, **उद्धतं भृतलस्यं वा वायुना समुदीरितम्**। पयोज्या हरते तीयं पापमामरणान्तिकम् ॥ स्वर्गमुत्तुङ्गममळं विश्राणं यत्र श्लिनः। स्वमात्मिविहितं स्ष्ट्वा मर्त्यः शिवपुरं त्रजेत् ॥ एकतः सरितः सर्वा गङ्गाद्याः सलिलोचयाः । पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेभ्यो हि मता मम ॥ तथा तत्रैव. ताम्रवर्णी तु कौन्तेय कीर्चिष्यामि तन्त्रृणु ॥ यत्र देवैस्तपस्तप्तं महदिच्छद्भिराश्रमे । गोकर्णमिति विख्यातिस्रषु छोकेषु भारत।

शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तत्र शिवश्च सः ॥ इदः परमदुष्पापो मानुषैरकृतात्मभिः। इति । अथ गोदावसीमाहात्म्यम् ।

ब्रह्मपुराणे,

नारद उवाच ।

महेश्वरजटाजूटाद्गङ्गामादाय गौतमः । आगत्य ब्रह्मणः पुण्यं ततः किमकरोद्भुवि ॥

ब्रह्मोवाच ।

आदाय गौतमो गङ्गां श्रीचः मयतमानसः ।
पूजितो देवगन्धेर्वस्तथा गिरिनिवासिभिः ॥
गिरिमूर्भि तटां स्थाप्य समृत्वा देवं च व्यम्बकम् ।
उवाच माञ्जलिभृत्वा गङ्गां तां तु द्विजोत्तमः ॥
व्यम्बकस्य जटोद्भृते गौतमस्याधनाश्चिन ।
समस्य मातः श्रान्तासि सुखं वज हितं कुरु ॥
प्वमुक्ता गौतमेन गङ्गा मोवाच गौतमम् ।
दिव्यक्ष्पधरा देवी दिव्यमाल्यानुलेपना ॥
गच्छेऽइं देवसद्वमथवापि कमण्डलुम् ।

गौतम उत्ताच ।

त्रयाणामुषकारार्थ लोकानां पापिनां मया ।

शम्भुना च तथा दत्ता देवि तन्नान्यथा कुरु ॥

तद्गौतमत्रचः श्रुत्वा गङ्गा मेने द्विजेरितम् ।

तित्रशतमानं विभव्येषा स्वर्गे मर्थे रसातले ॥

स्वर्गे चतुर्द्धा व्यभजत् सप्तथा मर्स्थमण्डले ।

रसातले चतुर्द्धेव सेयं पश्चदशास्त्रतिः ॥

सर्वप्रशमभूतेव सर्वपापप्रणाशिनी । सर्वकामपदा नित्यं सैव वेदे मगीयते॥ यावत् सागरमा देवी ताबद्देवमयी स्मृता । उत्सृष्टा गौतेमेनैत्रं मायात्पूर्णां ऽर्णतं मति ॥ ततो देवींषभिर्जुष्टां मातरं जगतः शुभाम् । गौतम ऋषिभिः सार्द्धं पदक्षिणमथाकरोत् ॥ मत्या मर्चिमतामेव पदयन्ति न तले गताम् । नैव स्वर्गगतां मच्यीः पश्यन्त्यज्ञानबुद्धयः ॥ त्रियम्बकं सुरेशानं प्रथमं पूज्य गौतमः। जभयोस्तीरयोः स्नानं करोमीति मर्ति द्धे ॥ तच स्नानं कथं मिखोदित्येवं शर्वमव्रवीत्। कृताञ्चालपुटो मृत्वा मक्तिनम्रक्षिलोचनम् ॥ त्रियम्बकोऽपि तं पाइ गौतममृषिभिर्दतम् । द्विहस्तमात्रे तीर्थानि सम्भविष्यन्ति गौतम्॥ सर्वत्राहं सिन्निहितः सर्वकाममदो ध्रुवम् । गङ्गाद्वारे प्रयागे च गङ्गासाग्रसङ्गमे ॥ एतेषु पुण्यदा पुंसां मुक्तिदास्तु भगीरथी। नर्भदा च सारेच्छ्रेष्टा पर्वतेऽमरकण्टके ॥ कावेरी सङ्गता यत्र प्रभासे च सरस्वती । कृष्णा भीमरथी चैत्र तुङ्गभद्रा च नारद ॥ तिस्रणां सङ्गमो यत्र तत्तीर्थं मुक्तिदायकम् । पयोष्णी सङ्गता यत्र तपत्यां तच मुक्तिदम् ॥ इयं तु गोमती पुत्र यत्र कापि ममाज्ञया । सर्वेषां सर्वजातीनां स्नानान्मुक्ति पदास्यति ॥ किञ्चित्काले पुण्यतमं किञ्चित्तीर्थं सुरागमे ।

सर्वेषां सर्वदा तीर्थं गोमतीयं न संशयः ॥
तिस्रः कोट्योऽर्द्धकोटी च योजनानां शतद्वये ।
तीर्थानि मुनिशार्द्छ सम्भविष्यन्ति गौतम ॥
इयं माहेश्वरी गङ्गा गौतमी वैष्णवीति च ।
ब्राह्मी गोदावरी नन्दा सुनन्दा कामदायिनी ॥
स्मरणादेव पापीधं हन्ति सत्यं पम प्रिया । इति ।
अथ गोदावर्या छितनानानीर्थानि ।

तत्र वराहतीर्थम्।

ब्रह्मपुराणे, तस्मात्पुण्यतमे श्रेष्ठं बाराहं सर्वकामदम् । तत्र स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफलभदम् ॥ इति ।

अथ कुशावर्त्तमाहात्म्यम्।

तश्रेष,
कुशावर्त्तामिति ख्यातं नराणां सर्वकामदम् ।
कुशेनावर्तिता यत्र गौतमेन द्विजन्मना ॥
तत्तद्वक्रसहस्रण तत्तत्कल्पशतेन च ।
माहारम्यं न क्षमो वक्तुं तस्य तीर्थस्य नारद् ॥
तत्र स्नानं च दानं च पितृणां प्रीतिदायकम् ।
नीलगङ्गा सारच्छेष्ठा निःस्ता नीलपर्वतात् ॥
तत्र स्नानादि यत्किञ्चित्करोति प्रयतो नरः ।
सर्व तदक्षयं विद्याद पितृणां प्रीतिदायकम् ॥ इति ।

अथ कीमारतिर्थम ।

तत्रैव,

ततः प्रभृति तत्तीर्थं कार्त्तिकेयामिति श्रुतम् । अत्र स्नानं च दानं च सर्वक्रतुफल्लपदम् ॥ इति । तथा,

स्रथ पलति थिम् । पलतीर्थमिति ख्यातं सर्वसिद्धिकरं नृणाम् । ब्रह्मइत्यादिपापानां पात्रनं सर्वकामदम् ॥ इति । अथ चक्रतीर्थम् । चक्रतीर्थमिति ख्यातं ब्रह्महस्याविनाजनम् । इति

चक्रतीर्थामिति ख्यातं ब्रह्महसाविनाज्ञनम् । इति । अथाविद्यतीर्थम् ।

अविद्यतीर्थमारुवातं सर्वविद्यप्रणादानम् । इति । अथ निम्नतीर्थम् ।

निम्नभेदमिति रूपातं सर्वपापमणाशनम् । इति । अधः कपोतीतीर्थमाहात्म्यम् । विश्रुतं त्रिषु लोकेषु कपोतीतीर्थमुत्तमम् । तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि पुनः श्रृणु महाफलम् ॥

तत्र स्नानं च दानं च पितृपूजनमेव च । जपयज्ञादिकं कर्म तदानन्याय कल्पते ॥ इति । अथ दशाश्वमेश्वतीर्थम् ।

तत्रेव, दशाञ्त्रमेधं यत्तीर्थं तन्माहात्म्यं श्रृणुष्त्र मे । यस्य श्रदणमात्रेण हयमेधफलं लभेत् ॥ तथा,

ततः प्रभृति तत्तीर्थं हयमेषद्शं विदुः । द्शानामश्वमेषानां फल्लं स्नानाद्वाप्यते ॥ इति । अथ जनस्थानतीर्थम् ।

सत्रैव, जनकानां यज्ञसदो जनस्थानं प्रकी।चितम् । चतुर्योजनिवस्तीर्णं स्मरणात्सर्वपापहम् ॥ तत्र स्नानेन दानेन पितृणां तर्पणेन च । तीर्थस्य श्रवणाद्वापि पठनाद्धिक्तभावनात् ॥ सर्वान्कामानवास्रोति सुक्तिमार्गमपेक्षते । इति । अथ किष्किन्धातीर्थम् ।

ब्रह्मपुराणे, किल्किन्धानिर्थमाख्यातं सर्वकामपदं नृणाम् । सर्वपापप्रधाननं यत्र सिक्कितो हरः ॥ इति । अथ पापप्रणाद्यानतीर्थम् । पापप्रणाद्यानं नाम तीर्थ पापप्रणाद्यानम् । सथा,

महापातकमल्पं वा तथा यच्चीपपातकम् । तद सर्वे नाद्ययेदेतद्वीतपापं तु पुण्यदम् ॥ इति । अथारुगायरुणासङ्गमतीर्थम् ।

अहणावहणानद्योगेङ्गायां सङ्गपः ग्रुभः । देवानां तत्र तीर्थानि चागतानां पृथक् पृथक् ॥ नव त्रीणि सहस्राणि तीर्थानि गुणवान्त च । तत्र स्नानं च दानं च सर्वमक्षयपुण्यदम् ॥ इति ।

् अथ कावेरीमाहात्म्यम्।

युलस्त्यतीर्थयात्रायाम्, ततो मच्छेत कावेरीं हतामप्सरसां गणैः। तत्र स्नात्वा नरो राजन् गोसहस्रफलं लभेत्॥ इति। अथ श्रीदीलमाहात्म्यम्।

भारते, श्रीपर्वते महादेवो देव्या सह महामतिः। न्यवसत् परम्मीतो ब्रह्मा च त्रिद्वैहिनः ॥ तत्र देवहदे स्नात्वा श्रुचिः प्रयतमानसः । अश्वेषधमवाप्नोति गाणपसं च विन्दति ॥ इति । अथ सद्यामलकतीर्थमाहात्म्यम् । नरसिंहपुराणे,

स्त उवाच। श्रीसह्यामलके ग्रामे देवदेवेशमञ्ययम् । आराध्य सिद्धिः सम्याप्ता द्वासप्तातेचतुर्भुकैः ॥ तस्य पादतळाचीर्थं निःसतं पश्चिमामुखम् । तचक्रतीर्थमभवत पुण्यं पापहरं नृणाम् ॥ चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा सर्वपापैः मुमुच्यते । बहुवर्षसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते ॥ बाङ्कतीर्थे नरः स्नात्वा बाजवेयफळं छमेत । पुष्यमासे तु पुष्यार्के उत्तमे दिवसे मुने ॥ ब्रह्मणः कुण्डिका पूर्व गङ्गातोयेन पूरिता । सहाद्री पतिता ब्रह्मन् तत्र तीर्थमभून्महत् ॥ नाम्ना तु कुण्डिकातीर्थं ज्ञिलादक्षसमीपतः । तत्र ये मुनयः स्नातास्तेऽपि सिद्धिपवाष्तुयुः ॥ त्रिरात्रोपोषितो भुत्वा यस्तिष्ठेत्तत्र मानवः। सर्वपापविनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ कुण्डिकातीर्थोत्तरतः पिण्डस्थानात् दक्षिणात् । ऋणमोचननामानं तीर्थं तद्गुह्यमुत्तमम् ॥ त्रिरात्रोपोषितो यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत । ऋणैस्त्रिभिरसौ ब्रह्मन् मुच्यते नात्र संशयः ॥ ऋणैस्त्रिभः, देविधिवितृऋणैः।

श्रादं कृत्वा पितृणां तु पिण्डस्थाने च यो नरः। पितृनुद्दिश्य विधिवत पिण्डं निर्वापायेष्याते ॥ सुतृप्ताः पितरो बान्ति पितृलोके न संशयः। पञ्चरात्रोषितः स्नायात्तीर्थे पापप्रणाशने ॥ सर्वपापक्षयं पाष्य विष्णुलोके महीयते । तत्रैव महतीं धारां शिरसा यस्तु धारयेत ॥ सर्वक्रतुफलं पाप्य नाकपृष्ठे महीयते। धनुष्पात्रे महातीर्थे भक्तो यः स्नानमाचरेत् ॥ आयुर्योगफलं पाष्य स्वर्गलोके महीयते । शतबिन्दौ नरः स्नात्वा शतकतुपुरं वजेत् ॥ सहस्राविन्दौ महातीर्थे स्नात्वा विष्णुपुरं ब्रजेद । वराहतीर्थे विपेन्द्र सहा यः स्नानमाचरेत्।। अहोराञ्चोषितो भूत्वा विष्णुलोके महीयते । आकाशगङ्गानाम्ता च सहाग्रे तीर्थमुत्तमम् ॥ शिलातलाचतो ब्रह्मन् निर्याता श्वेतमृत्तिका। तामालभ्य तु यः स्नाति नरो द्विजनरोत्तम ॥ सर्वक्रतुफलं माप्य विष्णुलोके महीयते ।। वाग्मतीसङ्गमं नाम तीर्थ देवस्य दक्षिणे। <mark>एकरात्रोषितो यस्तु तत्र स्नातो विचक्षणः।</mark> अद्वमेषफ्रलं पाष्य विष्णुलोके महीयते ॥ रक्षादामललगाद्रेयेनु तोयं विनिर्गतम् । तत्तु तीर्थ विजानीहि स्नात्वा पापात्ममुच्यते ॥ एतेषु तीर्थेषु नरोऽनगात पुण्येषु सत्तादिसमुद्धवेषु । दस्ता सुपुष्पाणि हार्रे च दृष्ट्वा तिहाय पापं मिवशे खिवणुम् ॥ सक्रतीर्थं निषेत्रेत गङ्गां चैव पुनः पुनः ।

सर्वतिर्धिमयी गङ्गा सर्वदेव मयो हरि: ॥
अंहो मुचं तुरगमेश्वसहस्रतुल्यं
यचक्रतीर्थामित वेदावदो वदन्ति ।
तत्राष्टुता विरजसो न पुनर्भवन्ति
पादौ प्रणम्य शिरमा मधुस्रदनस्य ॥
गङ्गाप्रयागगपनैमिषपुष्कराणि
पुण्यानि यानि कुरुजाङ्गळयामुनानि ।
काळेन तीर्थसाळेळानि पुनन्ति पापाद्य
पादोदकं भगवतस्तु पुनाति सद्यः ॥
पादोदकं, पादतळाक्रिगति चक्रतीर्थं प्रकरणात् । प्रमे

पादादकं, पादतलान्निगतं चक्रताथं मकरणात् । परमे इत्रदचरणादकमात्रपरमिदमिति कश्चित् । अथ गोकणमाहात्म्यम् ।

भारते,
अथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु छोकेषु विश्वतम् ।
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वछोकनमस्कृतम् ॥
यत्र ब्रह्मादयो देवा मुनपश्च तपोधनाः ।
भृतयक्षपिशाचाश्च कित्रराः समहोरगाः ॥
सिद्धचारणगन्धर्या मानुषाः पत्रगास्तथा ।
सरितः सागराः शैछा उपासन्त उमापितम् ॥
तत्रेशानं समभ्यच्यं त्रिरात्रोपोषितो नरः ।
दशाश्वमेधमाम्रोति गाणपसं च विन्दति ॥
उपोध्य द्वादशं रात्रे कृतात्मा जायते नरः ।
तास्मिन्नेत्र तु गायम्याः स्थानं त्रैछोक्यविश्रुतम् ॥
त्रिरात्रमुषितस्तत्र गोसहस्रफ्छं छभेद ।
निद्र्शनं च प्रसक्षं ब्राह्मणानां नराधिष् ॥

गायत्री पठते यस्तु योनिमङ्करजो द्विजः । गाथा वा गाथिका वापि तस्य सम्पद्यते नृप ॥ अत्राह्मणस्य पठतः सावित्री तु प्रणक्यति । इति ।

अथ सप्तकोटीइवरमाहात्म्यम्। स्कान्दे प्रभासखण्डे, समुद्रतीरे परमं तेजोलिङ्गं दुरासदम् । यत्र सिद्धाः पुरा वस्स मुनयः सप्तकोटयः ॥ सप्तकोटीश्वरं नाम ततः प्रभृति नारद् । तस्य लिङ्गस्य माहात्म्यं मया वक्तुं न वाक्यते ॥ स्मरणाद्यस्य लिङ्गस्य गोसहस्रफलं लभेत् । समुद्रे विधिवत स्नात्वा सप्तकोटीव्वरं विवय ॥ ये द्रक्ष्यन्ति पहात्मानी मुक्तिभाजी भवन्ति ते । राजसूयस्य यज्ञस्य सहस्रग्रीणतं फलम् ॥ यथा गामेधयद्गस्य दर्जनात्तरफलं त्विह । सप्तकोटीस्वरो देवो दृष्टश्चेद्धाव मानवैः॥ घन्यास्त एव लोकेऽस्मिस्तेषां मुक्तिः करे स्थिता । तत्र स्नानं जयो होयो दानं च पितृतर्पणम् ॥ सर्वे तद्सयं मोक्तं सप्तकोटी इतरे शिवे । इति । अथ सेतुबन्धमाहात्म्यम् ।

महापातक्यनुहर्त्तो-

च्यवनः, आसेतुदर्शनात्पूतो भवत्यक्त्रमेधात्रभृथस्नानाः च्छुद्धो भवत्युभयशिरसं वा प्रदाय ब्राह्मणभ्यः पूतो भवति । उभयशिरसम्, उभयतोमुखीम् । पराकारः

चतुर्विद्योपसम्पन्नो ब्रह्महा गुरुतल्पगः।

सेतुं पश्येत्समुद्रस्य पायाश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥
सेतुवन्धं तथा पश्येक्षक्कामार्गं महोदधेः ।
दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतम् ॥
रामभद्रममादेशास्रलसञ्चयसाञ्चतम् ।
प्रायश्चित्तमकृत्वा सेतुवन्धं पश्योदिसर्थः ।

पद्मपुराणे,

एवं व स्त्यमानस्तु देवदेवा महेश्वरः । डवाच राघवं वाक्षं भीक्तनम्नं पुरःस्थितम् ॥ स्वया चेह क्रुने स्थाने मदीये रघुनन्दन । आराध्यमानं मां राम प्रयेयुरिह सागरे ॥ महापातकयुक्ता व तेषां पापं विनङ्क्ष्यति । कालिकापुराणे,

हत्रं हत्वा ततः शको महेन्द्रे स्थाप्य शाङ्करम ।
लिङ्गं मुक्तस्तु पापौधैस्ततः स त्रिदिवं गतः ॥
रावणं स्टायत्वात्र रामो दाश्वरियस्तथा ।
विमुक्तो ब्रह्महत्यायाः स्थाप्य लिङ्गं तु तैजसम् ॥
अद्यापीन्द्रेश्वरं दङ्घा तथा रामेश्वरं विभुम ।
सुच्यते ब्रह्महत्याया नरो वै नात्र संशयः ॥ इति ।
अत्र विशेष उक्तो—

भविष्ये,

यद्युत्तरे वसेत्यार्क्षे विन्ध्यस्य पुरुषोत्तवः । दक्षिणे वसतश्चेदं न भवेदिति तच्छृणु ॥ स्कन्दपुराखे रामचाक्यम् , एष सेतुर्वया बद्धः सागरे छवणाम्भासे । तव हेतोर्विवाछाक्षि नछसेतुः सुदुस्तरः ॥

सेतुबन्ध इति एयातस्रैलोक्येनैव पूजितः। एतत्पवित्रमनुलं महापातकनाशनम् ॥ तत्र गत्रा द्विजान् भोज्य याति विष्णोः परं पदम्। सेतुसंस्मरणं नित्यं महापातकनाशनम् ॥ विष्णोः संस्मृतितुरुयं तदित्याहुर्त्रह्मवादिनः। ब्रह्माण्डपुराण, रामार्थं निर्मितं सेतुं मुक्तिमागमनुत्तमम्। गत्वा पापहरस्याशु विष्णोः सायुज्यमाष्नुयात् ॥ तत्र स्नानं महापुण्यं सामुद्रपपि दुर्रुभम् । सर्वदा मुनिशार्द्छ सुरैरिन्द्रादिकरिप ॥ द्वायोजनविस्तीर्णे वातयांजनमायते । सेतौ दृष्टे मनुष्याणां मुक्तिमार्गी न दुर्लभः॥ गारुडे. रामपादम्बुजन्यासपवित्रं नलनिर्मितम्। सेतुं हट्टा समुद्रस्य ब्रह्मइसां व्यपोहति ॥ मुच्यते सर्वपापेभ्यो कृतक्रुसी भनेदिति । सेतुमध्यं तु यत्तीर्थं पर्वते गन्धमादने ॥ गत्वा पिण्डमदानेन पूजायत्वा द्वष्टवजम् । दर्शनात्स्पर्शनाचैत सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ यो नरः स्नाति तीर्थेऽस्मिन सामुद्रे सेतुबन्धने । उपोष्य रजनीमेका राहुग्रस्ते दिवाकरे । सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नवयति ॥ पद्मपुराणे, हतलङ्केश्वरं रामं निष्टत्तं स्वां पुरीं माति । इदं विभीषणो वाक्यं प्रत्युवाच कृताञ्जलिः ॥

करिष्ये सर्वप्रतिद्धि यदाइसं विभो त्वया ।
सेतुनानेन राजेन्द्र पृथिन्यां सर्वमानवाः ॥
आगम्य मितवाभेयुराइत तत्र कथं तव ।
केऽत्र मे नियमा देव कि नु कार्य मया विभो ॥
श्रुत्वेतद्राध्यो वाक्यं रक्षसा तेन वेदितम् ।
कार्मुकं यहा इस्तेन रामः सेतुं द्विभांच्छनत् ॥
विमानस्यातिवेगेन मध्ये वै द्वायोजनम् ।
तथान्तर्योजनं चैकमेवं खण्डत्रयं कृतम् ॥
वेळावनान्तमासाद्य रामः पुजासुमापतः ।
कृत्वा रामेश्वरं नाम्ना देवदेवं त्रिळोचनम् ॥
प्रातिषिध्याथ पवनं वामेन रघुनन्दनः ।
दक्षिणेनोदिध चैव मा गर्जीमी मवापय ॥
एवं च प्रतिषिद्धौ तौ तं च देवं न्यसर्जयत् ।
अन्तरिक्षाद्विभार्वाणी मेघगम्भीरानिस्वना ॥

रुद्र उनाच ।
भो भो राघन भद्रं ते स्थितोऽहमिह साम्मतम् ।
यानज्ञगदिदं बीर यानदेषा धरा स्थिता ॥
यानदेव च ते सेतुस्तानत्स्थास्यामि राघन ।
तथा,

त्वया कृतिमदं स्थानं मदीयं रघुनन्दन ।
आगय मानवा ये च पत्रयेयू रघुन्दन ॥
महापातकयुक्तानां तेषां पापं विनद्ध्यति ।
झह्यहत्यादिपापानि यानि कष्टानि कहिंचित ॥
दर्शनादेव नद्द्यन्ति नात्र कार्य्या विचारणा । इति ।
अथ पुरुषोत्ताममाहातम्यम् ।

कल्पतरौ वामनपुराणे, उपोष्य रजानीमेकां विरजां स नदीं ययौ। स्नात्वा विरजसे तीर्थे दत्त्वा पिण्डं पितुस्तथा ॥ दर्शनार्थ ययौ श्रीमानाजतं पुरुषोत्तमम् । विष्णुपुराणे, स चापि भगवान् कण्डुः क्षीणे तपसि सत्तमाः। पुरुषोत्तमारूयं मैत्रेय विष्णोरायतनं ययौ ॥ तत्रैकाग्रमतिर्भृत्वा चकाराराधनं हरे: । इति । स्कन्दपुराखे ब्रह्माणं पति भगवद्वाक्यम्, सागरस्योत्तरे तीरे महानद्याश्च दक्षिणे । स प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वतीर्थफलपदः ॥ तत्र ये मनुजा ब्रह्मनिवसन्ति सुबुद्धयः। जन्मान्तरकृतानां च पुण्यानां फलभागिनः॥ सिन्धुतीरे तु यो ब्रह्मन् राजते नीलपर्वतः । पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चापि सुदुर्छभम् ॥ सुरासुराणां दुर्ज्ञेयं माययाच्छादितं मम । सर्वसङ्गपरिसक्तस्तत्र तिष्ठामि देइभूत् ॥ क्षराक्षरावीतक्रम्य वर्तेऽहं पुरुषोत्तमे । सृष्ट्या लयेन नाक्रान्तं क्षेत्रं मे पुरुषोत्तमम् ॥ यथा मा पश्यसि ब्रह्मन शङ्खचकादिचिन्हितम् । ईहवां तत्र गत्वैव द्रक्ष्यसे मां पितामह ॥ नीलाद्रेरुत्तरभावि कल्पन्यग्रोधमूलतः । वारुण्यां दिशि यत्कुण्डं रोहिणं नाम विश्रुतम् ॥ तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्चर्यचसुषा । तदम्भसा श्लीणवावा मन सायुज्यमाप्तुयुः॥ offe offe 90

ब्रह्मपुराणे, समुद्रस्योत्तरे तीरे तस्मिन्देशे द्विजोत्तमाः । आस्ते गुढ्यं परं क्षेत्रं मुक्तिदं पापनाद्यनम् ॥ सर्वत्र वालुकाकीणे पित्रतं सर्वकामदम्। दशयोजनीवस्तीर्ण क्षेत्रं परमदुर्ल्छभम् ॥ स्कन्दपुराणे, पञ्चक्रोशिमदं क्षेत्रं समुद्रान्तव्यवस्थितम् । त्रिकोशं तीर्थराजस्य तटभृषौ सुनिर्मलम् ॥ सुवर्णवालुकाकीर्णं नीलपर्वतद्योभितम् । इदं तु महाफलपदमतः क्षेत्रकथनम् । तथा, सीमा प्रतीची क्षेत्रस्य शङ्काकारस्य मूर्द्धान । बाङ्खाग्रे नीलकण्ठः स्यादेतत् क्रोशं सुदुर्ल्लभम् ॥ तथा, शङ्कस्योदरभागं तु समुद्रोदकसम्प्लुतम् । ब्रह्मपुराणे, नक्षत्राणां यथा सोमः सरसां सागरो यथा । तथा समस्ततीर्थानां वारष्टं पुरुषोत्तमम् ॥ वसूनां पावको यद्वद्वद्वाणां शङ्करो यथा । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ वर्णानां ब्राह्मणो यद्वद्वैनतेयश्च पक्षिणाम् । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषे।त्तमम् ॥ व्रमदानां यथा लक्ष्मीः सरितां सागरो यथा । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ **त्तिखरिणां यथा मेरुः पर्वतानां हिमालयः** ।

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ पेरावतो गजेन्द्राणां महर्षीणां भृगुस्तथा । सेनानीनां यथा स्कन्दः सिद्धानां कपिलो यथा ॥ तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ अरुन्धती यथा स्त्रीणामस्त्राणां कुलियां यथा । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ यथा समस्तिवद्यानां मोक्षतिद्या परा स्मृता । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ मनुष्याणां यथा राजा धेनूनामापे कामधुक्। तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ भूषणानां च सर्वेषां यथा चूडामणिर्वरः । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषे। त्रमम् ॥ सुवर्ण सर्वरत्नानां सर्पाणां वासुकिर्यथा। तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषे।त्तमम् ॥ प्रहादः सर्वदैत्यानां रागः श्रस्त्रभृगां यथा। तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषे। तमम ॥ झवाणां नकरो यद्रन्मृगाणां मृगराड्यथा । तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषात्तमम् ॥ वरुणो यादसां यद्वचमः संयमतां यथा। तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ समुद्राणां यथा श्रेष्ठः क्षीरोदः सरितां पतिः। तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ देवर्षीणां यथा श्रेष्ठो नारदो द्विजसत्तमाः । तथा समस्ततीर्थानां विरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ अश्वमेधस्तु यज्ञानां यथा श्रेष्ठः प्रकीर्त्तितः ।

तथा समस्ततीर्थानां वरिष्ठं पुरुषोत्तमम् ॥ इति ।
स्कन्दपुराणे पुरुषोत्तमक्षेत्रमधिकृत्यकपालमोत्तनं नाम क्षेत्रपालं यमेदनरम् ।
मार्कण्डेयं तथेशानं विद्येशं नीलकण्डकम् ॥
वटमूले वटेशं च लिङ्गान्यष्टौ महेशितुः ।
यानि दृष्टा तथा स्पृष्टा पूर्जायत्वा विमुच्यते ॥ इति ।
झक्षापुराणे,

ब्रह्मोवाच ।

शृणुध्वं पूर्वसद्दृत्तां कथां पापप्रणाधिनीम । प्रवक्ष्यामि समासेन श्रिया पृष्टः पुरा हरिः॥ सुमेरोः काञ्चने शृङ्गे सर्वाश्चर्यसमन्विते । तत्र स्थितं जगन्नाथं जगत्स्रष्टारमञ्ययम् ॥ प्रणम्य शिरसा देवी लोकानां हितकाम्यया । पप्रच्छेमं महापदनं भूषौ स्थानमनुत्तमम् ॥ ब्रुहि त्वं सर्वछोकेश संशयं मे हृदि स्थितम् । मृत्वं लोके महाश्रद्ये कर्मभूमी सुदुर्ल्लभे ॥ लोभमोहमहाग्राहे कामक्रोधमहार्णवे । येन मुच्येत देवेश संसारासारसागराव ॥ आचक्ष्त्र सर्वदेवेश मणतां यदि मन्यसे । त्वहते नास्ति छोकेऽस्मिन् वक्ता संशयनिर्णये ॥ श्रुत्वैवं वचनं तस्या देवदेवो जनार्दनः । प्रोवाच परमप्रीया परं सारामृतोपमम् ॥ स्वर्गोपायः सुसाध्यश्च निरायासो महाफलः । आस्ते तीर्थवरो देवि विख्यातः पुरुवोत्तमः ॥ न तेन सहगाः कश्चित विषु छोकेषु विद्यते।

कीर्त्तनाद्यस्य देवेशि मुच्यते सर्वपातकैः॥ न विज्ञातोऽमरैः सर्वेर्न दैत्यैन च दानवैः ॥ मरीच्याद्यैर्पुनिवरैगोंपितो मे वरात्रने । दक्षिणस्योदधेस्तीरे न्यग्रोधो यत्र तिष्ठति ॥ यस्तु करपे समुत्पन्ने महदुरकानिवईणे। विनाशं नैव चाभ्योति स्वयं तत्रैव सास्थितः ॥ दृष्ट्रमात्रे वटे तस्मिन् छायामाक्रम्य चासकृत् । ब्रह्महसा प्रमुच्येत पापेष्वन्येषु का कथा ॥ पदाक्षणा कृता यैस्तु नमस्कारश्च जन्तुभिः। सर्वे निर्धूतपाष्मानस्ते गताः केशवालयम् ॥ न्यग्रोधस्योत्तरे किञ्चिद्दक्षिणे केशवस्य तु । मासादस्तत्र तिष्ठेत पदं धर्ममयं हि तत् ॥ प्रतिमां तत्र तां दृष्ट्वा स्वयं देवेन निर्मिताम् । अनायासेन वै यान्ति भवनं मे ततो नराः ॥ गच्छमानांस्तु तान् दृष्ट्वा एकदा धर्मराद् प्रिये । मदन्तिकमनुपाप्य पणम्य शिरसाऽत्रवीत् ॥ नमस्ते भगवन्देव लोकनाथ जगत्पते। क्षीरोदवासनं देवं शेषभोगैकशायिनम् ॥ वरं वरेण्यं वरदं कत्तीरमक्षयं प्रभुष्। विक्नेक्नरमजं विष्णुं सर्वज्ञमपराजितम् ॥ नीलोत्पलदलक्ष्यामं पुण्डरीकनिभेक्षणम् । सर्वज्ञं त्रिगुणं क्यापं जगद्धातारमव्ययम् ॥ सर्वलोकविधातारं लोकनाथं मुखावहम् । पुराणं पुरुषं वेद्यं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् ॥ परापराणां स्रष्टारं लोकनाथं जगद्गगुरुष ।

श्रीवत्सोरस्क संयुक्तं वनमालाविभृषितम् ॥
पीतवस्तं चतुर्वाहुं शङ्क्षचक्रगदाधरम् ।
हारकेयूरसंयुक्तं मुकुटाङ्गदधारिणम् ॥
सर्वलक्षणसम्पूर्णं सर्वेन्द्रियविवर्णितम् ॥
कृटस्थमचलं स्रक्षमं ज्योतीक्षपं सनातनम् ॥
भावाभाविविभ्क्तं व्यापिनं प्रकृतेः परम् ।
तं नमस्ये जगन्नाथमीववरं सुखदं प्रभुम् ॥
इस्रेवं धर्मराजस्तु पुरा व्यग्रोधसन्त्रिधौ ।
स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः प्रणाममकरोत्तदा ॥
तं दृष्ट्वा तु महाभागे प्रणतं पाञ्जलि स्थितम् ।
स्तोत्रस्य कारणं देवि पृष्ट्वानहमन्तकम् ॥
वैवस्वत महाबाहो सर्वदेवमयो हासि ।
किमर्थं स्तुतवानित्थं सङ्क्षपात्तद्भवीहि मे ॥

#### यम उत्राच ।

अस्मिन्नायतने पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे ।
इन्द्रनीलमयी सृष्टा प्रतिमा सार्वकामिकी ॥
तां दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्ष भावेनैकेन श्रद्ध्या ।
इनेताख्यं भुवनं यान्ति निष्कामाश्चेव मानवाः ॥
अतः कर्तुं न शक्तोमि व्यापारमतिदृषणम् ।
प्रसीद सुमहादेव संहर प्रतिमां प्रभो ॥
श्रुत्वा वैवस्वतस्यतद्वाक्यमेतद्वाच ह ।
यम तां गोपियष्यामि सिकताभिः समन्ततः ॥
ततः सा प्रतिमा देवि वल्लीभिगीपिता मया ।
बल्लीभिविद्यकाभिः ।

यथा तत्र न पश्यन्ति मनुजाः स्वर्गकाङ्किणः ॥ प्रच्छाद्य विश्वकैर्देवि जातक्त्पपारेच्छदैः । यमं प्रस्थापयामास स्वां पुरीं दक्षिणां दिवाम् ॥ लुप्तायां प्रतिमायां तु इन्द्रनीलस्य वै तदा । तस्मिन क्षेत्रवरे पुण्ये विख्याते पुरुषोत्तमे । यो भूतस्तत्र वृत्तान्ता देवदेवो जनाईनः ॥ तं सर्वे कथयागास तस्य स भगवान पुरा। इन्द्रयुम्नस्य गमनं क्षेत्रसन्दर्शनं तथा ॥ क्षेत्रस्य वर्णनं चैत्र पासादकर्णं तथा । दर्शनं बलदेवस्य कुष्णस्य च विशेषतः ॥ सुभद्रायाश्च तत्रैव माहात्म्यं चैव सर्वशः। दर्शनं नर्शिहस्य च्युष्टिमङ्कीर्त्तनं तथा ॥ अनन्तत्रासुदेवस्य द्र्भनं गुणकीर्त्तनम् । व्वेतमाधवमाहात्म्यं स्वर्गद्वारस्य द्वीनम् ॥ उद्धर्दर्शनं चैत्र स्नानं तर्पणमेत च। समुद्रस्नानमाहात्म्यामिन्द्रयुम्नस्य च द्विजाः ॥ पञ्चतीर्थफलं चैत्र महाउपैष्ट्यां तथैत च । स्थानं कुष्णस्य इछिनः सर्वयात्राफलं तथा ॥ वर्णनं विष्णुलोकस्य क्षेत्रस्य च पुनः स्वयम् । सर्वे कथितवां स्तथ्यं तस्यै स पुरुषे।त्तमः ॥

ऋषय ऊचुः । ब्राह नो देव देवेश यत्प्रच्छामः पुरातनम् । यथा ताः प्रतिमाः पूर्वमिन्द्रद्युस्त्रेन निर्मिताः ॥ केन चैव प्रकारेण तुष्टस्तस्मै स माधवः । तत्सर्व वद चास्माकं परं कौत्हरुं हि नः ॥

#### ब्रह्मोबाच ।

श्रुण्ध्वं मुनिशार्द्छाः पुराणं वेदमिमितम् ।
कथयामि पुरादृत्तं मितमानां च सम्भवम् ॥
मदृत्ते च महायद्गे मासादे चैव निर्मिते ।
चिन्ता तस्य बभूवाथ प्रतिमार्थमहर्निशम् ॥
न वेश्वि केन देवेशं सर्वेषां छोकभावनम् ।
सर्गीस्थयन्तकत्तारं पश्यामि पुरुषोत्तमम् ॥
चिन्ताविष्टस्वभृद्राजा शेते रात्रौ दिवापि न ।
न भुक्के विविधान् भोगान् न च स्नानं मसाधनम् ॥
शैलमृद्दारुजा वापि मशस्ता या महीतले ।
विष्णोश्व मितमा योग्या सर्वलक्षणलक्षिता ॥
एतेरेव त्रयाणां तु दियतं यत्सुराचितम् ।
स्थापिते मितिमभ्येति इति चिन्तापरोऽभवत् ॥
पञ्चरात्रविधानेन सम्पृज्य पुरुषोत्तमम् ।
चिन्ताविष्टो महीपालः स स्तोतुमुपचक्रमे ॥

इन्द्रद्युम्न उत्राच ।
वासुदेत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण ।
त्राहि मां सर्वछोकेश जन्मसंसारसागरात ॥
निर्मछाम्बरसङ्काश नमस्ते पुरुषोत्तम ।
सङ्कर्षण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां धरणीधर ॥
नमस्ते हेमगर्भाय नमस्ते मकरध्त्रज ।
रातकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि मां बरदो भव ॥
नमस्ते विबुधागार नमस्ते धिबुधिपय ।
नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम् ॥
नमस्ते बछिनां श्रेष्ठ नमस्ते छाङ्गछ।युध ।

नमस्ते विबुधश्रेष्ठ नमस्ते कमलोज्जव ॥ चतुर्म् जगद्धामन् त्राहि मां प्रितामह । नमस्ते नीलमेघाभ नमस्ते त्रिदशार्चित ॥ त्राहि विष्णो जगन्नाथ मग्नं मां भवसागरे। प्रख्यानस्रसङ्काश नमस्ते दिति<del>जान्तक ॥</del> नर्रांसह पहात्रीर्य्य त्राहि मां दीप्तलोचन । यथा रसातलादुर्वी त्वया ढंष्ट्रोद्धृता पुरा ॥ तथा भहावराह त्वं त्राहि मां भवसागरात्। तत्रैता मूर्त्तयः कुष्ण वरदाः संस्तुता मया ॥ त्वं चेमे बलदेवाद्याः पृथग्रूपेण संस्थिताः। अङ्गानि तव देवेश गरुडाद्यास्तथा प्रभो ॥ दिक्षालाः सायुपाश्चेत्र तासत्राचास्तथाऽच्युत । ये चान्ये तव देवेश भेदाः मोक्ता मनीविभिः॥ तेऽपि सर्वे जगनाथ प्रसन्नायतलोचन । मयाचिताः स्तुताः सर्वे तथा यूयं नमस्कृताः॥ प्रयच्छध्वं वरं महां धर्मकामार्थमोक्षदम्। भेदास्ते की चिता ये तु हरे सङ्कर्षणादयः ॥ तव पूजार्थसम्भूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः । न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः ॥ विविधं तत्र यद्रूपं युक्तं तदुपचारतः। अद्वैतं स्वां कथं द्वैतं वक्तुं शक्रोति मानवः ॥ एकस्त्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरञ्जनः । परमं तब यद्रूपं भावाभावविवार्जितम् ॥ निर्छेपं निर्गुणं सुरूपं कूटस्थमचलं धुनम् । सर्वोषाधिविनिर्भुक्तं सत्तामात्रव्यवस्थिप ॥

तदेवाश्च न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो। अपरं तव यद्र्वं वीतवस्त्रं चतुर्भुजम् ॥ बङ्खचक्रगदापाणिमुकुटाङ्गद्धारिणम् । श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमाळाविभृषितम् ॥ तदर्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तव संश्रयाः। देव सर्वसुरश्रेष्ठ भक्तानामभयपद ॥ त्राहि मां पद्मपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे। नान्यं पद्यामि स्रोकेश यस्याहं शरणं व्रजे ॥ त्वामृते कमलाकान्त प्रसीद प्रधुसूदन । जराव्याधिशतैर्युक्तो नानादुःखैनिपीडितः ॥ हर्पशोकान्त्रितो मूढः कर्मपात्तैः सुयन्त्रितः। पतितोऽहं महारौद्रं घोरे संसारसागरे ॥ विषयोदकदुष्यारे रागद्वेपञ्चपाकुछ । इन्द्रियावर्त्तगम्भीरे तृष्णाद्योकोर्निसङ्कुळे ॥ निराश्चर्ये निरालम्बे निःसारेऽसन्तवञ्चले । मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचिरं मभो ॥ नानाजातिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः । पया जन्मान्यनेकानि सहस्राणि शतानि च ॥ विविधान्यतुभूतानि संसारेऽस्मिन् जनाईन । वेदाः साङ्गा मयाऽधीताः ज्ञास्त्राणि विविधानि च ॥ इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः। असन्तोषाश्च सन्तोषाः सञ्चयापचया व्ययाः॥ मया प्राप्ता जगन्नाथ जयरद्ध्युद्येतराः । भार्यामित्रस्ववन्धूनां वियोगाः सङ्गमास्तथा ॥ वितरो विविधा दृष्टा मातरश्च तथा मया।

दुःखानि चानुभूतानि पया सौख्यान्यनेकशः॥ माप्ताश्च बान्धवाः पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा । मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विष्मूत्रपिञ्छिले ॥ गर्भवासे महादुः खमनुभृतं तथा प्रभो। दुःखानि यान्यनेकानि बाल्ययौत्रनगोचरे ॥ वार्द्धके च हृषीकेश तानि माप्तानि वै मया। मरणे यानि दुःखानि यममार्गे यमालये॥ मया तान्यनुभूतानि नरके यातनाकुले। कृषिकीटदुपाणां च हस्सव्वमृगपक्षिणाम् ॥ महिषाणां गवां चैव तथान्येषां वनौकसाम । द्विजातीनां च सर्वेषां शुद्राणां चैव योनिषु॥ धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्त्रिनाम्। नृपाणां नृपभृत्यानां तथान्येषां च देहिनाम ॥ गृहेषु तेषामुत्पन्नो देव चाहं पुनः पुनः। गतोऽस्मि दासतां नाथ श्रीमतां बहुको तृणाम् ॥ दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः। हता मया हतश्चान्यैर्घातितो घातितास्तथा ॥ दत्तं ममान्यैरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः। पितृमातृसुहृदूर्गकलत्राणां कृतेन **च** ॥ घनिनां श्रोत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम् । मैया सङ्घाऽसक्तद्दैन्यमश्रुधौताननो गतः ॥ देवतिरुर्वङ्मनुष्वेषु चरेषु स्थावरेषु च। न विद्यते च तत्स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो ॥

१ अत्र−'उक्तं दैन्यं बहुविधं त्यक्त्वा लर्जां जनार्दन' । इति ब्रह्मपुराणे पाटः ।

कदा मे नरके वासः कदा स्वर्गे जगत्पते। कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्ध्यम्मतेषु च ॥ जलयन्त्रे यथा चक्रे घटी रज्जुविलम्बिनी । याति चोर्ध्वमधश्चैव कदा मध्ये च तिष्ठति ॥ तथा चाहं सुरश्रेष्ठ कर्मरज्जुसमाश्रितः । अध्रश्चीर्ध्व तथा मध्ये गच्छामि क्रमयोगतः ॥ <mark>एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भैरवे रोमहर्षणे ।</mark> भ्रमामि सुविरं कालं नान्तं पश्यामि कर्हिचित ॥ न जाने कि करोम्यद्य हरे व्याकुलितोन्द्रयः। शोकतृष्णाभिभूतश्च कान्दिशीको विचेतनः ॥ इदानीं स्वामहं देव विह्नलः वारणं गतः । त्राहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं संसारसागरे ॥ कुषां कुरु जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे । त्वदृते नास्ति मे बन्धुर्योऽसौ चिन्तां करिष्यति ॥ देव त्वां नाथपासाद्य न भयं पेऽस्ति कुत्रचित । जीवित मरणे चैव योगक्षेमे तथा मभो ॥ ये तु त्वां विधिवदेव नार्चयन्ति नराधमाः। सुगातिस्तु कथं तेषां भवेत संसारवन्थनात ॥ किं तेषां कुलशीलेन विद्यया जीवितेन च। येषां न जायते भक्तिर्जगदातीर केशवे ॥ प्रकृति त्वासुरीं पाष्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः । पर्तान्त नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः ॥ न तेषां निष्कृतिस्तस्माद्विद्यते नरकार्णवात् । ये दृषयन्ति दुर्रेत्तास्त्वां देव पुरुषाधमाः ॥ यत्र यत्र भवेज्जन्म मम कर्पनिबन्धनात् ।

तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्विय तात हढा सदा ।।
आराध्य त्वां सर्वदैत्या नराश्चान्येऽपि संयताः ।
अवापुः परमां सिद्धिं कस्त्वां देव न पूजयेत ॥
न शक्तुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तातुं त्वां प्रकृतेः परम ।
तथा चाझानभावेन संस्तुतोऽसि मया पभो ॥
तत् समस्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दया मयि ।
कृतापराधेऽपि हरे समां कुर्वन्ति साधवः ॥
तस्मात्मसीद देवेश भक्तस्तेऽहं समाश्चितः ।
सतुतोऽसि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा ॥
साङ्गं भवतु तत्सर्व वासुदेव नमोऽस्तु ते ।
ब्रह्मोवाच ।

इत्थं स्तुतस्तदा तेन प्रमन्नो गरुडध्वजः ।
ददी तस्मै मुनिश्रेष्ठाः सकलं मनसेप्सितम् ॥
यः सम्पूज्य जगन्नाथं प्रत्यहं स्तौति मानवः ।
स्तोत्रेणानेन मितमान् स मोक्षं लभते ध्रुवम् ॥
विसम्ध्यं यो जपेद्विद्वानिमं स्तोत्रवरं शुचिः ।
धर्म चार्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः ॥
यः पठेच्छुणुयाद्वापि श्रावयद्वा समाहितः ।
स लोकं शाक्वतं विष्णोर्याति निर्द्धोतकल्मषः ॥
धन्यं पापहरं चेदं भुक्तिमुक्तिपदं शिवम् ।
गुत्तां सुदुर्ल्कमं पुण्यं न देयं यस्य कस्य चित् ॥
न नास्तिकाय मूर्लाय न कृतप्राय मानिने ।
न दृष्ट्यतये दद्यानाभक्ताय कदाचन ॥
दातव्यं भक्तियुक्ताय गुणशीलान्विताय च ।
विष्णुभक्ताय शास्ताय श्रद्धानुष्ठानशालिने ॥
विष्णुभक्ताय शास्ताय श्रद्धानुष्ठानशालिने ॥

इदं समस्ताघाविनाशहेतु कारुण्यसंज्ञं सुखमोक्षदं च । अदोषवाञ्छाफलदं वरिष्ठं स्तात्रं मयोक्तं पुरुषोत्तमस्य ॥ ये तं सुसूक्ष्मं विमलाम्बराभं ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम् । कि विद्यया कि सुगुणैश्च तेषां यज्ञैश्च दानैश्च तपोभिरुग्नैः॥ येषां तु भक्तिभवतीह कृष्णे जगद्गुरी मोक्षसुखपदे च। लोके सधन्यः स शुचिः स विद्वान् मखैस्तवेशिभः स गुणैर्वारेष्टः द्वाता स दाता स तु सखनक्ता यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमारूपे स्तुत्वैवं मुनिकार्द्छाः प्रणम्य च सनातनम् । वासुदेवं जगन्नाथं सर्वकामकछपदम् ॥ चिन्ताविष्टो पहीपालः कुज्ञानास्तीर्य्य भृतले ॥ <mark>वस्त्रं च तन्मना भृत्वा सुष्वाप धरणीत</mark>ले । कथं प्रत्यक्षमध्येति देवदेवो जनाईनः ॥ यम चार्त्तिहरो देवस्तदानाविति चिन्तयन् । स्रुप्तस्य तस्य चपतेर्वासुदेवा जगद्गुरुः ॥ आत्मानं दर्शयामास स्वप्ने तस्मै स चक्रधृक्। स ददर्श तु स्वप्ने वै देवदेवं जगद्गुरुप ॥ शङ्खचक्रथरं देवं गदापद्माग्रपाणिनम् । शार्ङ्गबाणासियुक्तं च ज्वलत्ते ने।ग्रमण्डलम् ॥ युगान्तादिसत्रणीभं नीलत्रैदूर्यमन्निभम् । सुपर्णपृष्ठमासीनं षोडवार्द्धभुजं विवम् ॥ म चास्मै पात्रवीद्धीराः साधु राजन्महामते । क्रतुनानेन दिन्येन तथा भक्तया च श्रद्धया ॥ तुष्टोऽस्मि ते महीपाल दृथा किमनुशोचीस । यदत्र मतिमा राजन् राजपूज्या सनातनी ।। यथा तां पाप्स्यसे भूप तदुवायं ब्रवीमि ते ।

गतायामद्य जार्वयां निर्मले भास्करोद्ये ॥
सागरस्य जलस्यान्ते नानादुमिनभूषिते ।
जलं तथैव वेलायां दृश्यते यत्र वै महत् ॥
लवणस्योद्ये राजस्तरङ्गरभिपूजितम् ।
कूलालम्बी महादृक्षः स्थितः स्थलजलेषु च ॥
वेलाभिर्हन्यमानश्च न चासौ कम्पते ध्रुवम् ।
परशुपादाय इस्तेन द्वर्भरन्तस्ततो व्रज्ञ ॥
एकाकी विहरत्राजन् यन्तं प्रयमि पाद्यम् ।
इदं चिह्नं समालोक्य छेद्य त्वमकाङ्कितम् ॥
ज्ञात्यमानं तु तं दृक्षं प्रांशुभद्भुगदर्शनम् ।
दृष्ट्वा तेनैव सञ्चिनस्य तदा भूपाल दर्शनात् ॥
कुरु मे प्रतिमां दिन्यां जिह चिन्तां विमोहिनीम् ।

ब्रह्मावाच ।

एवमुक्ता मह।भागो जगामाद्दर्शनं हरिः।
स चापि स्वप्नमालोक्य परं विस्मयमागतः॥
तां निज्ञां समुदीक्षन्त स स्थितस्तद्वतमानसः।
च्याहरन् वैष्णवान् मन्त्रान् सक्तं चैव तदात्मकम्॥
प्रभातायां रजन्यां तु तद्वतो नान्यमानसः।
स स्नात्वा सागरे सम्यक् यथावद्विधिना ततः॥
दत्त्वा दानं च विषेभ्यो ग्रामांश्च नगराणि च
कृत्वा पौर्वाह्विकं कर्म जगाम स नृपोत्तमः॥
न रथो न पदातिश्च न गजो न च सारिथः।
एकाकी स महावेलां प्रविवेश महीपतिः॥
तं ददर्श महावक्षं तेजस्वन्तं महादुमम्।
महान्तिकं महारोहं पुण्यं विपुल्यमेव च॥

महोत्सेघं महाकायं मगुप्तं च जलान्तिके । सान्द्रपाञ्जिष्ठवर्णाभं नामजातिविवर्जितम् ॥ नरनाथस्तदा विष्णोर्दुमं दृष्ट्वा मुदान्त्रितः । परश्चना शातयामास शितेन च दहेन च।। द्वैवीभृता मतिस्तत्र बभूवेन्द्रसखस्य च । निरीक्ष्यमाणे काष्ठे तु बभूतद्भुतदर्शनम् ॥ विश्वकर्षा च विष्णुश्च विषक्षपथराबुमौ । आजग्मतुर्महात्यानौ तदा तुल्याग्रजन्मनौ ॥ ज्वलमानौ स्वतेजोभिर्दिच्यस्रगान्धलेपनौ । अथ तौ तं समागम्य चृपिमन्द्रसत्तं तदा ॥ तात्रब्रूनां महाराज किमत्र त्वं करिष्यसि । किमर्थं च महाबाहो शातितश्च वनस्पतिः॥ अमहायो महादुर्गे निर्जने गहने बने । महासिन्धुनटे चैत्र कथं त्रे शातितो द्वमः॥ तयोः श्रुत्वा वचो विषाः स तु राजा मुदान्त्रितः। बभाषे वचनं ताभ्यां मृदु वे मधुरं तथा ॥ दृष्टा तौ ब्राह्मणौ तत्र चन्द्रसूर्याविवागतौ । नमस्कृत जगन्नाथावताङ्मुखमर्वास्थतः ॥

## राजोबाच।

देवदेवमनाद्यन्तमनन्तं जगतः पतिम् । आराधनाय प्रतिमां करोमीति मतिर्मम् ॥ अहं स देवदेवेन परमेण महात्मना । स्वप्रान्ते च समुद्धि भवद्यां श्रावितो मया ॥ राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवेन्द्रपतिमस्य च ।

महस्य तस्मै देवेशस्तुष्टो वचनमत्रवीत् ॥ साधु साधु महीपाल यदेतन्मतमुत्तमम् । संसारसागरे घोरे कदलीदलसन्निभे॥ यतस्ते मतिरुत्पन्ना विष्णोराराधनाय वै। धन्यस्त्वं नृपन्नार्द्व गुणैः सर्वेरलङ्कतः ॥ सप्रजा पृथिवी धन्या सभौलवनकानना । सपुरग्रामनगरा चतुर्वर्णेरलङ्कता ॥ यत्र त्वं नृपशार्द्छ मजापालियता प्रभुः। पहांहि सुपहाभाग हुमेऽस्मिन सुखशीतले ॥ आवाभ्यां सह तिष्ठ त्वं कथाभिर्धर्मसंस्थितः । अयं मम सहायस्तु स्वागतः शिल्पिनां वर्ः ॥ विश्वकर्मसमः साक्षान्तिपुणः सर्वकर्मसु । मयोदिष्टां तु पतिमां करोत्येष तटं त्यज ॥ श्चरवैवं वचनं तस्य तदा राजा द्विजन्मनः। सागरस्य तटं त्यवस्त्रा गत्त्रा तस्य समीपतः ॥ तस्थौ स नृपतिश्रेष्ठो दक्षन्छायां सुशीतलाम् । ततस्तस्मै स विश्वात्मा तदाकारां तदाकृतिम् ॥ शिल्पमुख्याय विषेन्द्राः कुरुष्व प्रतिमा इति । कुष्णक्षं परं शान्तं पद्मपत्रायतेक्षणम् ॥ श्रीवत्सकौस्तुभधरं शङ्खचक्रगदाधरम् । गौरं गोक्षीरवर्णाभं द्वितीयं स्वस्तिकाङ्कितम् ॥ लाङ्गलास्त्रधरं देवमनन्ताल्यं महाबलम् । देवदानवगर्म्धवयक्षविद्याधरोरगैः॥ न विज्ञातं हि तस्यान्तं तेनानन्त इति स्मृतः। भगिनीं वासुदेवस्य रुक्पवर्णी सुशोभनाम् ॥ ७३ वी वी

तृतीयां वै सुभद्रां च सर्वछक्षणछक्षिताम् । श्रुत्वैवं वचनं तस्य विक्वकर्मा सुकर्मकृत् ॥ <mark>तत्क्षणं कारयामास प्रतिमाः सुभन्नक्षणाः ।</mark> कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां कर्णाभ्यां सुविराजिताः ॥ चक्रलाङ्गलविन्यस्तहस्ताभ्यां साधुसम्मताः । पथमं शुभ्रवर्णामं शारदेन्दुसममभम् ॥ सुरक्ताक्षिमहाकायं जटाविकटमस्तकम् । नीलाम्बरघरं चोग्रं वलं वलपदोद्धतम् ॥ कुण्डलैकघरं दिच्यं महामुशलघारिणम् । द्वितीयं पुण्डरीकाक्षं नीलजीमृतसन्निभम् ॥ अतसीपुष्पसङ्काशं पद्मपत्रायतेक्षणम् । पीतवाससमत्युग्रं <mark>शुभं श्रीवत्सलक्षणम् ॥</mark> चक्रपूर्णकरं दिव्यं सर्वपापहरं हरिम् । तृतीयां स्वर्णवर्णाभां पद्मपत्रायतेक्षणाम् ॥ विचित्रवस्त्रमंछत्रां हारकेयूरभूषिताम् । विचित्राभरणोपेगां रत्नहारावलम्बिताम् ॥ पीनोन्नतकुचां रम्यां विश्वकर्मा विनिर्ममे । महाराजाद्भुतं दृष्ट्वा क्षणेनैकेन निर्मिताः ॥ दिन्यवस्त्रयुगच्छन्ना नानारत्नेरलङ्काः। सर्वलक्षणसंपूर्णाः प्रतिमाः सुमनोहराः ॥ विस्मयं परमं कृत्वा इदं वचनमत्रवीत् । कि देवौ समनुप्राप्तौ द्विजद्भपथ्रानुभौ ॥ उभी चाद्भुनकर्माणी देवहत्तानतमानुषौ । देवी वा मानुषौ वापि यज्ञविद्याधरानुभौ ॥ किन्तु ब्रह्महृषीकेशौ वसु वा कि मुतादिवनौ।

न वेशि सत्यवद्भावौ मायाक्रपेण संस्थितौ ॥ युवां गतोऽस्मि शरणमात्मानं मे प्रकाशताम् । द्विज उवाच ।

नाहं देवो न यक्षो वा न दैत्यो न च देवराट्। न ब्रह्मा न च रुद्रोऽहं विद्धि मां पुरुषोत्तमम ॥ आर्तिहा सर्वछोकानामनन्तवछपौरुषः। अर्चनीयो हि भूतानामन्तं यस्य न निचते ॥ पठ्यते सर्वशास्त्रेषु वेदेषु च निगद्यते । यदुक्तं ध्यानगम्येति वासुदेवेति योगिभिः॥ अहमेव स्वयं ब्रह्मा अहं विष्णुः शिवोऽस्म्यहम्। इन्द्रोऽहं देवराजश्च जगत्तंयमनो यमः ॥ पृथिव्यादीनि भूतानि त्रेताग्निहुनभुक् नृप । वरुणोऽपांपतिश्चाहं धरित्री च महीधराः ॥ यत्किञ्चिद्वाङ्गयं लोके जगतस्थावरजङ्गमम्। चराचरं जगद्विश्वं मधान्यन्नास्ति किञ्चन ॥ भीतोऽहं ते नृपश्रेष्ठ वरं वरय सुत्रत । यदिष्टं तत् प्रयच्छ।मि हृदि यत्ते व्यवस्थितम् ॥ मद्दर्शनमपुण्यानां स्वमान्तेऽपि न जायते। त्वं पुनर्देढभक्तित्वात् मत्यक्षं दृष्टवानसि ॥ श्रुत्वैवं वासुदेवस्य वचनं तस्य भो द्विजाः । रोमाञ्चिततनुर्भृत्वा इदं स्तोत्रं जगौ नृपः ॥

राजोवाच ।

श्रियः कान्त नमस्तेऽस्तु श्रीपते पीतवाससे । श्रीद श्रीरा श्रीनियाम नमस्ते श्रीनिकेतन ॥ आद्यं पुरुषमीद्यानं सर्वेशं सर्वतोमुखम् । निष्कलं परमं देवं मणतोऽस्मि सनातनम् ॥ शब्दातीतं गुणातीतं भावाभावविवर्जितम् । निर्छेपं निष्कलं सुक्ष्मं सर्वज्ञं सर्वभावनम् ॥ पारुणेयपतीकाशं गोत्राह्मणहिते रतम् । सर्वेषामेव गोप्तारं व्यापिनं सर्वभावनम् ॥ शङ्खचक्रथरं देवं गदामुज्ञलधारिणप् । नमस्ये वरदं देवं नीलोत्पलदलच्छविम् ॥ नागयर्यङ्करायनं क्षीरार्णवनिवासिनम् । नमस्ये ऽइं हृषीके वां सर्वपायहरं हरिम ॥ पुनस्त्वां देवदेवेशं नमस्ये वरदं विभुम् । सर्वलोकेश्वरं विष्णुं मोक्षकारणवव्ययम् ॥ एवं स्तुत्वा तु तं देवं प्राणिपत्य कृताञ्जिलः। उवाच मणतो भूत्वा निषत्य वसुधातले ॥ मीतोऽसि यदि मे नाथ हणोमि वरमुत्तपम् । देवासुराः सगन्धर्वा यक्षरक्षोमहोरगाः ॥ मिद्धविद्याधराः साध्याः किन्नरा गुह्यकास्तथा । ऋषयो ये महाभागा नानाःशास्त्राविशारदाः ॥ परित्र। द्योगयुक्ताश्च वेदतन्वार्थविनतकाः । मोक्षमार्गविदो येऽन्ये ध्यायन्ति पर्यं पद्म ॥ निर्शुणं निर्मलं शान्तं यं पदयन्ति मनीविणः । तत्पदं गन्तुमिच्छामि त्वत्मसादात्सुदुर्छभप् ॥

भगवानुवाच ।
सर्वे भवतु भद्रं ते यथेष्टं सर्वमाप्नुहि ।
भविष्यति यथाकामं मत्मसादान्त्र संवायः ॥
द्रशार्षमहस्त्राणि तथा नवशतानि च ।

अविच्छिन्नं महाराज्यं कुरु त्वं नृपमत्तम ॥ मपञ्चासि परं दिन्यं दुर्छभं यत्सुरासुरैः । पूर्ण मनोरथं ज्ञान्तं गुह्यमव्यक्तमव्ययम् ॥ परात्परतरं सूक्ष्मं निर्देषं निर्मे धुत्रम् । चिन्ताशोकविनिर्मुक्तं क्रियाकारणवर्जितम् ॥ तदइं दर्शियव्यामि ज्ञेयाक्वं परमं पदम् । यं पाष्य परमानन्दं पाष्ट्यसे परमां गीतम् ॥ कीर्तिश्च तव राजेन्द्र भवत्वव महीतले। यात्रद्धरा नभो यात्रत् यात्रचन्द्रार्कतारकाः ॥ यावत्ससमुद्राः सप्तैव यावन्मेर्वादिपर्वताः । तिष्ठनित दिवि देवाश्च यावत मर्वत्र चाव्ययाः ॥ इन्द्रग्रुम्नसरो नाम तीर्थ यज्ञाङ्गसम्भवम् । यत्र स्नात्वा सकुद छोकः शकछोकमवाप्स्यते ॥ दार्पायव्यति यः पिण्डान् तटेडिस्मन् सरसः शुभे । कुलैकविशमुद्धस शकलोकं गमिष्यति ॥ पूज्यमानोऽप्तरोभिश्च गन्धर्वेगीतानिः स्वतैः । निमानेन वसेत्तत्र यात्रदिन्द्राश्चतुर्दश ॥ सरसो दक्षिणे भागे नैर्ऋत्यां तु समाश्रिते । न्यग्रोधस्तिष्ठते तत्र तत्समीपे तु मण्डपः ॥ केतकीवनसञ्ख्यो नानापादपसङ्ख्यः। आषाढस्य सिते पक्षे पश्चम्यां पितृदैवते ॥ ऋक्षे नेष्यन्ति नस्तत्र नीत्वा सप्त दिनानि वै। मण्डवे स्थापयिष्यन्ति सुनेश्याभिः सुशोभनैः ॥ कीडाविशेषबहुछैर्न्स्यगीतमनोहरैः। चामरै: स्वर्णदण्डेश्च व्यजनै रत्नभूषणै: ॥

वीजयन्त्यस्तदास्मभ्यं स्थास्यन्ति प्रमाङ्गनाः । ब्रह्मवारी यती चैत्र स्नातकाश्च द्विजात्तवाः ॥ वानपस्था गृहस्थाश्च सिद्धाश्चान्ये च ब्राह्मणाः । नानावर्णपदैः स्तोत्रैर्ऋग्यजुः सामनिःस्वनैः । करिष्पन्ति स्तुति राजन् रामकेशवयोः पुनः ॥ ततः स्तृत्वा च दृष्टा च सम्भणम्य च भक्तितः। नरो वर्षायुतं दिव्यं श्रीमद्धरिपुरे वसेत् ॥ पूज्यमानोऽष्त्ररोभिश्च गन्धर्नेर्गातानःस्वनैः । हरेरन चरस्तत्र क्रीडते केशवेन वै॥ विमानेनार्कवर्णेन स्त्रहारेण शोभितः। सर्वकामपहाभोगस्तिष्ठते भुवनोत्तमे ॥ तपःक्षयादिहागत्य मनुष्यो ब्राह्मणी भनेत् । कोटीधनपतिः श्रीमान् चतुर्वेदी भवेदध्वम् ॥ एवं तस्मै वरं दक्ता कृत्वा च समयं हारेः। जगामादर्शनं विषाः सहितो विश्वकर्मणा ॥ स तु राजा तदा हृष्टो रोमाञ्चिततन्त्रहः। कृतकुसमिवात्मानं मेने सन्दर्शनं हरे: ॥ ततः कुष्णं च रामं च सुभद्रां च वरमदाम् । रथैविमानसङ्कादौर्मणिकाञ्चनचित्रितैः ॥ सम्बाह्य तांस्ततो राजा राजमङ्गळानःस्वनैः । आनयामास मतिमान् सामात्यः सपुरोहितः ॥ नानावादित्रनिर्घाषैर्नानावेदस्वनैः शुभैः । संस्थाप्य च शुभे देशे पनित्रे सुमनोहरे ॥ ततः धुमे तिथौ स्वर्से काले च शुभलक्षणे । मतिष्ठां कारयामास सुमुहूर्ते द्विजैः सह ॥

पथोक्तेन विधानेन विधिद्दष्टेन कर्मणा।
आचार्या तुमते चैव सर्व दत्त्वा महीपतिः॥
आचार्याय ततो दत्त्वा दांक्षणां विधिवत्त्रभुः।
ऋत्विग्भ्यश्च विधानेन तथान्येभ्यो धनं ददौ॥
ऋत्वा प्रतिष्ठां विधिवत् प्रासादे भवनोत्तमे।
स्थापयामास तान् सर्वान् विधिद्दष्टेन कर्मणा॥
ततः सम्पूज्य विधिना नानापुष्यैः सुगन्धिभः।
सुवर्णमणिमुक्ताचैन्नि।वस्त्रैः सुशोभनैः॥
स्त्रैश्च विविधिद्दंव्यैः शासनैग्रीमपत्तनैः।
ददौ चार्थान् स्विष्यान् पुराणि नगराणि च॥ इति।
अथ पञ्चतीर्थविधानम्।

मार्कण्डेयहदं गत्वा स्नात्वा चोदङ्गुखः धार्चः ।
निमज्जेत्रीस्तथा वारानिषं मन्त्रमुदीरयेत ॥
संसारसागरे मग्नं पापग्रस्तमचेतनम् ।
नाः मां भगनेत्रन्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥
नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च ।
स्नानं करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम् ॥
नाभिमात्रे जले स्थित्या विधिवदेवता ऋषीन् ।
तिलोदकेन मितमान् पितृनन्यांश्च तर्पयेत् ॥
स्नात्वेवं च तथाचम्य ततो गच्छेच्छित्रालयम् ॥
म्रावश्य देवतागारं कृत्या तं त्रिः मदक्षिणम् ॥
भ्रावश्य देवतागारं कृत्या तं त्रिः मदक्षिणम् ॥
भ्रावश्य देवतागारं कृत्या तं श्रिः मदक्षिणम् ॥
भ्रावश्य देवतागारं मुल्यन्तः । ओं अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो

घोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः वार्ववार्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ इत्यघोरमन्त्रः ।

त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते दाविभूषण । त्राहि मां विकासपाख्य महादेव नमोऽस्तु ते ॥ <mark>मार्कण्डेयहरे त्वेवं स्नात्वा दृष्ट्वा च शङ्करम् ।</mark> <mark>दशानाम्बनमेघानां फलं प्राप्तोति मानवः ॥</mark> पापैः सर्वेविनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति । तत्र अक्त्या वरान् भोगान् यावदाभूतसम्प्रतम् ॥ इह लोकं समासाच भवेदियो बहुश्रुतः। बाङ्करं योगमासाच ततो मोक्षमवाष्नुयात ॥ कल्पवृक्षं ततो गत्वा तं त्रिः कृत्वा प्रदक्षिणम् । पूजयेत परवा भक्तया मन्त्रेणानेन तं वटम् ॥ नमोऽन्यक्तस्यरूपाय महामलयसाक्षिणे । महद्रसोपविष्ठाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ अमरस्त्वं सदाकरुप हरेश्चायतनं वट। न्यग्रोध हर मे पापं कल्पन्नक्ष नमोऽस्तु ते ॥ सहसा मुच्यते पापाज्जीर्णी त्वचामवोरगः । छायां तस्य समाक्रम्य कल्पद्यसम्य भो द्विजाः ॥ ब्रह्महत्यां नरो जणाव पायेष्यन्येषु का कथा। दृष्ट्वा कुष्ण। इसम्भूतं ब्रह्मतेजो वयं परम् ॥ न्यब्रोधाकृतिकं विष्णुं प्रणिपत्य च भो द्विजाः। राजस्याक्ष्यमेघाभ्यां फलं प्राम्नोति चाधिकम् ॥ तथा स्त्रवंद्यामुद्धत्य विष्णुलोकं स गच्छति । वैनतेयं नषस्क्रत्वा कृष्णस्य पुरतः स्थितम् ॥ सर्वपापाविनिर्मुक्तस्ततो विष्णुपुरं त्रजेत्।

वैनतेयनमस्कारमन्त्रः— स्कन्दपुराणे, छन्दोमय जगद्धाममानह्य त्रिष्टद्रपुः। यज्ञक्य जगद्यापिन् मीयमाणाय ते नमः॥ ततश्च ब्रह्मपुराणे, दृष्ट्वा वटं वैनतेयं यः पश्येत्पुरुषोत्तमम् । सङ्कर्षणं सुभद्रां च भक्त्या पूज्य प्रसादयेत्॥ नमस्ते इल्रध्याम नमस्ते मुशलायुध । नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल ॥ नमस्ते बल्लिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर । मलम्बारे नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज ॥ एवं मसाद्य चानन्तमजेयं त्रिद्शार्चितम् । कैलाशशिखराकारं चन्द्राव कान्ततराननम् ॥ नीलवस्वयरं देवं फणाविकटमस्तकप्। महावलं हलधरं कुण्डलैकविभूषितम् ॥ रौहिणेयं नरो भक्तया लभेदभिमतं फलप्। सर्वपापीवीनर्भुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ आभृतसम्प्रतं याबद्भवत्वा तत्र सुखं बुधः । पुण्यक्षयादिहामत्य प्रवरं योगिनां कुले ॥ ब्राह्मणप्रवरो भृत्वा सर्वेशास्त्रार्थपारगः। इनि तत्र समासाद्य मुक्ति पाप्रोति दुर्छभाप ॥ एवमभ्यच्ये हलिनं ततः कुष्णं विचक्षणः। द्वादञाक्षरमन्त्रेण पूजयेत्स्रुसमाहितः ॥ द्विषद्ववर्णमस्त्रेण भक्तया कुष्णं जगहुरुम् । सम्पूज्य गन्धपुष्वाद्यैः प्राणिषस्य प्रसादयेव ॥

पूजाधिकारिण:-स्कन्दपुराणे, पूजाधिकारिणः सर्वे ब्रह्मक्षत्रविद्यास्तथा । अन्येषां दर्भानं भक्तया तथा नामानुकीर्त्तनम् ॥ इति । पूजा च द्वादशाक्षरमन्त्रवन्मन्त्रान्तरेणापि । तथाच-स्कन्द्पुराणे, पूजयेन्यन्त्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्य च। द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र वा जायते रुचिः॥ द्वादशाक्षरेति फलविशेषबलेन । तथा च-तत्रौव. गत्वा गत्वा निवर्त्तनते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । अद्यापि न निवर्त्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥ यत्सर्वे वैष्णवं कर्म प्रतिष्ठादिशकल्पितम् । तदनेनैव कर्त्तव्यं विष्णुपीतिकराणि वै। सर्वेषां महिमावाशिरस्य संसेवनाद्भवेत ॥ स्वायम्भुवो मनुरिमं जजाप मन्त्रमुत्तमम्। भजापतिस्तं सम्याप्य समर्ज सचराचरम् ॥ इति । ओंनमो भगवते वासुदेवायेति द्वादशाक्षरो मन्त्रः। पूना-नन्तरं प्रसादनम्-

ब्रह्मपुराणे,
जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाञ्च ।
जय चाणूरकेशित्र जय कंसनिषूदन ॥
जय पद्मपलाञाक्ष जय चक्रगदाधर ।
जय नीलाम्बुद्दश्याम जय सर्वसुख्यद ॥
जय देव जगरपूज्य जय संसारनाञ्चन ।

जय छोकपते नाथ जय वाञ्छाफलपद ॥ संसारसागरे घोरे निस्सारे दुःखफेनिले । क्राध्याहाकुले रौद्रे विषयोदकसम्छवे ॥ नानारोगोर्मिकलिले मोहावर्त्तसुदुस्तरे। निमयोऽहं सुरश्रेष्ठ त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ एवं प्रसाद्य देवेशं वरदं भक्तवत्सलप् । सर्वपापहरं देवं सर्वकामफलप्रदम् ॥ पीनां सं द्विभुनं कृष्णं पद्मपत्रायतेक्षणम् । महोरस्कं महाबाहुं पीतवस्त्रं शुभाननम् ॥ शङ्खचक्रगदापाणि मुकुटाङ्गदभूषणम् । सर्वछक्षणसंयुक्तं वनमालाविभूषितम् ॥ दृष्ट्वा नरोऽअलि कृत्वा दण्डवत्राणिपत्य च । अक्वमेधसहस्राणां फलं प्राप्तोति भो द्विजाः ॥ यत्फळं सर्वतीर्थंषु स्नानदाने प्रकीर्तितम् । नरस्तत्फलमाप्रोति दृष्ट्वा कृष्णं प्रणम्य च ॥ यत्फलं सर्ववेदेषु सर्वयद्गेषु यत्फलम् । तत्फलं समनाप्रोति दञ्चा कुष्णं प्रणम्य च ॥ यत्फलं सर्वदानेन व्रतेन नियमेन च। नरस्तत्फलमामोति द्वष्टा कृष्णं प्रणम्य च ॥ त्रवाभिविविधेरुग्रेस्त्रयोभिर्यदुपार्जितम् । नरस्तत्फलवाप्रोति द्वा कृष्णं मणम्य च ॥ यत्फलं ब्रह्मचर्येण सम्यक्चीर्णन कीर्तितम् । नरस्तत्फलमाप्नोति ह्या कृष्णं प्रणम्य च ॥ गाईस्थ्वेन यथेकोन यत्फलं समुदाहृतम् । नरस्तत्फलमाप्रोति दृष्टा कुटणं प्रणम्य च।।

किश्वात्र बहुनोक्तेन माहात्म्यं तस्य भो द्विजाः ।

हञ्चा कृष्णं नरो भक्त्या मोक्षं प्राप्तोति दुर्ह्णभम् ॥

पापैर्विमुक्तः शुद्धात्मा कल्पकोटिससुद्धवैः ।

श्रिया परमया युक्तः सर्वैः समुद्धितो गुणैः ॥

सर्वकामसमृद्धेन विमानेन सुवर्चसा ।

विसप्तकुलमुद्धस नरो विष्णुपुरं वजेत ॥

ततः कल्पद्वातं यावत भुक्त्वा भोगान मनोरमान् ।

गन्धर्वाप्तरसैः सार्द्धं यथा विष्णुश्चतुर्भुजः ॥

च्युतस्तस्मादिहायातो विमाणां मवरे कुले ।

सर्वद्वः सर्ववेदी च जायते गतमत्मरः ॥

स्वधर्मनिरतः ज्ञान्तो दाता भूतिहिते रतः ।

आसाद्य वैष्णवं ज्ञानं ततो मुक्तिमवाष्नुयात ॥

अत्र यद्यपि 'दृष्ट्वा प्रणम्य च'इति श्रवणान्मिलत्योरेव दर्भानप्रणामयोरुक्तफलान्वयः प्रत्येकमन्वये वाक्यभेदापक्तेः। तथा
पि शेषे दर्शनमात्र एव मोक्षादिफलोपसंद्यारात प्रत्येकमेव फल्लान्वय इत्यादुः। वस्तुतस्तु यत्र 'दृष्ट्वा प्रणम्य च'इत्यादि तत्र समुच्चयेन तत्फलमेकवाक्यत्वे लाधवात्। यत्र तु दर्शनमात्रस्यैय मोक्षादिफलमुक्तं तत्र तावनमात्रस्यैव तत्फलं तद्वचनबन्लादेवेति परमार्थः।

तथा,

ततः सम्पूड्य मन्त्रेण सुभद्रां भक्तवत्सलाम् । प्रसादयेच भो विषाः प्रणिपस कृताञ्जलिः ॥ नमस्ते सर्वगे देवि नमस्ते शुभसौरूयदे । त्राहि मां पद्मपत्राक्षि कासायनि नमोऽस्तु ते ॥ एवं प्रसाद्य तां देवीं जगद्धात्रीं जगद्धिताम । बलदेवस्य भगिनीं सुभद्रां वरदां जिनाम्॥ कामगेन विमानेन नरो विष्णुपुरं त्रजेत । आभूतसम्छनं यावत् क्रीडित्वा तत्र देववत् ॥ इह मानुषतां प्राप्तां ब्राह्मणो वेदविद्धवेत्। पाप्य योगं हरेस्तत्र मोक्षं च लभते धुत्रम् ॥ एवं दृष्ट्वा बलं कुष्णं सुभद्रां मिणपत्य च। धर्म चार्थ च मोक्षं च कामं च लभते ध्रुवम् ॥ निष्क्रम्य देवतागारात् कृतकृत्यो भवेत्ररः। प्रणम्यायतनं पश्चात् त्रजेत्तत्र समाहितः ॥ इन्द्रनीलमयो विष्णुर्यत्रास्ते वालुकारतः । अन्तर्द्धानेऽपि तं नःवा ततो विष्णुपुरं व्रजेत ॥ सर्वदेवमयो योऽसौ इतवानसुरोत्तपम् । आस्ते स तत्र भो विगाः सिंहार्द्धकृतविग्रहः ॥ भत्तया दृष्ट्या तु तं देवं प्रणम्य नरकेसरिम् । मुच्यते पातकैर्पर्यः समस्तैर्नात्र संवायः । नरसिंहस्य ये भक्ता भवन्ति भुवि मानवाः ॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् फलं च स्याद्यदीरियतम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन नरसिंहं समाश्रयेत् ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां फलं यस्मात्त्रयच्छति । तस्मानु मुनिकार्दृञा भत्तया सम्पूजवेत्सदा ॥ **मृगराजं महावीर्यं सर्वकामफलपदम्** । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः शुद्रान्त्यजातयः ॥ सम्पूज्य तं सुरश्रेष्ठं नर्रातहत्रपुर्धरम्। मुच्यन्ते चाश्चभैर्दुःसैर्जन्मकोटिसमुद्भवैः ॥

द्रोपैलक्षकम् । ब्रह्मपुराणे माक् त्रयाणामेव तत्र पूजामतिपाः दनात् । अत एव पञ्चतीर्थीकरणे द्वौ देवौ त्रीणि तीर्थानीति पटन्ति

अयमत्र क्रमः । आदौ मार्कण्डेयह्दस्नानादि । ततो मार्कण्डेयेश्वरदर्शनं तत्पूजनं च । ततोऽश्वयवटे गत्वा तत्प्रदक्षिणमणामपूजादि । ततः कृष्णपुरिध्यतवैनतेयनमस्कारः । ततो विष्णोरायतनद्वारि पुरुषोत्तममङ्कष्णसुभद्राणां दर्शनं कुर्याद ।
ततः सङ्कष्णपूजा । ततः पुरुषोत्तमपूजा । ततः पुरुषोत्तमदर्शनम् । ततः सुभद्रापूजा । ततः मसेकं मसादनम् । ततः पुरुषोत्तां नरिसंहपूजा । ततोऽनन्तास्व्यवासुदेवदर्शनादि । ततः श्वेततो नरिसंहपूजा । ततोऽनन्तास्व्यवासुदेवदर्शनादि । ततः श्वेततः पूर्वोक्तरिया सागरस्नानादि । तत इन्द्रसुम्नसरःस्नानादि । ततदः पूर्वोक्तरिया सागरस्नानादि । तत इन्द्रसुम्नसरःस्नानादि । ततद्वावयानुसारात् सङ्कर्षो विधेय इति ।

ब्रह्मपुराणे,

एवं कृत्वा पश्चनिथींमेकादश्यामुपोषितः । ज्येष्ठग्रह्मस्य द्वादश्यां यः पश्चेत्युरुषोत्तमम् ॥ स पूर्वोक्तं फलं माप्य क्रीडित्वा चाच्युनान्वये । मयाति परमं स्थानं यस्मान्नावर्त्तते पुनः ॥ तन्त्रीच,

श्रुणुध्वं मुनिकार्दृत्ताः प्रवस्यामि सपासतः । ज्येष्ठपासं यथा तेभ्यः प्रशंसामि पुनः पुनः ॥ पृथिन्यां पानि तीर्थानि सारतश्च सरांसि च । पुष्कारिण्यस्तडागानि वाप्यः क्रपास्तथा इदाः ॥ नानानद्यः समुद्राश्च सप्ताहं पुरुषोत्तमे ।

१ अत्र किञ्चित् त्रुटितमस्ति।

ज्येष्ठश्रक्तदशम्यादि प्रत्यक्षं यान्ति सर्वदा ॥ स्नानदानादिकं तस्माद्देवताप्रेक्षणं द्विजाः। यत्किञ्चितिक्रयते तत्र तस्मिन् कालेऽक्षयं भनेत् ॥ शुक्रपक्षस्य दशमी ज्येष्ठे मासि द्विजोत्तमाः । इरते दश पापानि तस्माइशहरा स्मृता ॥ यस्तस्यां हलिनं कृष्णं पद्येद्धद्रां सुसंयतः। सर्वपापिवनिर्मुक्तो विष्णुलोकं व्रजेत्ररः ॥ उत्तरे दक्षिणे विपास्त्वयने पुरुषोत्तमम्। दृष्ट्वा रामं सुभद्रां च विष्णुलोकं व्रजेनरः ॥ नरो दोलागतं दृष्टा गोविन्दं पुरुषोत्तमम् । फाल्गुन्यां संयतो भृत्वा गोविन्दस्य पुरं ब्रजेत् ॥ विष्णोस्तु दिवसे पाप्ते पञ्चनीथी विधानतः । कुत्वा सङ्कर्षणं कुष्णं दृष्ट्वा भद्रां च भो द्विजाः ॥ नरः समस्तयज्ञानां फलं चाप्रोति दुर्छभम् । विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ यः पश्यति तृतीयायां कृष्णं चन्दनभूषितम् । वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युतमान्दिरम् ॥ **डेवेष्ठचां उयेष्ठर्शयुक्तयां यः पश्येत्पुरुषे।त्तमम्** । कुलैकविशमुद्धस विष्णुलोकं स गच्छति । यदा भवेन्महार्ज्यष्ठी राज्ञिनक्षत्रयोगतः॥ प्रयत्नेन तदा मर्चेर्गन्तव्यं पुरुषात्तमम् । कुष्णं दृष्ट्वा महाज्येष्ठ्यां रामं भद्रां च भो द्विजाः ॥ नरो द्वादशयात्रायाः फलं प्राप्नोति चाधिकम्। तथा. पृथिच्यां सर्वतीर्थेषु हरेश्चायतनेषु च ॥

सागरेषु च शैलेषु नदीषु च सरःसु च ॥ यःफलं स्नानदानेन राहुग्रस्ते दिवाकरे । तःफलं कृष्णमालोक्य महाज्येष्ठगां लभेन्नरः ॥ अथ ज्येष्ठगां कृष्णस्नानविधिः ।

ब्रह्मपुराणे,

तस्माज्ज्वेष्ट्रयां समुद्रधृत हेमाद्यैः कलक्षेजिलम् । कुष्णरामाभिषेकार्थे सुभद्रायाश्च भो द्विजाः ॥ कुत्वा सुराोभितं मञ्चं पताकाभिरलङ्कतम् । सुदृढं सुख्यञ्चारं वस्त्रैः पुष्पैरलङ्कृतम् ॥ विस्तीर्णं घृषितं घूँगैः स्नानार्धं रामक्रुष्णयोः । सितवस्त्रपीर्च्छन्नं मुक्ताहारावलम्बितम् ॥ तत्र नानाविधैर्ताद्यैः कृष्णं नीलाम्बरं द्विजाः। स्थाप्य मञ्जे सुभद्रां च जयमङ्गलनिःस्वनैः ॥ ब्राह्मणैः क्षत्रियं वैदयैः शूद्रैश्रान्येश्व जातिभिः। अनेकशतसाहस्त्रेर्टतं स्त्रीपुरुपैर्द्विजाः ॥ गृहस्याः स्नातकाश्चीत्र यतयो ब्रह्मचारिणः । स्नापयन्ति तदा कृष्णं पञ्चस्थं सहस्रायुधम् ॥ तथा समस्ततीर्थान पूर्वीक्तानि द्विजोत्तमाः । स्वोदकैः पुष्पामश्रेश्च स्नापयन्ति पृथक्षृथक् ॥ पश्चात्पटहसङ्खाद्येभेरीमुरजनिस्वनैः । काहलैस्तालबाब्दैश्च मृदङ्गीर्विविधेस्तथा ॥ तथा. तिस्मन काले तु ये मर्त्याः पश्यान्त पुरुषोत्तमम् । बलभद्रं सुभद्राञ्च ते यान्ति पदमन्ययम् ॥ तथा,

स्नातं पत्रयन्ति ये कृष्णं व्रज्ञम्तं दक्षिणामुखम्। ब्रह्महत्यिदिभिः पापैर्मुच्यन्ते नात्र संशयः ॥ स्कन्दपुराणे, अधिवासादिकं तत्र यैः कृतं स्नानकर्मणि । तेषां श्रद्धामुदा युक्तः मदद्याद्दाक्षणाः पृथक् ॥ ब्राह्मणेभ्यश्च मिष्टानं वस्रालङ्करणादिकम् । प्रद्याच्छ्रद्धया युक्तो•दीनानाथांश्च **तर्पयेत्** । ये द्रष्ट्रयागताः स्नानं जीवन्युक्तास्तु ते ध्रुवम् ॥ तान्यथाशक्ति वै राजा मानयेत्मीतये इरेः। स्नातावशिष्ठतोयेन स्नानाद्धद्रासनस्थिता ॥ नारी वा पुरुषो वापि तस्य पुण्यं वदामि वर । कल्पः स्याचिररोगाचीं ह्यपमृत्युं जयेदसी ॥ अपुत्रा मृतवत्सा वा वन्ध्या वापि लभेत् सुतम् । सुभगः सर्वलोकानां निर्द्धनो धनवान् भवेद ॥ गर्भिणी स्नभते पुत्रं दीर्घायुर्गुणंत्रत्तरम् । गङ्गादिसर्वतीर्थानां स्नानजं फलमञ्जुते ॥ कुष्टव्याधियुतो यो वै सर्वाङ्गं परिलेगयेत । नव्यते नात्र सन्देही वाग्मी स्याच्छास्त्रकोविदः॥ नातः पवित्रं भोविषाः स्वर्धुन्यम्भः प्रकीर्त्तितम् ॥ यद्यत्कामयते चित्ते ऐहिकामुध्मिकं तथा। विष्णोः स्नानावशेषेण तोयेन लभते धुवम् ॥ इति । अथात्र प्राणत्यागफलम् ।

ब्रह्मपुराणे, पुरमध्ये पुनर्भाति मन्दिरं रत्नभूषितम् । इत्याद्यपक्रम्य-

or offe atta

ते तत्र पुरुषा यान्ति ये मृताः पुरुषोत्तमे ॥
क्षेत्रं च दुर्छभं लोके कीर्तितं पुरुषोत्तमम् ।
त्यक्तवा यत्र नरो देहं याति सालोक्यतां हरेः ॥
कृषिकीटपतङ्गाश्च तिर्द्धग्योनिगताश्च ये ।
तत्र देहं परिसङ्य तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥
तथा,

पथि इपशाने गृहमण्डपे वा रध्याप्रदेशेष्विप यत्र तत्र । इच्छत्रनिच्छत्रिप तत्र देहं सन्यज्य मोक्षं छभते मनुष्यः ॥ देहं त्यजन्ति पुरुषा ये तत्र पुरुषोत्तमे । कत्पटक्षं समासाद्य मुक्तास्ते नात्र संशयः ॥ वटसागरयोर्षध्ये ये त्यजन्ति कलेवरम् । ते दुर्ल्घभं परं मोक्षं प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥ इति ।

अथ कृत्तिवासः क्षेत्रम्।

ब्रह्मपुराणे,

तथा चैवोत्कले देशे कृतिवासा महेश्वरः ।
सर्वपापहरं तस्य क्षेत्रं परमदुर्लभप ॥
लिङ्गकोटिसमायुक्तं वाराणस्या समं शुभम ।
एकाम्रकेतिविख्यातं तीर्थाष्ट्रकसयन्वितम् ॥
तीर्थे विन्दुसरो नाम तस्मिन् क्षेत्रे द्विजोत्तमाः ।
देवानृषीन्मनुष्यांश्च पितृन् सन्तर्पयेत्ततः ॥
तिलोदकेन विधिना नामगोत्रविधानतः ।
स्नात्वैवं विधिनत्तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत ॥
ग्रहोपरागे सङ्कान्त्यां विषुवे अयने तथा ।
ग्रुगादौ षडशीत्यां च तथान्यत्र शुभे तिथौ ॥

ये तत्र दानं विषेभ्यः प्रयच्छन्ति धनाधिकम् । अन्यतीर्थाच्छतगुणं फलं ते पाप्नुवन्ति वै ॥ विण्डं ये सम्मयच्छान्त वितृभ्यस्तत्सरस्त्रेट । पितृणामक्षयां तृप्ति ते कुर्वन्ति न संज्ञयः ॥ ततः वाम्भोर्ग्धः गच्छेद्वाम्यतः संयतेन्द्रियः। प्रविदय पुजयेत पूर्व कृत्वा तत्र प्रदक्षिणम् ॥ घृतक्षीरादिभिः स्नानं कारियत्वा भवं शुचिः। चन्दनेन सुगन्धेन विछिप्य कुङ्कुमेन च ॥ तत्र सम्पूजयेदेवं चन्द्रवीलिमुगावितम् । पुष्पैर्नानाविधैर्भेध्यैवित्वार्ककमलादिभिः॥ वागमोक्तेन मन्त्रेण वेदोक्तेन च शङ्करम्। अदीक्षितश्च नाम्तैव मूलमन्त्रेण चार्चपेत् ॥ एवं सम्पूज्य विधिबद्देवदेवसुमापतिम् । सर्वपापविनिर्भुक्तो रूपयौवनगर्वितः॥ कुलैकि विवासुद्धत्य दिव्याभरणभूषितः। सौवर्णेन विमानेन किङ्किणीजालमालिना ॥ उपगीयमानो गन्धर्वेरप्सरोभिरलङ्कतः । उद्योतयन दिशः सर्वाः शिवलाकं स गच्छति ॥ भुक्त्वा तत्र सुखं भोगं मनसः भीतिद।यकम् । तल्लोकवासिभिः सार्द्धं यावदाभृतसम्प्लवम् ॥ ततस्तस्मादिहायातः पृथिन्यां पुण्यसङ्क्षये । जायते योगिनां गेहे चतुर्वेदी द्विजोत्तमः ॥ योगं पाशुपतं पाष्य ततो मोक्षमवाष्तुयात । द्मयनोत्थापने चैव सङ्क्रान्त्यामयने तथा ॥ अज्ञोकारूपां तथाष्ट्रम्यां पत्रित्रारोपणे तथा ।

ये च पश्यन्ति देवेशं कृत्तिवासस्मुत्तमम् ॥ विमानेनार्कवर्णेन शिवलोकं ब्रजनित ते। सर्वकालेऽपि तं देवं ये पद्यनित सुपेधसः ॥ तेऽपि पापितिनिर्भक्ताः शिवलोकं व्रजन्ति वै । देवस्य पश्चिमे पूर्वे दक्षिण चोत्तरे तथा ॥ योजनदिनयं सार्द्धं क्षेत्रं तद्भुक्तिमुक्तिदम् । देशचतुर्दिश्च सार्द्धयोजनाद्वतयं क्षेत्रप्रमाणिपत्यर्थः। तस्मिन क्षेत्रवरे रम्ये भास्करेक्वरसंज्ञितम् । पत्रयन्ति तं तु ये देवं स्नात्वा कुण्डे महेक्वरम् ॥ आदित्येनार्चितं पूर्वे देवदेवं त्रिलोचनम् । सर्वेषापविनिर्धुक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ **उपगीयमाना गन्धर्वैः** क्षित्रस्रोकं ब्रजन्ति वै । भुक्त्वा तत्र वरात भोगात् यावदाभृतसम्प्लवम् ॥ पुण्यक्षयादिहागत्य धार्मिकाश्च भवन्ति वै। यज्वानो दानकीलाश्च पृथिव्याः पनयस्तथा ॥ मुक्तीश्वरं च सिद्धेशं स्वर्णजालेक्वरं तथा। परमेक्वरं च विख्यातं शुभं चाम्रातिकेक्वरम् ॥ ये पत्रयन्ति स्वर्ज्ञीयत्वा स्नात्वा विन्दुसरोऽस्मिस । सर्वेषापविनिर्भुक्ता विमानवरमास्थिताः ॥ उपगीयपाना गन्धर्नैः शिवलोकं व्रजन्ति वै। तथा. एका सके शिवक्षेत्रे वाराणसीसमे शुभे। स्नानं करोति यस्तत्र स छोकं छभते शुभम् ॥ यस्मिस्तिस्मिस्तिथौ विषाः स्नात्वा विन्दुसरोऽस्मिसि । पद्में देवें विक्पासं देवीं च वरदी विवास ॥

गणं चण्डं कार्त्तिकेयं गणेशं दृषभं तथा। कल्पद्धमं च मावित्रीं शिवलोकं स गच्छति॥ इति। अथ कोणार्कविधिः।

ब्रह्मपुराणे, एवं मया मुनिश्रेष्ठाः क्षेत्रं मोक्तं सुदुर्लाभम् । कोणार्कस्योदघेस्तीरे भुक्तिमुक्तिफलपदम् ॥ स्नात्वैवं सागरे दत्त्वा सूटर्यायार्धं प्रणम्य च । नरो वा यदि वा नारी सर्वकामफलं लभेत्॥ ततः सूर्यालयं गच्छेत् पुष्पमादाय वाग्यतः I प्रविदय पुजवेद्धानुं कुर्यात्तं त्रिः पदक्षिणम् ॥ तान्त्रिकैवेदिकैर्भन्त्रेभेत्त्या कोणार्कपर्चयेत । गन्धेः पुष्पेस्तथा भूपेर्दीपेनैवद्यकैस्तथा ॥ दण्डनत्रणिपातैश्च जयशब्दैस्तथापरैः। एवं सम्पूज्य कोणार्कं सहस्रांशुं जगत्पशुम् ॥ दशानामद्येमधानां फलं प्राप्तोति मानवः। सर्वपापविनिर्मुक्तो युवा दिव्यवपुर्घरः॥ सप्तावरात सप्त परात वंशानुद्धत्य भोद्विजाः । विमानेनार्कवर्णेन कामगेन सुवर्चसा ॥ उपगीयमानो गन्धर्वैः सूर्यछोकं स गच्छति । भुक्ता तत्र वरान् भोगान् यावदभूतसम्प्लवम् ॥ पुण्यक्षपादिहायातः प्रवरे योगिनां कुछे। चतुर्वेदी भवेद्विषः स्वधर्मनिरतः श्रुचिः॥ योगं दिवस्पतेः पाष्य तनो मोक्षमवाष्नुयात । चैत्रे मासि सिते पक्षे यात्रां दमनभाक्षिकाम् ॥ यः करोति नरस्तत्र पूर्वोक्तं च फलं लभेत्।

<mark>द्यायनोत्थापनयोर्भानोः सङ्क्रान्त्यां</mark> विषुवेऽयने ॥ <mark>वारे रवेस्तियौ चैत्र पर्वकालेऽथवा द्विजाः</mark> । ये तत्र यात्रां कुर्वन्ति पुरुषाः संयतेन्द्रियाः ॥ विमानेनार्कवर्णेन सूर्यछोकं ब्रजन्ति ते । यस्तत्र सवितुः क्षेत्रे पाणांस्त्यजित मानवः ॥ स स्टर्पलोकपास्थाय देवववनमोदते दिवि । पुनर्मानुषतां पाष्य राजा भवति धार्भिकः ॥ योगं रवेः समासाद्य ततो मोक्षमवाष्त्रयात । तथा कोणार्कक्षेत्रमुपक्रम्य-आस्ते तत्र महादेवस्तीरे नदनदीपतेः। रामेक्वर इति ख्यातः सर्वकामफलपदः ॥ तत्राचियान्त कामारि स्नात्त्रा मम्यक्षहोद्धौ। गन्धैः पुष्पैस्तथा धूर्पैर्दीपैनैवेद्यकैर्वरैः ॥ राजसूयफलं पाष्य वाजिनेधफलं तथा। प्राप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां तथा ॥ कामगेन विमानेन किङ्कर्णाजालमालिना । उपगीयमाना गन्धर्वैः शिवलोकं ब्रजन्ति ते ॥ आभूतसम्छतं यावत सुक्त्वा भोगाननुक्रमात् । पुण्यक्षयादिहागग्र चातुर्वेदा भवन्ति ते ॥ बाक्करं योगमास्थाय ततो मोक्षं व्रजन्ति ते । इति । इति कोणार्कविधिः। अथ विरजक्षेत्रम्।

ब्रह्मपुराणे,

ब्रह्मोताच । विरजे विरजा माता ब्रह्माणी सुपतिष्ठिता ।

यस्याः सन्दर्शनान्मर्थः पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥ सकृत् दृष्ट्वः तु तां देवीं भक्तयाऽऽपूज्य प्रणम्य च। नरः स्ववंशमुद्धृत्य मम लोकं स गच्छति ॥ अन्याश्च तत्र तिष्ठन्ति विरजे लेकिमातरः। सर्वपापहरा देव्यो वरदा भक्तवत्सलाः॥ आस्ते वैतरणी तत्र सर्वपापहरा नदी । यस्यां स्नात्वा नरश्रेष्ठः सर्वपापैः ममुच्यते ॥ आस्ते स्वयम्भुस्तवैव क्रोडक्षी हरिः स्वयम् । हृष्ट्वा मणम्य तं भक्त्वा नरो विष्णुपुरं व्रजेव ॥ किपलागोग्रहे सोमे तीर्थे चालाबुमंशके। मृत्यु अये क्रांडतीर्थे वासुकीसिद्धकेश्वरे ॥ तीर्थे बेतेषु मातिमान् विरजो नियते न्द्रियः । कुत्वाष्ट्रतीर्थी विधिवत् स्नात्वा देवान् भणम्य च ॥ सर्वपापविनिर्भुक्तो विमानवरमास्थितः । उपगीयमानो गन्धवैर्मम लोके महीयते ॥ विरजे यो मम क्षेत्रे पिण्डदानं करोति वै। स करोत्यक्षयां तृप्तिं पितृणां नाव संशयः ॥ मम क्षेत्रे मुनिश्रेष्ठा विरजे ये कलेवरम । परित्यजनित पुरुषास्ते मोक्षं प्राप्तुवन्ति वै ॥ इति । अथ कामरूपे देवीमाहात्म्यम्।

कालिकापुराणे, बाराणस्यां सदा पूजा सम्पूर्णफलदायिनी । ततस्तु द्विगुणा योक्ता पुरुषोत्तमसिन्धौ ॥ ततोऽपि द्विगुणा योक्ता द्वारवसां विशेषतः । सर्वक्षेत्रेषु तीर्थेषु पूजा द्वारवतीसमा ॥ विन्ध्ये जातगुणा मोक्ता गङ्गायामपि तत्समा । आर्यावर्त्ते पध्यदेवी ब्रह्मावर्त्ते तथैव च ॥ विन्ध्यवत्फलदा पूजा प्रयागे पुष्करे तथा । ततश्चतुर्युणा मोक्ता करतोयानदीजले ॥ तस्माचतुर्गुणफला नन्दिकुण्डे च भैरव । ततश्चतुर्यणा पोक्ता जल्पीकोक्वरसांक्षयौ ॥ तत्र सिद्धेश्वरीयोनी ततोऽपि द्विगुणा समृता । ततश्चतुर्गुणा मोक्ता लोहित्यनद्पायसि ॥ तत्ममा कामरूपे च सर्वत्रैय जले स्थले। सर्वश्रेष्ठो यथा विष्णुर्रुक्ष्मीः सर्वोत्तमा यथा ॥ देवीपूजा तथा शहरा कामरूपे सराख्ये। देवीक्षेत्रं कामरूपे विद्यते ऽन्यत्र तत्ममम् ॥ अन्यत्र विरला देवी कामक्षे गृहे गृहे I ततः शतगुणा पोक्ता नीलकूटस्य मस्तके ॥ ततोऽपि द्विगुणा मोक्ता हेमके शिविछङ्गके । ततोऽपि द्विगुणा शोक्ता शैलपुत्र्वादियोनिषु ॥ ततः वातगुणा पोक्ता कामाख्यायोनिमण्डले । कामाख्यायां महामायापूजां यः कृतवान् सकृत् ॥ स चेह लभते कामान् परत्र शिवद्भपताम् । न तस्य सहबोऽन्योऽस्ति कृत्यं तस्य न विद्यते ॥ वाञ्चितार्थमवाष्येह चिरायुरभिजायते । वायोरिव गातिस्तस्य भवेदन्यैरवारिता ॥ सङ्कामे बाह्यवादे च दुर्जयः स च जायते । वैष्णवीतन्त्रमन्त्रेण कामाख्यायोनिमण्डले ॥ सकुत्तु पूजनं कृत्वा फलं दशगुणं भवेत । इति ।

योगिनीतन्त्रे,
अष्ट्रपष्टिषु त्रैलेषु मध्य उच्चैश्च यो गिरिः।
मन्द्राराख्यस्तु स त्रैलो गत्त्रा तत्र समाहितः॥
पूर्वभागे तु त्रैलस्य स्थितो मधु।रेपुर्हरिः।
दर्शनात्तस्य देवस्य कुलानां तारयेच्छतम्॥ इति।
अथ करतोयामाहात्म्यम्।

भारते,
करातीयां समासाद्य विरात्रीपोषितो नरः ।
अक्ष्मेधस्माप्रीति स्वर्गलोकं च गच्छित ॥ इति ।
करतीये सदानीरे सरिच्छेष्ठे सुविश्रुते ।
पौण्ड्रान् प्रावयसे नित्यं पापं हर करोद्धवे ॥
इति स्नानमन्त्रः ।

अथ ब्रह्मपुत्रमाहात्म्यम् । भारते, रामस्य च मसादेन तीर्थराजं कृतं पुरा ।

रामस्य च मसादन ताथराज कृत पुरा ।
तं लेशिहत्यं समासाद्य विन्देद्धहुसुवर्णकप् ॥
बहुसुवर्णो यज्ञविशेषः । स्वार्थे कः ।
धोगिनीतन्त्रे,

छोहित्यं नाम तत्तीर्थं स्नानान्नश्यति पातकम् । स्नानेन तीर्थराजस्य तथा सर्वाघसङ्क्षयः॥ तीर्थराजः स च पुनः सर्वतीर्थफलपदः। भूतले यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसि च॥ विश्वनित सर्वेतीर्थानि तेनासौ श्रेष्ठतां गतः। राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पतिः॥ तस्माव समस्ततीर्थभ्यः श्रोष्ठोऽसौ सर्वकामदः। तमो नार्श यथाभ्येति भास्करेऽभ्युदिते मिये ॥
स्नानेन तिथिराजस्य तथा सर्नाघसङ्क्षयः ।
तीर्थराजसमं तीर्थ न भूतं न भिनेष्यित ॥
अधिष्ठानं सदा यत्र प्रभोर्नारायणस्य च ।
कः शक्रोति गुणान वक्तुं तीर्थराजस्य च मिये ॥
तिस्रः कोट्यो नवसश्च यत्र तीर्थानि सन्ति नै ।
सस्मात स्नानं च दानं च होमं जप्यं सुरार्चनम् ॥
यत्किश्चित्क्रियते तत्र चाक्षयं भवति प्रिये ॥ इति ।

## अथ जल्पीशमाहात्म्यम्।

कालिकापुराणे,

नित्कुण्डे नरः स्नात्वा नक्तं कुर्यात्तदा निश्चि ।
ततः परिसन्त दिवसे गच्छेज्ञल्पीशमन्दिरम् ॥
तत्र स्नात्वा महानद्यां जल्पीशं मितपूज्य च ।
तस्यां निश्चि हविष्याशी संयतस्तां निश्चां नयेत् ॥
ततोऽनुदिवसे माप्ते गच्छेत् सिद्धेश्वरीं शिवाम् ।
तां पूजयेत्तथाष्ट्रम्यामुपवासं तथाचरेत् ॥
चतुर्भुजा तु सा देवी पीनोन्नतपयोधरा ।
सिन्दूरपुञ्जसङ्काशां धत्ते वर्ती च खर्परम् ॥
दक्षिणे वामबाहुभ्यामभीतिवरदायिनी ।
जटामण्डितशीर्षार्द्ररक्तमेतोपरिस्थिता ॥
पञ्चाक्षरजपान्तादिमन्त्रोऽस्याः परिकीर्त्तितः ।
कामाख्यातन्त्रमेवास्याः पूजने तन्त्रभीरितम् ॥
एवं कृत्वा नरो धीमान् मातृयोनौ न जायते ।
जामद्ग्न्यभयाद्भीताः क्षत्रियाः पूर्वमेव हि ॥

म्लेच्छच्छ्यान्युपादाय जल्पीयायरणं गताः ।
ते म्लेच्छ्याचः सततमार्थ्वाचश्च सर्यदा ॥
जल्पीयां सेवमानास्तु गोपयन्ति च तं प्रभुम् ।
त एव तु गणास्तस्य महाराज मनोहराः ॥
तोषयित्वाथ तान् सर्वान् जल्पीयां पूजयेन्नरः ।
वरदाभयहस्तोऽयं द्विभुजः कुन्दमन्तिभः ॥
तत्पुरुषस्य तु मन्त्रेण पूजयेद्देवमुत्तमम् ।
एवं पुण्यकरे पीठे जल्पीयस्य महात्मनः ॥
एवज्ञात्वा नरो याति बाङ्करस्यालयं प्रति । इति ।
अथ नानातीर्थमाहात्म्यम् ।

कल्पतरी कुहिंसे त्रानुद्दे ने निलं प्रयो ततः ।।
पूर्जायत्वा सुवर्णाख्यं ने मिषं प्रययो ततः ॥
तत्र तीर्थसहस्राणि त्रिंशत्पापहराणि च ।
गोमत्यां काञ्चनस्थाश्च सुनन्दामध्यवासिनः ॥
तेषु स्नात्वार्च्य देवेशं पीतवाससमच्युतम् ।
देवदेवं तथेशानं सम्पूज्य विधिना ततः ।
गयायां गोपति दृष्टुं जगाम सुमहासुरः ॥
सरित ब्रह्मणः स्नात्वा कृत्वाचम्य प्रदक्षिणाम् ।
पिण्डनिर्वपणं पुण्यं पितृणां स चकार ह ॥
उदपाने तथा स्नात्वा सरयूं च जगाम सः ।
तस्यां स्नात्वा समभ्यर्च्य गोप्रतारे जलेशयम् ॥
तथा वामनपुराणे पुरुषोत्तममभिधाय ।
तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षमक्षरं प्रमं श्रुचिः ।

उपोष्य षड्दिनान्येष महेन्द्रं पर्वतं ययौ ॥ तत्र देववरं शम्भुमर्द्धनारीक्वरं हरम् । ष्ट्रञ्चा सुसम्पूज्य पितृन् महेन्द्रं चोत्तरं गतः ॥ तत्र देववरं शम्भुं गोपाछं सोमशीतलम् । <mark>द्यञ्चा स्नात्वा मोमतीर्थे सहाचल्रपुपागतः ।।</mark> तत्र स्नात्वा महोदक्यां वैकुण्ठं चार्च्य भक्तितः। पितृन् पिण्डैः समभ्यच्ये पारियात्रं गिर्रि ततः ।। तत्र स्नात्वा लाङ्गलिन्यां पूजियत्वाऽपराजितम् । करपादं समाहत्य विश्वक्षं ददर्श सः ॥ यत्र देवत्ररः शम्भुर्देवानां तु सुपूजितः। विद्वत्रक्ष्पमथात्वानं दर्शयामास योगवित् ॥ तत्र सङ्गणिकातोये स्नात्वाभ्यच्यं महेश्वरम् । जगामाद्रिं च सौगन्धं मह्लादो मलयाचलम् ॥ महाहदे ततः स्नात्वा पुजियत्वा च बाङ्करम्। ततो जगाम योगात्मा दृष्टुं विन्ध्ये सदाशिवम् ॥ त्रिरात्रं समुपोष्येष अवन्तीं नगरीं ययौ । तत्र सिमाजळे स्नात्वा विष्णुं सम्पूज्य भक्तितः ॥ ईवानं तु जगामाथ महाकालवपुर्घरम् । तस्मिन् स सर्वमत्वानां तेन ऋषेण शङ्करः ॥ तामसं रूपमास्थाय महारं कुरुने बजी। तत्र तेन सुरेदोन इवेतांकर्नामभूपतिः ॥ रक्षितस्त्वन्तकं इत्वा सर्वभृतापहारिणम् । स तत्र हृष्टों वसित निसं चैव सहोमया ॥ हतः पमथकोटीभिवन्दद्भित्वाचितः। हञ्चा त्वथ महाकाछं कालकालान्तकारकम् ॥

दयानां यमनं मृत्युमृत्युं चित्रविचित्रकम् ॥ इमशाननिलयं शम्भुं भूतनाथं जगत्पतिम् । पूजियत्वा शुल्रधरं जगाम निषधाम्पतिम ॥ तत्रामरेक्वरं हुछ। देवं सम्पूज्य भक्तितः। महोद्यं समध्येस हयग्रीवं ददर्श सः ॥ अद्यतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा तु चतुराननम्.॥ श्रीघरं तु विभुं पृज्य पञ्चालविषयं ययौ । भद्रेक्वरं गुणैर्गुप्तं पुत्रमर्थपतेरथ ॥ पञ्चात्मकं रथी दृष्ट्वा प्रयागं प्रयतो ययौ । हनात्वा सन्निहते तीर्थ यामुने लोकविश्रुते ॥ ह्या वटेक्वरं रुद्रं माधवं योगशायिनम् । द्वारे च भक्तितः पूज्यं पूजियत्वा महेदवरम् ॥ माघपासमथोपोष्य ततो वाराणसीं गतः ॥ द्वादनमेथे गङ्गायां तीर्थे सुरगृहादिषु । सर्वपापहराद्येषु सम्पूज्य पितृदेवताः ॥ मदक्षिणीकुस पुरीं पूज्याविमुक्तकेशवौ । छोलं दिवाकरं दृष्ट्वा ततो मधुवनं ययौ ॥ तत्र स्वयम्भुवं देवं दृष्ट्वा चासुरसत्तमः । तमभ्य चर्च महातेजाः पुष्करारण्यमागमत् ॥ तेष्वपि त्रिषु तीर्थषु स्नात्वाच्यं पितृदेवताः । पुष्कराक्षमधो गत्वा ब्रह्माणं चाष्यपूजयत् ॥ ततो भूयः सरस्वयास्तीर्थे त्रैलोक्यीवश्चते । कोटितीर्थे रुद्रकोटिं ददर्भ दृष्भध्वजम् ॥ नैमिषेया द्विजनरा मागधेयाः ससैन्धनाः । धर्मारण्याः वैदिकरेगा दण्डकारण्यकास्तथा ॥

चाम्पेया भारुकच्छीया देविकातीरगाश्च ये। ते तत्र बाङ्करं द्रष्टुं समायाता द्विजातयः ॥ कोटिसङ्ख्यास्तपःसिद्धा हरदर्शनलालसाः। अहंपूर्वमहंपूर्विमसेनं नदतो मुने ॥ तान् सङ्शुब्धान् हरो दृष्ट्वा पहर्षीन् दग्धिकांस्वधान्। तेषामेवानुकम्पार्थं कोटिमूर्विरभृद्धरः॥ ततस्ते मुनयः पीताः सर्व एव महंक्वरम् । सम्पूजयन्ति ते भत्तया तीर्थं कृत्वा पृथक्पृथक् ॥ इत्येवं रुद्रकोटीतिनाम शम्भोरजायत । तं ददर्भ महातेजाः महादो भक्तिमान्त्रशी।। कोटितीर्थे नरः स्नात्वा तर्पायत्वा बस्नुन् पितृन् । रुद्रकोटि समभ्यर्च्य जगाम कुरुजाङ्गलम् ॥ तत्र देववरं स्थाणुं शङ्करं पार्वतीिषयम्। सरस्वतीजले मयं ददर्श सुरपूजितम् ॥ सारस्वतेऽस्थिस स्नात्वा स्थाणुं सम्पूच्य भक्तितः। क्षीरिकावासमभ्येख नीलकण्ठं दद्र्भ ह ॥ नीलतीर्थजले स्नात्वा पूजियत्वा ततः शिवप् । जगाम सागरान्ते स प्रभासे द्रष्टुमीक्तरम् ॥ स्नात्वा च सङ्गमे नद्या सरस्वसार्णवस्य च । सोमेक्वरं लोकपति ददर्श च कपाईनम्॥ यैर्दक्षशापनिर्दग्धः क्षयी ताराधिपः शशी । आप्यायितः बाङ्करेण विष्णुना च कर्पाईना॥ तानभ्यच्यं वरान् देवान् प्रजगाम महालयम् । तत्र रुद्रं समध्यचर्य स जगामोत्तरान् कुरून् ॥ <mark>पद्मनाभं समभ्यच्यं सप्तगोदावरं ययौ ।</mark>

तत्र स्नात्वाच्ये देवेशं भीमं त्रैलोक्यवन्दितम् ॥ गत्वा दाहवने श्रीमान श्रीलिङ्गं पददर्श ह। तत्राभ्यवर्ष च ब्रह्माणीं गत्वार्च्य त्रिद्दोक्त्रसीय ॥ प्रक्षावतरणं गत्वा श्रीनिवासमपूजयत् । ततश्च कुण्डिनं गत्वा सम्पूज्य माणितृप्तिदम् ॥ सूर्पारके चतुर्वाहुं पूजियत्वा विधानतः। मगुधारण्यमासाच ददर्श वसुधाधिवम् ॥ तमर्चायित्वा विश्वेशं स जगाम प्रजामुखम्। महातीर्थ ततः स्नात्त्रा वासुदेतं प्रणम्य च ॥ क्योणं सम्माप्य सम्पूज्य रुक्तमधर्माणमीदनरम् । महाकोक्यां महादेवं इंसाख्यं भक्तिमानथ ॥ पूजायत्वा जगामाथ सैन्धवारण्यमुत्तमम् । तं दृष्टाच्यं हरि चासौ तीर्थं कनख्छं ययौ। तत्राच्ये रुद्रं कालीशं वीर्भद्रं च दानवः ॥ गणाधिपं च मेघाहं ययात्रथ गिरिव्रजम्। तत्र देवं पशुपति लोकनाथं महेक्तरम् ॥ सम्प्रजिवत्वा विधिवत कामक्षं जगाम ह। बाबामभं देववरं त्रिनेत्रं सम्पृजियत्वा सहितं मृडान्या । जगाम तीर्थपत्ररं महारूपं तस्मिन महादेवमपूजयच ॥ ततिस्रकूटं गिरिराजपुत्रं द्रष्टुं जगामाथ स चक्रपाणिम् । तपीड्य भक्तयाथ गजेन्द्रमोक्षणं जजाप जप्यं परमं पवित्रम्॥ तत्रोष्य दैत्येश्वरस्तुरादरान्मासत्रयं मूलफलाम्बुभक्षी। निवेद्य विप्रपर्वरेषु काञ्चनं जगाम घोरं स हि दण्डकं वनम्॥ तत्र दिव्यं महाशङ्खं वनस्पतिवपुर्धरम् ॥ ददर्भ पुण्डरीकाक्षं महान्तं चापधारिणम् ।

तस्याधस्तात्रिरात्रं तु महाभागततोऽसुरः ॥

स्थितः स्थण्डिळवायी च पठत् सारस्वतं स्तत्रम् ।

तस्मात्तीर्थवरं विन्ध्यं सर्वपापप्रणावानम् ॥

जगाम दानवो द्रष्टुं सर्वपापहरं हरिम् ।

मत्स्यपुराणे,

कृतशीचं महातीर्थं सर्वपापिनसूदनम् ।

पत्रास्ते नरिसहस्तु स्त्रयमेव जनाईनः ॥

तथा,

वस्वापदं रुद्रकोटि सिद्धेश्वरमहाळयम् ।

गोकर्णं भद्रकर्णं च सुवर्णाख्यं तथैव च ॥

काळअरं वनं चैव शङ्कुकर्णं स्थळेश्वरम् ।

एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात् सन्ध्ययोर्द्वयोः ॥ इति ।

## अथ पृथिवीपदक्षिणविधिः।

पुलस्यतीर्थयात्रायां भारते पुलस्यं पति भीष्मवाक्यम् ।
प्रदक्षिणां यः पृथिवीं करोत्यमितविक्रमः ।
किं फलं तस्य विपर्धे तन्मे ब्रूहि तपोधनः ॥
इति पृष्टेन पुलस्त्येन
पुष्करं परमं गत्वा पितामहानिषेवितमः ।
इति क्रमेण पृथिवीपदाक्षणप्रकार उक्तः । अन्ते च
अनेन विधिना यस्तु पृथिवीं पर्याटिष्यति ।
अक्ष्मेधकातस्याग्न्यं फलं प्रत्य स भोक्ष्यते ॥
इति दिशितमः । अतस्तेनैव विधिना प्रदक्षिणा कार्या ।
अन्ये तु नरसिंहपुराणे,
कोकामुखे वराहं च मन्दारे मधुसूदनम् ।

इत्यादिक्रमेण ऽष्ट्रषष्टितीर्थयात्रा उक्ता। तेनैव क्रमेण पृथि-वीमदक्षिणा कार्य्या।

द्रष्ट्रच्यानि यथाशक्त्या क्षेत्राण्येतानि मानवैः। वैष्णवैस्तु विक्षेषेण तेषां मुक्ति दादाम्यहम् ॥ इति वदन्ति।

अथ महापथपस्थानविधिः।

भारते,
विख्यातो हिमवान पुण्यः शङ्करश्वरा गिरिः।
आकरः सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः॥
शरीरमुत्स्जेत्तत्र विधिपूर्वमनाशके।
अधुवं जीवितं शात्वा यो वै वेदान्तगो द्विजः
अध्यद्यं देवतास्तत्र नमस्कृत्य मुनीस्तथा।
स्वर्गछोकं स गच्छतीति प्राक्तनेनान्त्रयः।

ब्रह्मपुराणे,

महापथस्य यात्रा च कर्तव्या तुहिनोपिर ।
आश्रित्य सत्यं धैर्यं च सद्यः स्वर्गमदा हि सा ॥
यावत्पीरन्दरो लोको न यातः कायगौरवात ।
तावनुषारमध्ये तु कस्तनुं त्यक्तुमुत्सहेत् ॥
यतस्तुषारदाह्यांस्तु मुञ्चन्माणान् विचेतनः ।
मदिक्षणावर्चिशिखं पश्येदीप्तं हुताकानम् ॥
सङ्क्षणं वर्षुविष्णोश्चण्डाप्तं भवदाहकम् । इति ।
तीर्थानां महिमा महानभिहितो योऽसौ हिनो जन्मिनां
तत्तत्कर्मविधिमहाफलनिधिः सोऽप्यत्र निर्वणितः ।
विद्वन्मानसद्द्वेवषणकृता तन्मेऽमुना कर्मणा
पुण्यस्तम्वकरिभवाणवत्तिरदेवो हरिः प्रीयताम् ॥

## ६१० वीरमित्रोह्यस्य तीर्थपकाशे

प्रयाशं परिवर्द्धतेऽधिजनतादैन्यान्धकारापहे श्रीमद्वीरमृगेन्द्रदानजलिधर्यद्वज्ञचन्द्रोदये । राजादेशितमित्रमिश्रीवदुषस्तस्योक्तिभिनिर्धिते तीर्थे ऽस्मिन् खल्ल तीर्थजातविषयः पूर्ति प्रकाशोऽगमद् ॥

इतिश्रीमत्सकलमामन्तचक्रचूडार्माणमरीचिमअरी-नीराजितचरणकमलल-

श्रीमन्महाराजमतापरुद्रतन् जश्रीमन्महाराजमधुकरसाहस्नु -चतुरुद्धिवलयवसुन्यरावलयपुण्डरीकविकासदिनकर— श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवीरसिंहदेवोद्योजित— श्रीहंसपीण्डतात्मजपरश्ररामीमश्रस्नु— सकलविद्यापारावारपारीणधुरीणजगद्दारिद्यमहागजपारीन्द्र-विद्वज्जनजीवातु—

श्रीमन्मित्रमिश्रकृते वीरमित्रोदयाभिष्यनिवन्धे तीर्थमकात्ताः समाप्तः।





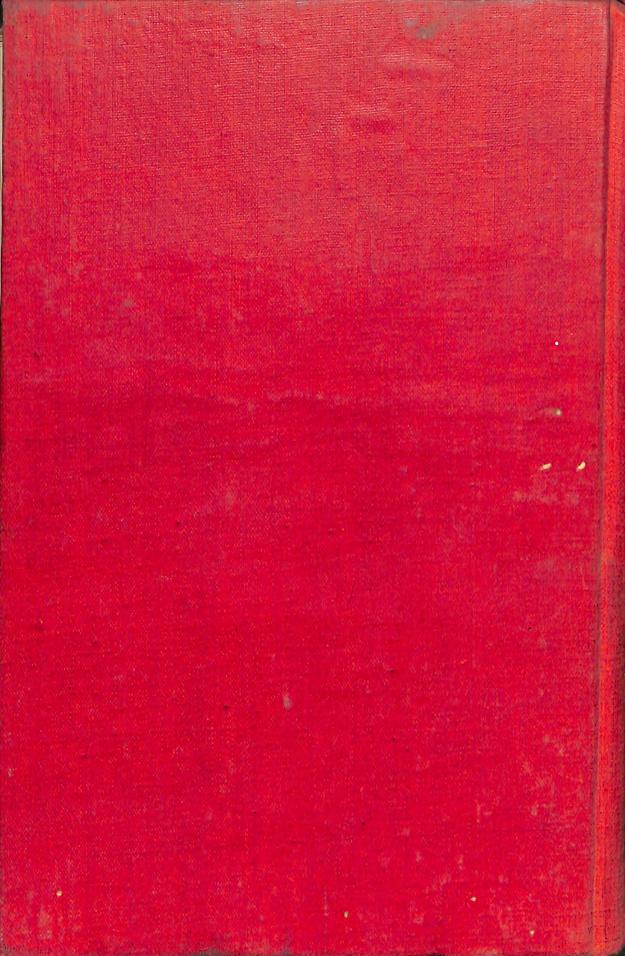